

# श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

# पुस्तक प्रकाशन समिति

श्रध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया मंत्री--- श्री जेठमलजी सेठिया। उपमन्त्री-श्री माणकचन्दजीसेठिया,सोहित्यभूषण।

#### ळेखक मण्डल

- १. श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री M A (Previous),शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तवारिधि।
- २. श्री रोशनलाल जैन B.A, LLB., न्यायतीर्थ, काव्य-तीर्थ, सिद्धानततीर्थ, विशारद।
- ३. श्री श्यामलाल जैन M. A, न्यायतीर्थ, विशारद्।
- ४. श्री वेवरचन्द्र वाँठिया 'वीरपुत्र' सिद्धान्तशास्त्री,
  - न्यायतीर्थ, न्याकरणतीर्थ ।

# संचिप्त विषय सूची

| मुखपृष्ठ                                                 | 8   |
|----------------------------------------------------------|-----|
| खर्च का व्यौरा                                           | २   |
| पुस्तक प्रकाशन समिति                                     | , ३ |
| संक्षिप्त विषय सूची                                      | 8   |
| चित्र (दानवीर सेट श्री श्रगरचन्द्जी सेठिया)              |     |
| श्रीमान् दानवीर सेठ श्रगरचन्दजी सेठिया का संक्षिप्त जीवन |     |
| परिचय                                                    | ધ્ય |
| चित्र ( श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था भवन )          |     |
| श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था को रिपोर्ट             | ৩   |
| दो शब्द                                                  | १४  |
| च्याभार प्रदर्शन                                         | १४  |
| प्रमाण के लिए उद्धृत प्रन्थों की सूची                    | १५  |
| विषय सूची                                                | १७  |
| श्रकाराचनुक्रमिण्का                                      | २२  |
| मङ्गलाचरण् .                                             | ,8  |
| चौदहयां बोल संप्रह                                       | ३   |
| पन्द्रहवाँ बोल समह                                       | ११७ |
| सोलहवाँ बोल संप्रह                                       | १४७ |
| सतरहवाँ वोल संप्रह                                       | ३७७ |
| भठारहवाँ वोल संप्रह                                      | ३९७ |
| <b>उम्री</b> सव <b>ँ वोल संप्रद</b>                      | ४२५ |
| श्रन्तिम मंगल                                            | ४७४ |
| परिशिष्ट ( सूत्रों की मृल गाथाएं )                       | ४७७ |

## श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह पांचवें भाग

के

#### खर्च का व्यौरा

| कागज१८×२२ तेतीस रीम २१) रुपये प्रति रीम          | ६९३)   |
|--------------------------------------------------|--------|
| छपाई ७) प्रति फार्म (स्त्राठ पेजी), कुल फार्म ६६ | ४६२)   |
| जिल्द यंघाई 🗠 एक प्रति                           | ૧૮૭૫)  |
| -                                                | १३४२॥) |

उपर बताए हुए हिसाब के श्रमुसार कागज, बाइन्डिझ-क्लोथ, कार्ड-वोर्ड तथा प्रेस की श्रन्य सब चीजों का भाव बढ़ जाने से एक पुस्तक की लागत करीब २॥ अपदा है। प्रन्थ तैयार कराना, प्रेस कापी लिखाना तथा प्रूफ रीडिझ श्रादि का खर्च एक पुस्तक पर करीब ३) रुपया श्राता है। उपर का खर्च श्रीर यह खर्च दोनों जोड़ने से एक पुस्तक की कीमत करीब ५॥ अपड़ती है। पुस्तक की कीमत लागत मूजिब न रख कर ज्ञान प्रचार को दृष्टि से केवल २) ही रखी गई है, वह भी पुनः ज्ञान प्रचार में ही लगाई जावेगी।

नोट—इस पुस्तक की पृष्ट संख्या ४,९० + ३२ कुल मिला कर ५२२ है। पुस्तक का वजन लगभग १५ छटांक है। एक पुस्तक मंगाने में खर्च श्रिषक पड़ता है। एक साथ पाँच पुस्तक रेल्वे पार्सल से मंगाने में खर्च कम पड़ता है। एक साथ पाँच पुस्तक रेल्वे पार्सल से मंगाने में खर्च कम पड़ता है। मालगाड़ी से मंगाने पर खर्च श्रीर भी कम पड़ता है। पुस्तक बी. पी. से भेजी जाती है। की मत पहले से ही कम रखी गई है इसलिये कमीशन नहीं दिया जाता। पुस्तक मंगाने वाले सज्जनों को श्रपना पूरा पता (पोस्ट श्राफिस, रेल्वे स्टेशन श्रादि) साफ साफ लिखना चाहिए।

سوميلا فالإنتاء

#### पुस्तक मिलने का पता--

(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) श्रगरचन्द भैरोदान सेठिया वृल प्रेस विल्डिंग्स जैन पारमार्थिक संस्था वीकानेर (राजपूताना)

| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |

# स्वर्गीय सीमान् सेठ सगरचन्दजी सेढिया

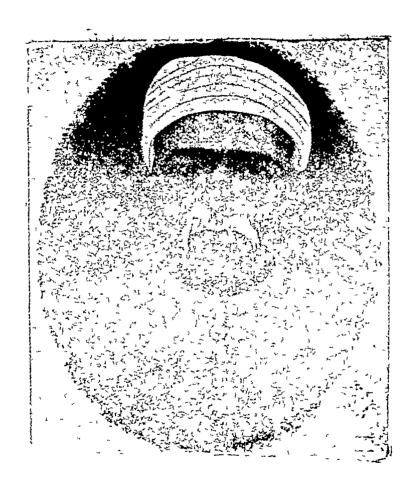

१९१३वि॰

जन्म-श्रावणञ्चन्ता नवमी स्वर्गवास-चेत्र कृष्णा एकाद्शी १९७८वि०

## श्रीमान् दानवीर सेठ अगरचन्द्जो सेठिया

#### का

### संवित जीवन-परिचय

विक्रम सवत् १९१३ सावण सुदी ९ रिषवार के दिन सेठ साहेब का जनम हुआ था। आपको हिन्दो, वाणिका आदि की साधारण शिचा मिली थी। साधारण शिचा पाकर आप न्यापार में लग गये। भारत के प्रमुख नगर नम्बई धार कलकत्तों में आपने न्यापार किया। न्यापार में आपको खूब सकलता मिली और आप लक्ष्मी के कुपापात्र बन गये। धन पाकर आपने उसका सदुपयोग भी किया। आप उदारता पूर्वक धर्मकायों में अपनी सम्पत्ति लगाते थे और दीन एव असमर्थ भाइयों को सहायता करते थे।

धर्म के प्रित छापको रुचि बचपन से हो थी और वह जीवन मं
उत्तरात्तर बदती रही। छापका स्वभाव कोमल एवं सहानुभूतिपूर्ण था।
परिहत साधन में छाप सदा तत्पर रहते थे। छापका जीवन सादा एव
उच्च विचारो से पूर्ण था। झापने शावक के ब्रत छङ्कीकार किए थे और
जीवन भर उनका पालन किया। छापने धर्मपत्नी के साथ शीलब्रत भी
धारण किया था। छापके खंध के सिवाय छौर भी त्याग प्रत्याख्यान थे।

श्रापन अपने होटे भाई सेठ भैरोदानजी साहेब के ज्येष्ठ पुत्र जेठमलजी साहेब को गोइ लिया। उन्हें विनीत श्रीर व्यापारकुशल देख कर श्रापने व्यावहारिक कार्य उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार निवृत्त होकर आप बृद्धावस्था में निश्चिन्त होकर शान्तिपूर्ण धार्मिक जीवन विताने लगे।

समाज में शिक्षा की कमी को श्रापने महसूस किया। भपने लघु श्राता के साथ श्रापने इस सम्बन्ध में विचार किया। फलस्वरूप दोनों भाइयों की श्रोर से 'श्री श्रगरचन्द मेरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था' की स्थापना हुई। संस्था की व्यवस्था एवं कार्य संचालन के लिए श्रापने श्रपने छोटे भाई साहेच को तथा चिरंजीय जेठमलजी को श्राज्ञा प्रदान की। तदनुसार दोनों साहेबान सुचारु रूप से संस्था का संचालन कर रहे हैं। संस्था के श्रन्तर्गत श्रभी वाल-पाठशाला, कन्या-पाठशाला, विद्यालय, कॉलेज, लायत्रे री, पुस्तक-प्रकाशन-समिति, ये विभाग कार्य कर रहे हैं। संस्था का सन् १९४१ ई० का कार्य विवरण पाठक श्रागे पढ़ेंगे।

इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीवन विता कर चैत बदी ११ सम्वत् १९७८ को सेठ साहेब शुद्धभाव से आलायणा और खमत खामणा करके इस असार देह का त्याग कर स्वर्ग पधारे।

ता∙ १५-⊏-४२ बीकानेर मास्टर शिवलाल दैवचन्द सेठिया
अध्यापक
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था



#### श्री संटिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर



श्रज्ञानं तमसां पतिं विद्लयन् सत्यार्थमुद्धासयन् । भ्रान्तान् सत्पथ दर्शनेन मुखदे मार्गे सदा स्थापयन् ॥ ज्ञानालोक विकासनेन सततं भूलोकमालोकयन् । श्रीमद्भैरवदानमानपदवी पीटः सदा राजताम् ॥

# श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

की

# संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट

(तारीख १ जनवरी से ३१ दिसम्बर सन् १६४१ तक)

#### बाल पाठशाला

इस विभाग की छोर से बालकों को हिन्दी, छंत्रे जी, धर्म, गणित, बाणिका, इतिहास, भूगोल छौर स्वास्थ्य छादि की शिक्षा दी जाती है। पाठशाला में नीचे लिखी छः कक्षाएं हैं—

(१) जूनियर (ए)

(४) इन्फेन्ट

(२) जुनियर (बी)

(५) प्राइमरी

(३) सीनियर

(६) अपर प्राइमरी

इस वर्ष रतलाम बोर्ड की धार्मिक परीचाओं में निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए---

परीचा नाम

विद्यार्थी नाम

प्रवेशिका प्रथम खरड

भंवरलाल मथेरण

साधारण परीक्षा

मूलचन्द गोलछा

वानारच ग्राका

भंवरलाल नाहटा

भंबरलाल नाहटा

पाठशाला में झात्रों की संख्या १४५ से २०३ तक रही। श्रीसत उपस्थिति ६९ प्रतिशत श्रीर परीचा परिणाम ७२ प्रतिशत रहा।

### ॰ विद्यालय विभाग

इस विभाग में धर्भशास्त्र, हिन्दी संस्कृत, प्राकृत, श्रंमे जी श्रादि की उच्च शिचादी जाती है। इस वर्ष पंजाब युनिवर्सिटी की हिन्दी परीक्षाश्रो में निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए—

| हिन्दी                 | प्रभाकर           |   |
|------------------------|-------------------|---|
| ,,<br>हिन्दी<br>हिन्दी | "<br>भूषण<br>रत्न |   |
| 77                     | "                 |   |
| 17                     | >>                |   |
| 33                     | "                 |   |
| "                      | 19                |   |
|                        | गाधाय वक केंगाय   | - |

कवीरचन्द यैद फृष्ण्वरुक्षभ शम्मा कौशिक मोतीचन्द खजांची जगदम्बाप्रसाद भटनागर श्यामलाल शमी गौड़ काशीराम स्वामी नारायण्चन्द्र यति ळ्ण्करण गुप्ता

शी फन्हेंयालाल दक बंगाल संस्कृत एसोसिएशन की न्यायतीर्थ परीक्षा में उत्तीर्ग हुए !

श्री रत्नकुमार महता इस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की साहित्यरत्न द्वितीय खगड की परीक्षा में सम्मिलित हुए।

इस वर्ष बिद्यालय, विभाग की भोर से परिष्ठतों ने जाकर ४ सन्त श्रीर १० सतियों को हिन्दी, संस्कृत, धर्मशास्त्र, न्यायं श्रादि का श्रध्ययन कराया।

### नाइट कालेज

इस विभाग से आगरा, पंजाब युनिवर्सिटी तथा राजपूताना बोर्ड की मेट्रिक, एफ० ए०, बी० ए० की गतवर्ष की तरह तय्यारी कराई गई। कालेज की ओर से परीचा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम इस प्रकार है—

बी० ए० मे २ मे से एक, एक० ए० मे ५ मे से ४ और मेट्रिक में १४ मे से ११ पास हुए।

यह उल्लेख करने हुए हमे हर्प होता है कि इस वर्ष इस विभाग के अन्तर्गत एम० ए० (इंग्लिश) की क्लाम खोली गई है।

गत वर्ष प्रारंभ की गई सङ्कोतिलिप (शार्ट हैएड) की क्लास का सेशन श्रप्रेल तक चलता रहा। सेशन के अन्त मैं कालेज की अर से परीचा ली गई। परीचा में निम्न लिखित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए—

श्री माणकचन्द् सेठिया श्री मोहनलाल सेठिया

(2)

श्री विश्वेश्वर गोस्वामी
श्री बटुक प्रसाद ग.स्वामी
श्री हरिकृष्ण गोस्वामी
श्री मगनमल गुलगुलिया
श्री चांदरत्न ज.शी

गत वर्ष श्री रोशनलालजी चपलोत बी० ए० न्यायतीर्थ, कान्यतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री, विशारद को एल एल० बी० का श्रध्ययन करने के लिए संस्था की श्रोर से इन्दोर भेजा गया था। वे एल एल० बी० की प्रिवियस परीक्षा में प्रथम श्रेगों में उत्तीर्ग हुए श्रीर उन्हें इस वर्ष एल एल० बी० फाइनल का श्रध्ययन करने के लिए भी वहीं भेजा गया।

#### कन्या पाठशाला

इस पाठशाला में कन्याकों को हिन्दी, गिर्मात, धार्मिक आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा सिलाई और कशीदें का काम भी सिखाया जाता है। कन्याकों की संख्या ४६ से ६२ तक रही। श्रौसत उपस्थिति ५९ प्रतिशत श्रौर परीचापरिगाम ८१ प्रतिशत रहा।

### समाज सेवा

श्री श्वे० सा० जैन हितकारिग्णी संस्था का आँफिस सम्बन्धी काम सदा की तरह इस विभाग से भुगताया गया तथा श्रान्य श्रावश्यक सामा-जिक पत्र व्यवहार भी इस विभाग से होता रहा।

श्री श्रमरचंद्रजी दौलतरामजी योथरा द्वारा श्वे० स्थानकवासी श्री संघ को दिये गये मकान की मरम्मत भी इसी विभाग के द्वारा कराई गई।

### उपहार विभाग

इस वर्ष भी गत वर्षों की तरह इस विभाग की छोर से १०९) के श्री जैन सिक्षान्त बोल संमह छोर २७॥१८॥ की श्रन्य पुस्तकें भेट दी गईं।

### त्रिन्टिंग प्रेस

इस वर्ष प्रेस का कार्य बहुत सुन्दर रीति से चलता रहा। श्रपनी संस्था की पुस्तकों के श्रतिरिक्त बाहर की पुस्तकें श्रादि भी प्रकाशित होती रहीं श्रीर प्रेस के कर्मचारियों में भी वृद्धि हुई।

### शास्त्र भएडार ( लायब्रे री)

इस वर्ष हिन्दी, अथे जी, धर्मशास्त्र, संस्कृत और जर्मन साहित्य आदि भिन्न भिन्न विषयों की ७५८ उपयोगी पुस्तकें खरीदी गईं। १०१ सदस्यो ने २३७५ पुस्तको का अध्ययन करके लाभ उठाया।

#### वाचनालय

इस विभाग में दैनिक, साप्ताहिक,पाचिक,मासिक, त्रैमासिक कई पत्र पत्रिकाएं छाती हैं।

#### यन्थ प्रकाशन विभाग

इस वर्ष निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई— श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह द्वितीय भाग। भी जैन सिद्धान्त बोलसंग्रह तृतीय भाग। नवीन स्तवन संग्रह। ज्ञानोपदेश इकावनी। श्रानुपूर्वी श्रीर उसके कर्राटस्थ करने के विधि। पंच कल्याग्रक टोप दूसरी श्रावृत्ति। ज्ञानापदेश भजन संग्रह।

संस्थाओं के प्रबंध के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें नीचे लिखे अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्य हैं—

सभापति - श्रीमान् दानवं र सेठ भैरे दानजी सेठिया मन्त्री - श्रीमान् जेठमलजी सेठिया उपमन्त्री— श्रीमान् बावू मागाकवनद्जी सेठिया

सदस्य — १ श्रीमान् सेठ कनीरामजी बाँठिया

२ श्रीमान् महता बुधसिंहजी वैद

३ श्रीमान् सेठ खूबचन्दर्जाः चगडालिया (स्राडिटर)

४ श्रीमान् पानमलजी सेठिया

५ श्रीमान् मगनमलजी कोठारी (आडिटर)

६ श्रीमान् गोविन्दरामजी भनसाली

७ श्रीमान् जुगराजजी सेठिया (त्र्राडिटर)

#### श्री सेठिया संध्यात्रों का १६४१ का स्टाफ

- (१) श्री मास्टर शिवलालजी सेठिया
- (२) श्री शर्मभूदयालजी सक्सेना साहित्यरतन
- (३) भी माणकचन्द्रजी भट्टाचार्य्य एम. ए. बी. एत.
  - (४) श्री शिवकाली सरकार एम. ए.
  - (५) भी ज्योतिषचन्द्र घोष एम. ए.
  - (६) श्री श्यामलालजी एम. ए. , न्यायतीर्थ, विशारद
  - (७) श्री बालकृष्णजी एम. ए.
  - (८) श्री इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री, बी. ए.वेदान्तवारिधि,शास्त्राचार्य्य,न्यायतीर्थ
  - (९: श्री रोशनलालजी चपलोत बी. ए. न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ, सिद्धान्त-वीर्थ, विशारद
  - (१०) श्री खुशीरामजी बनोट बी. ए. एल एल. बी
  - (११) श्री घेवरचन्द्रजी बॉंिं ठिया 'वीरपुत्र' सिद्धान्त-शास्त्री, न्यायतीर्थ,
  - (१२) श्री पं० सच्चिदानन्दजी शर्मा शास्त्री
  - (१३) श्रीधर्मेसिंहजीवर्माशास्त्री, बिशारद
  - (१४) श्री पं० सुद्योधनारायणजी मा व्याकरणाचार्य
  - (१५) श्री पं० इन्द्रनारायणजी मा व्याकरणाचार्य
  - (१६) श्री पं० हनुमानप्रसादजी साहित्य शास्त्री
  - (१७) श्री फानमलजी कोठारी न्यायतीर्थ
  - (१८) श्री कन्हैयालालजी दक न्याय तीर्थ

(१९) श्रो पारसमलजो नाहर व्याकरणतोर्थ

(२०) श्री राजकुमारजी जैन हिन्दो प्रभाकर

(२१) श्री भोखमचन्द्जी सुराणा हिन्दी प्रभाकर

(२२) श्री रत्नकुमारजो 'रत्नेश'

(२३) शी मदनकुमारजी महता विशारद

(२४) '' हुक्मचन्द्जी जैन

(२५) " फकोरचन्दजी पुरोहित

(२६) '' रुगलालजी महात्मा

(२७) " रामकृष्णजी न्याम

(२८) '' नन्दलालजी व्यास

(२९) " किसनलालजी न्यास

(३०) " भोमराजजी माळ

(३१) " मृलचन्दजो सिपाणो

(३२) '' पानमलजो श्रासाखी

(३३) "मगनमलजी ग्लगुलिया

(३४) " मीनाराम माली

#### कन्या पाठशाला

श्री राम प्यारी बाई

" गौरा वाई

" भगवती वाई

श्री फूली बाई

" रतन वाई

" गुलावं वाई

### सेठिया त्रिन्टिंग त्रेस

श्री गोपीनाथजी शर्मी

" मगनमलजी गुलगुलिया

" मेघराजजी मथेरण

" गुलाम नवी

" मुरलीधर शुक्ल

" शमशुद्दीन

" गुल्छु खां

श्री फूसराजजी सिपाणी

" रतनलालजो सुराणा

" म्लसिंह्जी राजपूत

" खुदाबक्स दफ्तरी

" सरदारसिंह

" जवरामजो

# त्राय व्यय का संचित्र विवरण

| १८८८६=)         | कलकत्ते के मकानो का<br>किराया                    |            | ी सेठिया जैन पार-<br>मार्थिक संस्थात्र्यो मे                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९५९॥=)<br>३७६∫॥ | व्याज<br>जसकरण मेमोरियल<br>फण्ड की आय<br>२०२२१॥। |            | लायत्रे री,बालपाठ-<br>शाला विद्यालय,<br>कन्या पाठशाला,<br>नाइट कालेज,समाज<br>सेवा तथा संस्था के |
|                 |                                                  | ६८११=)।।।  | मकानो की मरम्मत वगैरह में खर्च हुए। श्री सेठिया प्रिन्टिंग प्रेस में दूटते रहे                  |
|                 |                                                  | १०५॥=॥     | दीच्चा उपकरण मे<br>लगे                                                                          |
|                 |                                                  | ૨૦૦૧ાા–ુાા | १८२१२)<br>श्री वृद्धि खाते                                                                      |
|                 |                                                  |            | २०२२१॥। ၂॥।                                                                                     |

# दो शब्द

श्री जैन सिद्धान्त वोल संश्रह का पांचवां भाग पाठकों के सामने श्रस्तुत है। इसमें १४ से लेकर १९ तक छः वोल संश्रह दिये गये है। चौदह राजू परिमाण लोक का स्वरूप, चौदह गुणस्थान, विनीत के पन्द्रह लच्चण, पन्द्रह कर्मादान, चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्त, सोलह सती चरित्र, श्रावक के सतरह लच्चण, शरीर के सतरह द्वार, गतागत के खठारह द्वार, ध्वठारह पापस्थानक. साधु के खठारह कल्प, पौषध के खठारह दोप, कायोत्सर्ग के उन्नीस दोष, ज्ञातासूत्र की उन्नीस कथाएं ख्रादि इस भाग की विशेषता हैं। सोलह सतियों का चरित्र पर्याप्त विस्तार के साथ लिखा गया है। आशा है पाठकों को ये वार्ते पसन्द आएगी।

पुस्तक छप जाने के बाद जो श्रशुद्धियाँ हमारी दृष्टि मे श्राई उन्हें हाथ से सुधार दिया गया है। इसलिए इस भाग में भी श्रलग शुद्धिपत्र देने की श्रावश्यकता नहीं समभी गई।

छठा भाग तैयार हो रहा है । वह भी यथासंभव शीघ्र ही पाठको की सेवा में उपस्थित किया जायगा ।

निवेदक

#### पुस्तक प्रकाशन समिति

# श्राभार प्रदर्शन

जैनधर्म दिवाकर परिडतप्रवर उपाध्याय भी आत्माराम जी महा-राज तथा शास्त्रज्ञ मुनि श्री पन्नालाल जी महाराज ने यथासम्भव वोलो का निरीच्रिए करके अपनी अमूल्य सम्मतियाँ दी हैं। यथास्थान संशो-धन या सूर्चना करके पुस्तक को उपयोगी वनाने में पूरा परिश्रम उठाया है। इसके लिए हम श्रीर पुस्तक से लाभ उठाने वाले सभी सज्जन उनके सदा आभारीरहेंगे। परमप्रधापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज तथा युवा-चार्य मुनिश्री गणेशीलालजी महाराज के श्रपनी विद्वान् शिष्य मण्डली के साथ बीकानेर या भीनासर विराजने से भी हमें बहुत लाभ प्राप्त हुश्रा है। मुनि श्री सिरेमलजी महाराज तथा मुनि श्री जंवरीमलजी महाराज ने भी बोलों को शुद्ध, प्रामाणिक श्रीर श्रिधिक छप्योगी बनाने मे पूरा सहयोग दिया है। इसके लिए हम उनके सदा ऋगी रहेंने।

१६ झगस्त १६४१ वीकानेर

पुस्तक पकाशन समिति

# प्रमाण के लिए उद्दृत प्रन्थों की सूची

श्रन्थ नाम श्रजुयोगद्वार सूत्र श्राचारांग सूत्र

कत्ता मलधारी हेमचन्द्र सूरि शीलांकाचार्य टीका ।

श्रावश्यक चूर्णि

भद्रबाहुस्त्रामिकृत जिनदास गणिकृत निर्युक्ति सहित,

श्रावश्यक निर्युक्ति उत्तराध्ययन सूत्र उपासक दशाङ्ग श्रोपपातिक सूत्र कमेंत्रन्थ ( पहला, दूसरा, चौथा ) मलयगिरि सूरि टीका शान्तिसूरि वृहद्वृत्ति । श्रभयदेव सूरि टीका। श्रभयदेव सूरि टीका देवेन्द्र सूरि विरचित पं० सुखलालजो कृत हिन्सी व्याख्या सहित।

कर्म प्रकृति

हिन्दा क्यांख्या साहता शिवाचार्य प्रग्रीत, जैनध चपाध्याय श्रीयशोविजय

विरचित सटीक

प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान श्रागमोद्य समिति सूरत।

सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति सूरत । ऋषभदेव केसरीमल

श्वेताम्बर संस्था रतलाम ।

श्रागमोदय समिति सूरत । श्रागमोदय समिति सूरत । श्रागमोदय समिति सूरत । श्रागमोदय समिति सूरत। श्रात्मानन्द जैन पुस्तक प्रकाशक मग्रडल श्रागरा।

जैनधर्म प्रसारकसभा भावनगर।

शान्तिचन्द्र गिण विर- देवचन्द्र लालभाई जैन चन्द्रप्रज्ञप्ति चित वृत्ति। पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति शान्तिचन्द्र गिए विर-देवचन्द्र लाल भाई जैन चित वत्ति। पुस्तकोद्धार संस्था **य**म्बई । ज्ञाताधर्मकथाग ष्प्रभयदेव सूरि टीका श्रागमादय समिति सूरत। ज्ञाताधर्मकथांग जैनधर्म प्रसारक सभा शास्त्री जेठालाल हरिभाई कृत गुजराती ऋनुवाद । भावनगर। श्रमयदेव मूरि टीका। श्रागमोदय समिति सूरत। ठाणांग सूत्र तत्त्वार्थसूत्र भाष्य मोतीलाल लाधाजी पूना। श्री उमास्वाति कृत । जैन धर्म प्रसारक सभा हेमचन्द्राचार्य त्रिपष्टि शलाका भावनगर। पुरुष चरित्र दशवैकःलिक मलयगिरि टीका। श्रागमोदय समिति सूरत। हरिभद्राचार्थे कृत, मुनि- श्रागमोद्य समिति सूरत। धर्मविन्दु चन्द्राचार्यविहित वृत्तियुक्त धर्म संग्रह श्रीमन्मानविजय महो- देवचन्द्र लालभाई जैन पाध्यायप्रणीन,यशोविजय पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई। टिप्पणी सहित। मलयगिरि टोका श्रागमोदय समिति सूरत । नन्दी सूत्र हरिभद्र सूरि विरचित जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर पंचाशक श्रभयदेव<sup>े</sup> सूरि टीका । श्रागमोदय समिति सूरत। विग्रहनिर्युक्ति मलयगिरि टीका। श्रीजिनवल्लभ गणि कृत विजयानन्द जैन प्रन्थमाला **विग्**डविशुद्धि चन्द्रसूरि कृत टीका। मलयगिरि टीका। श्रागमोदय समिति सूरत। प्रजापना सूत्र पं० भगवानदास हर्पचन्द्र जैन सोसाइटी श्रहमदाबाद । प्रज्ञापना सूत्र फृत गुजराती श्रनुवाद । नेमचन्द्रसूरि कृत सिद्ध- देवचन्द्र लालभाई जैन सेन शेखर वृत्तिसहित पुस्तकोद्धार संस्था वम्बई। प्रवचन साराद्वार

मलयगिरि श्रौर श्राचार्य श्रात्मानन्द् जैन सभा बृहरकरुप क्षेमकीर्ति कृत वृत्ति सहित। भावनगर। श्रमयदेव सूरि टीका। श्रागमोदय समिति सूरत। भगवती सूत्र पूज्य श्री जवाहरलालजी हितेच्छु श्रावक मंडल राजीमती महाराज कृत रतलाम मलधारी हेमचन्द्र बृहद् बृत्ति यशोविजय जैन अन्थमाला विशेषावश्यक भाष्य वनारस व्यवहार चूलिका हस्तलिखित टब्बा श्रावक के चार पूज्य श्री जवाहरलालजी हितेच्छु श्रावक मंडल शिचात्रत महाराज कृत रतलाम सती चन्दनबाला पूज्य श्री जवाहरलालजी हितेच्छु श्रावक मंडल (वसुमती) महाराज कृत। रतलाम श्रभयदेव सूरि टीका। श्रागमोदय समिति सूरत। समवायाग शीलांकाचार्ये कृतटीका। श्रागमोद्य समिति सूरत । सूत्रकृताङ्ग हरिभद्रीयावश्यक हरिभद्र सूरि कृत टीका जैन धर्म प्रसारक सभा भद्रबाहुनिर्युक्ति भावनगर । तथा भाष्य युक्त

### विषय सूची

बाल नं०

|                      | د          |     |                       |     |
|----------------------|------------|-----|-----------------------|-----|
| मंगलाचरण             | 8          | ८२६ | संमूचर्छिम मनुष्यो के |     |
| चौदहवाँ गोल          | संग्रह ३   |     | उत्पत्ति स्थान चौदह   | १८  |
| ८२२ श्रुतज्ञान के चे | विह भेद ३  |     | अजीव के चौदह भेद      |     |
| ८२३ पूर्व चौदह       | १२         |     | चक्रवर्ता के चौदह रत  | २०  |
| ८२४ ज्ञानके श्रतिच   | ार चौदह १४ | ८२९ | स्वप्न चौदह           | ঽৢৢ |
| ८२५ भृतयाम (जीवो     | ) के       | ८३० | महास्वप्न चौदह        | २२  |
| चौदह भेद             | १७         | ८३१ | श्रावक के चौदह नियम   | ₹३  |
|                      |            |     |                       |     |

बोल नं०

वृष्ट

| वोल नं०                           | <u>वृष्ठ</u>       | बोल नं०                                 | पृष्ठ |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|
| ८३२ चौदह प्रकारका दान             | २६                 | ८४८ देवलोक में उत्पन्न होने             |       |
| ८३३ स्थविर करिंग साधु श्र         | îi (               | • 0                                     | ११५   |
| के लिए चौदह प्रकार                | का                 |                                         | ११७   |
| उपकरगा                            |                    | ८४९ सिद्धों के पन्द्रह भेद              |       |
| ८३४ साधुआं के लिए अव              |                    | ८५० मोक्ष के पन्द्रह अंग                |       |
| नीय चौदह बार्वे                   | २९                 | ८५१ दीचा देने वाले गुरु                 | 171   |
| ८३५ श्रविनीत के चीएह              |                    |                                         | 0213  |
|                                   | ३०                 | के पन्द्रह गुगा                         |       |
| ८३६ माया के चौदह नाम              | - 1                | ८५२ विनीत के पनद्रह लच्चा               |       |
| ८३७ लोभ के चौदह नाम               | ३२                 | ८५३ पूज्यता को बतलाने वा                |       |
| ८३८ चौदह प्रकार से शुभ            |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२७   |
| नामकर्म भोगा जाता                 | है ३३              | ८५४ अनाथता की पन्द्रह                   |       |
| ८३९ चौद्ह प्रकार से ऋशुभ          | 7                  | गाथाएं                                  | १३०   |
| नामकर्म भोगा जाता                 | _ [                | ८५५ योग अथवा प्रयोग                     |       |
| ८४० स्त्राभ्यन्तर परित्रह व       |                    | गति पन्द्रह                             | १३८   |
| चौदह भेद                          | 33                 | ८५६ बन्धन नामकर्म के                    |       |
|                                   | **                 | पन्द्रह भेद                             | १४०   |
| ८४१ सप्रदेशी श्रप्रदेशी के        | 2.0                | ८५७ तिथियों के नाम पन्द्रह              | १४२   |
| चौदह बोल<br>८४२ पढमापढम के चौदह ह | ३४<br>इस्स ३८      | ८५८ कर्मभूमि पन्द्रह                    | १४२   |
| ८४२ चरमाचरमके चौदह                |                    | ८५९ परमाधार्मिक पन्द्रह                 | १४३   |
| बाल                               | . ૪૨               | ८६० फर्मादान पन्द्रह                    | 888   |
| ८४४ महानदियाँ चौ <b>र</b> ह       | ૪૫                 | सोलइवॉ बोल संप्रह                       | १४७   |
| ८४५ चौदह राजू परिमार              |                    | ८६१ दशबैकालिक सूत्र                     |       |
| ०४५ चादह राजू गरमार<br>लोक        | <sup>થ</sup><br>૪५ | द्वितीय चूलिका की                       |       |
| लाक<br>८४६ मार्गेखास्थान चौदह     |                    | सोलह गाथाएं                             | १४७   |
| ८४७ गुग्गस्थान चौदह               | ६३                 | ८६२ सभिक्खु मध्ययन की                   | ì     |

| बोल नं०                 | पृष्ठ | बोल नं०                | पुर     |
|-------------------------|-------|------------------------|---------|
| स्रोलह गाथाएं           | १५२   | ८७५ सतियाँ सोलह        | १८५     |
| ८६३ बहुशुत साधु की सं   | ोलह   | व्राह्मी               | १८५     |
| <b>उ</b> पमाएं          | १५५   | सुन्दरी                | १९०     |
| ८६४ दीचार्थी के सोलह    | ŧ     | चन्दनबाला(वसुमर्ता     | ) १९७   |
| गुग                     | १५८   | राजीमती                | २४९     |
| ८६५ गवेषणा (उद्गम)      |       | द्रौपदी                | २७५     |
| सोलह दोष                | १६१   | कौशल्या                | २९८     |
| ८६६ इहर्गेषमा (उत्पाद   |       | <b>मृगाव</b> ती        | ३०३     |
| के सोलह दोष             | १६४   | सुलसा                  | ३१३     |
| ८६७ साधुको कल्पनीय      |       | सीता                   | ३२१     |
| सोलह स्थान              | १६६   | सुभद्रा                | ३४०     |
| ८६८ आश्रव आदि के र      |       | शिवा                   | ३४६     |
| भांगे                   | १६८   | कुन्ती                 | ३४९     |
| ८६९ वचन के सोलह भे      |       | द्मयन्ती               | ३५२     |
| ८७० मेरु पर्वतः के सोल  | -     | पुष्पचूला              | ३६४     |
| नाम                     | १७१   | प्रभावती               | ३६५     |
| ८७१ महायुग्म सोलह       |       | पद्मावती               | ३६६     |
| ८७२ द्रव्यावश्यक के स   |       | ८७६ सतियों के लिए प्रम | गण      |
| विशेषग्                 | १७६   | भृत शास्त्र            | ३७५     |
| ८७३ चन्द्रगुप्त राजा के |       | मतरहवाँ बोल संप्रह     | ३७७     |
| स्वप्न                  | १७८   | ८७७ विनय समाधि श्र     |         |
| ८७४ भगवान् महावीर       | की    | की सतरह गाथा           | रं ३७७  |
| वसति विषयक स            | सोलह  | ८७८ महावीर की तपश्च    | र्या    |
| गाथाएं                  | १८२   | विषयक सतरह गा          | थाएं३८० |
|                         |       | (                      |         |

बोल नं० पृष्ठ ८७९ मर्गा सतरह प्रकार का ३८२ ८८० माया के सतरह नाम ३८५ ८८१ शरीर के सतरहद्वार ३८५ ८८२ विहायोगति के सतरह ३८९ भेद ८८३ भाव श्रावक के सतरह ३९२ लक्षग ८८४ संयम के सतरह भेद ३९३ ८८५ संयम के सतरह भेद ३९५ ८८६ चरम शरीरी को प्राप्त 394 सतरह बातें श्रठारहवाँ वे ल संग्रह ३९७ ८८७ श्ररिहन्त भगवान मे नहीं पाये जाने वाले श्रठारह दे,प ३९७ ८८८ गतागत के घाठारह 396 द्वार ८८९ लिपियाँ श्रठारह 808 ८९० साधु के ऋठारह कल्प ४०२ ८९१ दीक्षा के अये ग्य अठा-४०६ रह पुरुप ८९२ वहाचर्य के ऋठारह भेद ४१० ८९३ श्रवहाचर्य के श्रठारह

बोल नं० प्रष्ठ 860 भेद ८९४ पौषध के अठारह दोप ४१० ८९५ झठारह पापस्थानक ४१२ ८९६ चोरकी प्रसृति श्रठारह ४१५ ८९७ क्षद्धक निर्गन्थीय अध्य-यन को अठारह ४१६ गाथाएं ८९८ दशवैकालिक प्रथम चूलिका की श्रठारह ४२० गाथाएं उन्नीसवाँ बोल संमह ४२५ ८९९ कायोत्मर्ग के उन्नोस प्र२५ दोप ९०० ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र की उन्नीस कथाएं ४२७ मेघकुमार की कथा ४२९ धन्नासार्थवाह श्रीर विजय चोर की कथा ४३४ जिनदत्त श्रीर सागर-दत्त की कथा कछ्ए छौर शृगाल की ४३७ कथा शैलक राजर्षि की कथा ४३८ तुम्बे का दृष्टान्त

९०० चार पुत्रवधुत्रों की ४४२ कथा भगवान् मल्लिनाथ 888 की कथा जिनपाल श्रीर जिन-रच की कथा ४५३ चन्द्रमा का दृष्टान्त ४५६ ४५७ दावद्रव का दृष्टान्त पुद्गलो के शुभाशुभ परिखाम ४५८ नन्दमणियार की कथा४६० तेतलीपुत्र क कथा ४६२ नन्दी फल का दृष्टान्त ४६४ श्रीकृष्ण का श्रपरकंका ४६६ गमन श्रश्वो का दृष्टान्त ४६९ सुंसुमा और चिलावी पुत्रकी कथा ४७० पुराडरीक और कुराह-रीक की कथा परिशिष्ट ४७५ चौतीस श्रस्वाध्याय का सर्वेया (परिशिष्ट) दशवैकालिक छ० नौ

उ० ३ की गाथाएं ४७६ उत्तराध्ययन श्र० बीस की गाथाएं ४७७ दशवैकालिक दूसरी चूलिका की गाथाएं उत्तराध्ययन श्रध्य० पन्द्रह की गाथाए ४८० अाचारांग अतस्कःध १ अ०९ ६० २ की गाथाएं 868 दशवैकालिक श्र० नौ **७०१की गाथाएं** श्राचारांग श्रुतस्कन्ध १ अ० ९ च० ४ की गाथाएं 828 उत्तराध्ययन अ०६ की गाथाए ४८५ दशवैकालिक पहली चूलिका की गतथाएं ४८७

~ 6 3 M 2 3 1

### **अकाराद्यनुक्रमणिका**

वोल नं० योल नं० प्रष्ट भ ८३४ श्रकल्पनीय साधुके लिए चौदह वार्ते २९ ८२७ अजीव के चौदह भेद १९ ८९० घ्रठारह कल्प साधु के ४०२ ८८७ श्रठारह दोष श्ररिहन्त भगवान् मे नहीं पाये जाने वाले ८९४ अठारह दोप पौपध के ४१० ८९५ श्रठारह पापस्थानक ४१२ अठारहवाँ वोल संगह ३९७ ९०० श्रग्डकज्ञात श्रम्थयन ४३६ ९०० ऋध्ययन उन्नीस ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र के ८५४ ध्रनाथता की पन्द्रह गाथाएं ८४७ ऋनियद्दि वादर गुणस्थान ८० ८४७ श्रनिवृत्तिवादर गुणस्थान ८० ९०० अपरकङ्काज्ञात अध्य-४६६ चन ८४१ अप्रदेशी सप्रदेशी के २ की गाथाएं चौदह द्वार ३४

āß ८४७ श्रप्रमत्त संयत गुगस्थान ७६ ८४७ अप्रमादी साधु गुरास्थान ७६ ८९३ अव्रह्मचर्य के भेद ८४७ श्रयोगी केवली गुणस्थान ८६ ८८७ श्ररिहन्त भगवान् मे नहीं पाये जाने वाजे श्रठारह दोष ८३५ अविनीत के चौदह लक्ष्ण ३० ८४७ म्रविरत जीव सात ८४७ श्रविरत सम्यग्दृष्टि ८थ गुणस्थान ८३९ श्रशुभ नामकर्म भोगने के प्रकार ३३ ९०० श्रश्वोका दृष्टान्त ४६९ श्रसज्माय का सवैया ४७५ आ ८८२ आकाश गति के सतरह भेद ८७४ श्राचारांग श्रुतस्कन्ध १ श्रध्ययन ९ उद्देशा

| गोल नं ० 🐪 ५ ५ ५                                                                                                                                                                                            | ्बोल नं  पृष्ट                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८७८ श्राचारांगश्रुतस्कन्ध                                                                                                                                                                                   | श्रध्ययन की पन्द्रह                                                                                                                                                              |
| १ द्य० ९ द० ४ की<br>गाथाएं ३८०                                                                                                                                                                              | गाथाएं १३०<br>८६६ उत्पादना के सोलह                                                                                                                                               |
| ८४७ त्राजीविक दर्शन में त्राध्यात्मिक विकास ६८ ८४७ त्राध्यात्मिक विकासक्रम ६३ ८४० त्राध्यात्मिक विकासक्रम ६३ ८४० त्राध्यन्तर परिप्रह के चौदह भेद ३३ ८६८ त्राश्रव त्रादिके भांगे १६८ ८६६ त्राहार के सोलह दोष | दोष १६४<br>९०० उत्तिप्तज्ञात (ज्ञातासूत्र<br>का पहला अध्ययन) ४२९<br>९०० उदक ज्ञात (ज्ञातासूत्र<br>का अध्ययन भारहवाँ)४५८<br>८४७ उदय गुणस्थानो मे ९४<br>८४७ उदीरणा गुणस्थानो मे ९४ |
| (बत्पादना) १६४<br>८६५ श्राहार के सोलह दोष<br>(बद्गम) १६१<br>स्र                                                                                                                                             | ८६५ चद्गमके सोलह दोष १६६<br>चन्नीसवाँ बोल संग्रह ४२५<br>८३३ चपकरण चौदहस्थविर                                                                                                     |
| ८६३ उत्तराध्ययन ग्यारहवें<br>श्रध्ययन की सोलह<br>गाथाएं १५५                                                                                                                                                 | कल्पी साधुत्र्यों के लिये २८<br>८६३ उपमाएं सोलह बहुश्रुत<br>साधु के लिए १५७<br>८४७ उपशमक ८२                                                                                      |
| ८९७ उत्तराध्ययन छठेश्रध्ययन<br>की निप्रन्थाचार विषयक                                                                                                                                                        | ८४७ उपशम श्रेगाी ८४<br>८४७ उपशान्त कषाय वीतराग                                                                                                                                   |
| श्रठारह गाथाएं ४१६<br>८६२ उत्तराध्ययन पन्द्रहर्वे                                                                                                                                                           | क                                                                                                                                                                                |
| 'सभिक्खु' श्रध्ययन की<br>सोलह गाथाएं १५२                                                                                                                                                                    | ९०० कछुए का दृष्टान्त ४३।<br>८७१ फडजुम्मा श्रादिसोलह                                                                                                                             |
| ८५४ उत्तराध्ययन बीसर्वे                                                                                                                                                                                     | महायुग्म १७                                                                                                                                                                      |

| बोल ५०                            | <b>प्र</b> प्त                                 | बोल                                                                                                                     | नं० .                                                                  | द्रष्ठ                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ९०० कथा एक<br>कथांग स्            | त्रकी ४२७                                      |                                                                                                                         | कल्प घठारह साधु<br>कायोत्सर्ग के चन्नीर<br>दोष                         |                            |
| सागरद <del>्द</del><br>९०० कथा जि | की ४३६                                         | ९००<br>८७५                                                                                                              | कुन्ती<br>कूमेज्ञात श्रध्ययन ची<br>कौशस्या                             | था ४३७<br>२९८              |
| ९०० कथाधन्ना<br>विजयचो            | रकी ४३४                                        | < < > < < > < < > < < > < < > < < < > < < < > < < < < > < < < < < > < < < < < > < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < | कियाएं पच्चीस<br>कियाद्वार गुणस्थाने<br>क्षपक<br>चपक श्रेगी            | मिं१०६<br>८२               |
| ९०० कथा पुरा<br>कुराडरीक          | की ४७२                                         | ८४७                                                                                                                     | चीण कषाय छदार<br>बीतराग गुणस्थान<br>छुल्लक नियम्थीय                    | थ<br>८४<br>स्र <b>०</b>    |
| ९०० कथा रोहि                      | <b>४</b> ४४<br>कुमार की ४२९                    | ८४५                                                                                                                     | की श्रठारह गाथाएं<br>ख<br>खराडरज्जु लोक में<br>ग                       |                            |
| ९०० कथा शैल<br>९०० कथा श्री       | कराजर्षिकी ४३८<br>कृष्ण के अपर-<br>न विषयक ४६६ | ८६५                                                                                                                     | गतागत के श्रठारह<br>द्वार<br>गवेषणा के सोलह दो<br>गांशाएं श्रठारह उत्त | <b>३९</b> ८<br>ष १६१<br>स॰ |
| _                                 | पुत्रकी ४७०<br>पन्द्रह १४२<br>पन्द्रह १४४      | ८९७                                                                                                                     | छठे श्रध्य० की निर्घ<br>चार विषयक<br>गाथाएं श्रठारह क्षुल              | ४१६                        |

वृष्ठ

| बोल नं० पृष्ठ                 | बोल नं १ प्रष्ठ                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| तिप्रेन्थीय श्र० की ४१६       | १ ऋ०९ ड० ४ को ३८०                                |
| ८९८ गाथाएं अठारह दशवें-       | ८७७ गाथाएं सतरहविनय                              |
| कालिक प्रथम चूलिका            | समाधि श्रध्य० की ३७७                             |
| की सयम में स्थिर करने         | ८६२ गाथाएँ सोलह उत्तरा०                          |
| के लिंद ४२०                   | पन्द्रहवें श्रध्य० की १५२                        |
| ८७४ गाथाएं श्राचा०श्रुत० १    | ८६१ गाथाएं सोलह दशवैका-                          |
| श्रध्ययन ९ उद्देशे            | लिक द्वितीय चूलिका की १४७                        |
| दूसरे की १८२                  | ८४७ गुगाश्रेखी ७९                                |
| ८६३ गाथाएं उत्तराध्ययन        | ८६४ गुण सोलह दीचार्था के १५८                     |
| ग्यारहवें श्रध्य० की १५५      | ८४७ गुणसंक्रमण ७९                                |
| ८५४ गाथाएं पन्द्रह अना-       | ८४७ गुणस्थान का सामान्य                          |
| थता की उत्तराध्ययन            | स्वरूप ६८                                        |
| बीसर्वे अध्ययन की १३०         |                                                  |
| ८५४ गाथाएं पन्द्रह उत्तरा०    | ८४७ गुगास्थान के २८ द्वार १०५                    |
| बीसवें श्रध्ययन की १३०        |                                                  |
| ८५३ गाथाएं पन्द्रह दशवैका-    | श्रीर स्वरूप ७२                                  |
| लिक नवें अध्य०की १२५          | ८४७ गुग्रस्थानो मे अन्तरद्वार ११२                |
| ८५३ गाथाएं पन्द्रह पूज्यता को | ८४७ गुणस्थानो में श्रल्प                         |
| बताने वाली दशवैकालिक          | <b>ब</b> हुत्वद्वार ११३                          |
| नवें श्रम्य० की १२५           |                                                  |
| ८७७ गाथाएं सतरह दशवें-        | ं ८४७ गणस्थानों में उदय ९४                       |
| कालिक नवे अ० की ३७%           | <ul> <li>८४७ गुग्गस्थानो मे चदीरगा ९८</li> </ul> |
| ८७८ गाथाएं सतरह भगवान्        | ८४७ गुणस्थानो में उपयोग १०९                      |
| महावीर की तपश्चर्या           | ८४७ गुणस्थानो में कारण                           |
| विषयक ञ्राचारांग श्रुत०       | द्वार १००                                        |
|                               |                                                  |

व्रष्ट

१६६

३९५

४२

३६४

बोल नं० बोल नं० घुष्ट ८४७ गुणस्थानो में किया द्वार १०६ ८६६ त्रहराष्ट्रियणा के सोलह दोप१६४ ८४७ गुस्थानो में गुसा द्वार १०८ ८६७ त्रामादि स्थान सोलह ८४७ गुणस्थानों में चारित्र साधु को कल्पनीय द्वार ११२ ८४७ गु ग्रस्थानो मे जीव द्वार १०८ ८४७ गुंगास्थानों में जीवयोनि ८२८ चक्रवर्ती के चौदहरत्र २० द्वार ८७५ चन्द्नबाला (वसुमती)१९७ १११ ८४७ गुगास्थानो में दगडक ८७३ चन्द्रगुप्त राजा के सोलह द्वार १११ ८४७ गुणस्थानो मेध्यानद्वार १११ ९०० चन्द्रज्ञात ग्र०द्सवॉ४५६ ८४७ गुणस्थानों मे निमित्त ९०० चन्द्रमाका दृष्टान्त द्वार ११२ ८८६ चरम शरोरीको प्राप्त ८४७ गुणस्थानो में निर्जरा सतरह बातें द्वार १०६ ८४७ गुणस्थानो में परिषद ८४३ चरमाचरम के चौदह द्वार १०७ द्वार ८४७ गुग्रस्थानो मे बन्ध ८७५ चूला (पुष्पचूला) ८४७ गुग्गस्थानों में भावद्वार १०७ ८९६ चोर की प्रसूति श्रठारह४१५ ८४७ गुणस्थानो में मार्गणा चौतीस श्रस्वाध्याय का द्वार सवैया (परिशिष्ट) ८४७ गुणस्थानो मे योगद्वार १०९ ८३१ चौदह नियम शावक के २३ ८४७ गुगस्थानो मे लेश्या ८३२ चौदह प्रकारका दान २६ द्वार १०९ ८४७ गुगास्थानो में सत्ता ८३० चौदह महास्वप्न ९९ ८४५ चौदह राजुः यो मे जीवों ८४७ गुणस्थानो मे समकित ११२ ८४७ गुणस्थानों मे स्थिति द्वार १०५ का निवास ८४७ गुणस्थानों मे हेतु द्वार ११० ८४५ चौदह राजूपरिमाणलोक४५

बोल नं०

९०० दर्दुरज्ञात ऋध्ययन तेरहवाँ (ज्ञातासूत्र) ४६० ८७७ दशवैकालिक श्रध्ययन नवें की सतरह गाथाएं ३७७ ८६१ दशवैकालिक द्वितीय चूलिका की सोलह गाथाएं ८५३ दशवैकालिक नवे श्रध्य-यन की पन्द्रह गाथाएं१२७ ८९८ दशवैकालिक प्रथम चूलिका की श्रठारह गाथाए ४२० ८३२ दान चौदह प्रकार का २६ ९०० दावद्रवज्ञात श्रध्ययन ग्यारहवाँ (ज्ञातासूत्र) ४५७ ९०० दावद्रववृत्त् का दृष्टान्त४५७ ८९१ दीचा के अयोग्य पुरुष ४०६ **घटार**ह ८९१ दीचा के अयोग्य स्त्रियाँ बीस ४०९ ८५१ दीचा देने वाले गुरु के १२४ पन्द्रह गण ८६४ दीचार्थी के सोलह गुण १५८ ९०० दृष्टान्त श्रश्वों का ४६९ ९०० दृष्टान्त कछुए का ४३७ ९०० दृष्टान्त चन्द्रमा का ४५६ ९०० दृष्टान्त द्वद्रव का 840

पृष्ठ

वोल नं० ९०० दृष्टान्त नन्दी फल का ४६४ ९०० दृष्टान्त पुद्गतों के शुभा-शुभपरिणाम विषयक ४५८ ८४८ देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव ११५ ८४७ देश विरत गु ग्रस्थान ७५ ८८७ दोष श्रठारह श्ररिहन्त भगवान् मे नहीं पाये जाने वाले 390 ८९४ दोष अठारह पौषध के ४१० ८९९ दोष उन्नीस कायोत्सर्ग के ४२५ ८८७२ द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषरा १७६ ८७५ द्रौपदी २७५ ध ९०० धन्ना सार्थवाह श्रीर विजय चोर की कथा ४३४

न
८४४ निद्याँ चौद्द ४५
९०० नन्द मिएयार की कथा ४६०
९०० नन्दी फल का दृष्टान्त ४६४
९०० नन्दी फल ज्ञात अध्ययन
पन्द्रह्वां (ज्ञातासूत्र) ४६४
८४७ नियद्रिवादर गुएस्थान ७६

योल नं ० ਧ੍ਰਸ਼ ८३१ नियम चौदह श्रावक के २३ ८९७ निर्मन्य के आचार विषयक गाथाएं ऋठारह ४१६ ८४७ निवृत्तिबादरगुग्रस्थान ७६ प ८४२ पढमापढमके चौदह द्वार ३८ ३६६ ८७५ पद्मावती ८५८ पन्द्रह कर्मभूमि १४२ ८६० पन्द्रह कर्मादान १४४ पन्द्रहवौँ बोल संप्रह ११७ ८८१ पन्नवणा सूत्र, इक सर्वे शरीर पद के द्वार 364 ८५९ परमाधार्मिकपन्द्रह १४३ ८४७ परिषद्द शाईस 800 ८९५ पापस्थान श्रठारह ४१२ ९०० पुराडरीक श्रीर कुराहरीक की कथा ४७२ ९०० पुराडरीक झात ऋध्ययन **ए**न्नीसवां **४**७२ 🎾 ९ पुद्गलों के शुभाशुभ विष-846 यक दृष्टान्त ८७५ पुष्पचूला ३६४ ८५३ पूज्यता को वतलाने वाली

| बोल नं॰                                   | प्रष्ठ             | बोल नं०                 | पृष्ठ      |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| पन्द्रह गाथाएं                            | १२७।               | गाथाएं                  | ३८०        |
| ८२३ पूर्व चौदह                            | १२                 | ८८३ भाव श्रावक के सत    | रह         |
| ८९४ पौषध के श्रठारह दो                    | व ४१०              | तत्त्रग                 | ३९२        |
| ८७५ प्रभावती                              | ३६५                | ८६८ भांगे सोलह श्राश्रव | •<br>·     |
| ८४७ प्रमादी साधु गुणस्था                  | न ७६               | श्चादि के               | १६८        |
| ८४७ प्रमत्तसंयत गुणस्था                   | न ७६               | ८२५ भूतप्राम(जीवों)के   | भेद १७     |
| ८७६ प्रमाणभूत शास्त्र                     |                    | Į.                      |            |
| सतियों के लिये                            |                    | ८७९ मरण सतरह प्रका      | र के ३८२   |
| ८५५ प्रयोगगति पन्द्रह                     | १३८                | ९०० मल्लि ज्ञात श्राठव  |            |
| व                                         |                    | श्रध्ययन                | , 888<br>, |
| ८४७ बन्ध गुर्णस्थानों में                 | 66                 | ९०० मल्लिनाथ भगवान      |            |
| ८५६ बन्धन नामकर्म के                      | •                  | कथा                     | 888        |
| पन्द्रह भेद                               | १४०                | ८४४ महानदियाँ चौद्ह     |            |
| ८६३ बहुश्रुत साधुकी                       | 0.                 | ८५४ महानिम नथीय श्र     |            |
| स्रोलह उपमाएं                             |                    | की पन्द्रह गाथाएं       |            |
| ८८२ बाटेबहती(विहायोग                      | ात <i>)</i><br>३८९ | ८७१ महायुग्म सोलह       |            |
| के सतरह भेद<br>८४७ बौद्धदर्शन में श्राध्य | -                  | ८७८ महावीर भगवान्       |            |
| ८४७ बाद्धद्शन मञ्जान्य<br>त्मिक विकास     | ।-<br>६७           | तपश्चर्या निषयक         |            |
| ८९२ ब्रह्मचर्य के १८ भेद                  | •                  | गाथाएं                  | ३८०        |
| ८७५ ब्राह्मी                              | १८५                | ८७४ महावीर की वसि       | ते         |
| भ                                         | •••                | विषयक गाथाएं            | १८२        |
| ९०० भगवान् मल्लिनाथ                       | की                 | ८३० महास्वप्न चौदह      | २२         |
| कथा                                       | <br>               | मंगलाचरण                |            |
| ८७८ भगवान् महावीर व                       |                    | ९०० माकंदि ज्ञात नवाँ   |            |
| तपश्चर्या विषयक र                         |                    | ऋध्ययन                  | ४५३        |

वोल नं० ९०० दृष्टान्त नन्दी फल का ४६४ ९०० हप्टान्त पुद्गतों के शुभा-शुभपरिणाम विषयक ४५८ ८४८ देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव ११५ ८४७ देश विरत गु ग्रस्थान ७५ ८८७ दोष अठारह ऋरिहन्त भगवान् में नहीं पाये जाने वाले 390 ८९४ दोष अठारह पौषध के ४१० ८९९ दोष उन्नीस कायोत्सर्ग के ४२५ ्८७२ द्रन्यावश्यक के सोलह विशेषण १७६ ८७५ द्वीपदी ३७५

ध ९०० धन्ना सार्थवाह श्रौर विजय चोर की कथा ४३४ न

८४४ निद्यौँ चौदह ४५
९०० नन्द मिएयार की कथा ४६०
९०० नन्दी फल का दृष्टान्त ४६४
९०० नन्दी फल ज्ञात स्प्रध्ययन
पन्द्रह्वां (ज्ञातासूत्र) ४६४
८४७ नियदृवादर गुएस्थान ७६

वोल नं० ८३१ नियमचौदह श्रावक के २३ ८९७ निर्मन्थ के स्राचार विषयक गाथाएं अठारह ४१६ ८४७ निवृत्तिबादरगुणस्थान ७६ ८४२ पढमापढम के चौदह द्वार ३८ ३६६ ८७५ पद्मावती ८५८ पन्द्रह कर्मभूमि १४२ ८६० पन्द्रह कर्मादान 888 पन्द्रहवौँ बोल संप्रह 276 ८८१ पत्रवर्णा सूत्र, इक सर्वे शरीर पद के द्वार 324 ८५९ परमाधार्मिकपन्द्रह १४३ ८४७ परिषद्द बाईस 800 ८९५ पापस्थान श्रठारह ४१२ ९०० पुगडरीक श्रीर कुग्हरीक की कथा ४७२ ९०० पुराडरीक ज्ञात श्रध्ययन **एन्रीसवां** 862 🎾 पुद्गलों के शुभाशुभ विप-यक दृष्टान्त 846 ८७५ पुष्पच्ला ३६४ ८५३ पूज्यता को भवलाने वाली

| बोल नं॰                                 | ष्ठष्ट | बोल नं॰                  | ष्ट्रष्ट |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| पन्द्रह गाथाएं                          | १२७।   | गाथाएं                   | ३८०      |
| ८२३ पूर्व चौदह                          | १२     | ८८३ भाव श्रावक के सतर    | ₹        |
| ८९४ पौषध के श्रठारह दोष                 | । ४१०  | लच्चग                    | ३९२      |
| ८७५ प्रभावती                            | ३६५    | ८६८ भांगे सोलह स्राश्रव  |          |
| ८४० प्रमादी साधु गुणस्था                | न ७६   | आदि के                   | १६८      |
| ८४७ प्रमत्तसंयत गुग्स्थान               | ा ७६   | ८२५ भूतमाम(जीवों) के भे  | द १७     |
| ८७६ प्रमाणभूत शास्त्र                   |        | म                        |          |
| *************************************** | ३७५    | ८७९ मरण सतरह प्रकार      | के ३/२   |
| ८५५ प्रयोगगति पन्द्रह                   | १३८    | ९०० मल्लि ज्ञात श्राठवां | 10 4C 1  |
| व                                       |        | श्रध्ययन                 | 888      |
| ८४७ बन्ध गुणस्थानों मे                  | 66     | ९०० मिल्लिनाथ भगवान्     |          |
| ८५६ बन्धन नामकर्म के                    |        | कथा                      | 888      |
| पन्द्रह भेद                             | १४०    |                          |          |
| ८६३ बहुश्रुत साधुकी                     |        | ८४४ महानिद्याँ चौद्द     |          |
| सोलह उपमाएं                             | १५५    | ८५४ महानिम न्थीय श्र     |          |
| ८८२ बाटेबहती(विहायोग                    | ाति)   | की पन्द्रह गाथाएं        |          |
| के सतरह भेद                             | ३८९    | ८७१ महायुग्म सोलह        | १७२      |
| ८४७ बौद्धदर्शन में स्त्राध्य            | T-     | ८७८ महाबीर भगवान् व      | ति       |
| त्मिक विकास                             | ६७     | तपश्चर्या विषयक स        | ातरह     |
| ८९२ ब्रह्मचर्य के १८ भेद                | ४१०    | 3                        | ३८०      |
| ८७५ ब्राह्मी                            | १८५    | ८७४ महावीर की वसति       | •        |
| भ                                       |        | विषयक गाथाएं             | १८२      |
| ९०० भगवान् मल्लिनाथ                     | की     | ८३० महास्वप्न चौदह       | २२       |
| कथा                                     | 888    | मंगलाचरण                 | 8        |
| ८७८ भगवान् महावीर व                     | _      | ९०० मार्कर ज्ञात नवाँ    |          |
| तपश्चर्या विषयक सतरह                    |        | ऋध्ययन                   | ४५३      |

| वोल नं०                   | वृष्ठ      | बोल नं०                       | वृष्ठ        |
|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| ८३६ माया के चौदह नाम      | 38         | ८४५ लोक का नक्शा बनाने        |              |
| ८८० माया के सतरह नाम      | ३८५        | की विधि                       | ४८           |
| ८४३ मार्गणास्थान चौदह     | ५५         | ८४५ लोकका संस्थान             | ४७           |
| ८४७ मिथ्यादृष्टिगुण्स्थान | ७२         | ८४५ लोक के भेद                | ४६           |
| ८४७ मिश्रगुणस्थान         | <b>७</b> ३ | ८४५ लोक मे खएडरज्जु           | ५१           |
| ८७५ मृगावती               | ३०३        | ८४५ लोक में चौदह राजू         | ४५           |
| ५०० मेघकुमार को कथा       | ४२९        | ८३७ लोभ के चौदह नाम           | ३२           |
| ८७० मेरु पर्वत के सोलह    |            | व                             |              |
| नाम                       | १७१        | ८६९ वचन के सोलह भेद           | १७०          |
| ८५० मोक्ष के पन्द्रह अग   | १२१        | ८७५ वसुमती(चन्दनवाला)         | १९७          |
| ८८६ मोचगामी जीव को ।      | प्राप्त    | ८५३ विनय समाधि श्रध्य         | प्र <b>न</b> |
| सतरह बातें                | ३९५        | को पन्द्रह गाथाए              | १२७          |
| ८५५ योग पन्द्रह           | १३८        | ८७७ विनय समाधि श्रध्य         | यन           |
|                           |            | की सतरह गाथाएं                | ३७७          |
| ८४७ योगो के निरोधकान      | भ ८५       | ८८२ विहायोगित के सतरह         | मेद ३८९      |
| र                         |            | ८५२ विनीत के पन्द्रहलच        |              |
| ८२८ रत्न चौदह चक्रवर्त    | कि २०      | ८४७ वैदिक दर्शन मे आ          |              |
| ८४७ रसघात                 | ७९         | हिमक विकास                    | ६३           |
| 00   ((**(******          | ૨૪९        | • । श                         |              |
| ८४५ राजू चौदह लोक         |            | ८८१ शरीरके सतरह द्वा          | १ ३८५        |
| ९०० रोहिग्गी श्रादि चार   |            | राज्य चिता                    | ३४६          |
| वधुत्रों की कथा           | 883        | 2 2                           |              |
| ९०० रोहिग्गी ज्ञात श्र० स | ातवाँ ४४   | ४२ ८९२ शालक अठारह मप          | . 27.        |
| त्त                       |            | ८३८ शुभनामकर्मभोगने<br>प्रकार | क<br>३३      |
| ८८९ तिपियाँ भ्रठारह       | ४०         | ० - जैन्यस्तान्यवर्षाः        | •            |
| ८४५ लोक का श्राकार        | 4          | *                             | лт УЗ.       |
| ८४५ लोक का नक्शा          | ц,         | ३   ५०० शलकराजापकाक           | 41 035       |

| बोल नं०                                       | प्रष्ठ    | बोल नं                                                 | •                                 | पृष्ठ     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ८३१ श्रावक के चौदह नियम                       | 1 २३      |                                                        | सतरह गाथाएं                       | ४२०       |
| ८८३ श्रावक (भाव) के<br>सतरह लक्ष्मण ३९२       |           | ८९० साधु के श्रस्तरहकरप४०२<br>८३४ साधुके लिए श्रकरपनीय |                                   |           |
| ९०० श्रोकुच्या का अपरक<br>गमन                 | 1         |                                                        | चौदह बातें                        | २९        |
| ८२२ श्रुतज्ञान के चौदह भेद<br>स               |           |                                                        | साधु को कल्पनीय<br>प्रामादि स्थान | १६६       |
| सतरहवाँ बोल संमह                              |           | 280                                                    | सास्त्रादान सम्यग्ही<br>गुणस्थान  | ष्ट<br>७३ |
| ८७५ सतियाँ सोलह<br>८७६ सतियों के लिए प्रमा    |           |                                                        | सिद्धों के पन्द्रह भेद            |           |
| भूत शास्त्र                                   |           | į.                                                     | सीता _                            | ३२१       |
| ८४७ सत्ता गुणस्थानों में                      |           | 1                                                      | •                                 | १९०       |
| ८४१ सप्रदेशी अप्रदेशी के                      |           | ८७५                                                    | सुभद्रा                           | ३४०       |
| चौदह द्वार                                    | ३४        | ८७५                                                    | सुलसा                             | ३१३       |
| ८६२ सभिक्खु श्रध्ययन व                        | <b>ती</b> | ९००                                                    | सुंसुमा श्रौर चिलात               | î         |
| सोलह गाथाएं                                   | १५२       |                                                        | पुत्र की कथा                      |           |
| ८४७ सम्यग् मिध्यादृष्टि                       |           | ८४७                                                    | सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थ            | ान ८२     |
| ८४७ सम्यग् मिध्यादृष्टि<br>गुगास्थान          |           |                                                        | सोलइवाँ बोल संप्रह                | १४७       |
| ८४७ स्योगोकैवली गुणस्थ                        | ान ८५     | ८७५                                                    | सोलह् सतियाँ                      | १८५       |
| ८४७ संभव सत्ता                                | १००       | ८३३                                                    | स्थविरकल्पी साधुः                 | के        |
| ८२६ संमूर्च्छिम मनुष्यों वे<br>उत्पत्ति स्थान | ह<br>१८   |                                                        | लिए उपकरण                         | २८        |
| ८८४ संयम के सतरह भेद                          | ३९३       | 580                                                    | स्थिति घात                        | 64        |
| ८८५ संयम के सतरह भेद                          |           | ८२९                                                    | स्वप्न चौदह                       | २०        |
| ८९८ संयम से गिरते हुए के                      |           | ८७३                                                    | स्वप्न सोलह चन्द्रगुप्त           | कि १७८    |
| स्थिर करने विषयक                              |           | 680                                                    | स्वरूप सत्ता                      | १००       |

| 1 |  |     |   |  |
|---|--|-----|---|--|
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  | - 1 |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     | - |  |
|   |  |     | • |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
|   |  |     |   |  |



# श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

#### पञ्चम भाग

#### मंगलाचरण

एेन्द्रश्रेणिनताय दोषहुतभुङ्नीराय नीरागता-धीराजिक्षभवाय जन्मजलधेस्तीराय धीरास्मने । गम्भीरागमभाषिणे मुनिमनोमाकन्द्कीराय सन् नासीराय शिवाध्वनि स्थितिकृते घीराय नित्यं नमः॥१॥ कुर्वाणाणुपदार्थद्शनवशाद्भास्वस्प्रभायास्त्रपा-मानत्या जनकृत्तमोहरत मे शस्ताद्रिहोहिका। श्रक्षोभ्या तव भारती जिनपते प्रोन्मादिनां वादिनां, मानत्याजनकृत्तमोहरतमेशस्ताद्रिहोहिका॥ २॥ भावार्थ-देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मनुजेन्द्रों की श्रेणी द्वारा वन्दित, राग द्वेष आदि दोष रूपी अग्निको शान्त करने के लिए जल खरूप, त्रीतरागता रूपी परमेश्वर्य से सुशोभित, संसार रूपी समुद्र के लिए तीर, परमधीर, गम्भीर, आगमों का उपदेश देने वाले, मुनियों के मन रूपी आम्र द्वत पर वसने वाले कीर अर्थात् शुक पत्ती, मोत्त मार्ग में सब से आगे चलने वाले सैनिक और तीर्थों की स्थापना करने वाले भगवान महावीर को सदा वन्दन हो॥ १॥

भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वालों के मोह को काटने वाले, हे जिनेश्वर देव! जीवादि सूच्म पदार्थों की मकाशिका होने से सूर्य के तेज को लिक्जित करने वाली, कल्याण को देने वाली, गहन तर्क और युक्तियों से गुँथी हुई, सत्य वस्तु को प्रकट करने वाली होने से सर्वत्र अप्रतिहत, प्रतिवादियों के गर्व का नाश करने वाली तथा अज्ञान के अन्धकार को दूर करने वाली आपकी वाणी मेरे वाह्य और आभ्यन्तर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे।

# चौदहवाँ बोल संग्रह

## ८२२- श्रुतज्ञान के चौदह भेद

श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के चयोपशम से होने वाले शास्त्रों के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। नन्दी सूत्र में मितज्ञान के पश्चात् इसका वर्णन किया गया है।

चरणकरणातुयोग, धर्मकथानुयोग,द्रव्यानुयोग और गणिता-नुयोग की सारी बातें श्रुतज्ञान में त्रा जाती हैं।इसके चौदह भेद हैं-

- (२) अनत्तर् श्रुत (३) सञ्ज्ञि श्रुत (१) श्रद्धार श्रुत
- (४) त्रसञ्ज्ञ श्रुत (४) सम्यक् श्रुत (६) मिथ्या श्रुत (७) सादि श्रुत (८) त्रनादि श्रुत (६) सपर्यवसिन श्रुत
- (१०) अपर्यवसित श्रुत (११) गमिक श्रुत (१२) अगमिक श्रुत
- (१३) अङ्गपविष्ट श्रुतं (१४) अङ्गवाह्यं श्रुत ।
- (१) अत्तर अत- जिस का कभी त्तरण (नाश) न हो उसे श्रज्ञर कहते हैं। जीव उपयोग खरूप वाला होने से ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। इस लिए यहाँ ज्ञान ही अन्तर है। ज्ञान का कारण होने से श्रोपचारिक नय से श्रकारादि वर्ण भी अन्तर कहे जाते हैं। अत्तर रूप श्रुत को अत्तर श्रुत कहते हैं। इसके तीन भेद हैं-(१) सञ्ज्ञात्तर (२) व्यञ्जनात्तर (३) लब्ध्यत्तर । फ, ख वगैरह आकारों का क, ख नाम रखना सञ्ज्ञात्तर श्रुत है क्योंकि इन श्राकारों के द्वारा श्रव्तरों का ज्ञान होता है। ब्राह्मी श्रादि लिपियों के भेद से यह अनेक प्रकार का है। क, ख आदि का उचारण फरके अत्तरों को व्यक्त करना व्यञ्जनात्तर है। लव्धि अर्थात्

आदि जीव भी हैं। इष्ट विषय में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति मन के व्यापार विना नहीं हो सकती और मन से विचार करना ही संज्ञा है। इस प्रकार का विचार द्वीन्द्रिय आदि जीवों के भी होता है इस लिए वे भी संज्ञी हैं। संज्ञा का हेतु अर्थात् कारण या निमित्त होने के कारण ये हेतूपदेश संज्ञी कहे जाते हैं। कालिक्युपदेश संज्ञी भूत, भविष्यत् आदि लम्बे समय का विचार कर सकता है। हेतू-पदेश संज्ञी केवल वर्तमान काल का ही विचार करता है। यही इन दोनों में भेद है। जिसे वर्तमान काल के विषय में भी सोचन की शक्ति नहीं होती वह हेतूपदेश से भी असंज्ञी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीव। एकेन्द्रिय जीवों की कभी विचार पूर्वक इष्ट वस्तु में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट से निवृत्ति नहीं होती। आहार आदि संज्ञाणं भी उनके बहुत अस्पष्ट होती हैं, इस लिए वे संज्ञी नहीं कहे जाते।

हिष्वादोपदेश संज्ञी — ज्ञायोपशमिक ज्ञान वाला सम्यग्दिष्ट जीव दिष्ट्वादोपदेश संज्ञी कहा जाता है। सम्यग्दिष्ट जीव सम्यग् ज्ञानी होने से रागादि दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। जो दोषों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता वह सम्यग्दिष्ट नहीं है क्योंकि जिस तरह सूर्य की किरणों के सामने अन्धेरा नहीं ठहर सकता इसी प्रकार सम्यग्ज्ञान के सामने रागादि दोष नहीं ठहर सकते। इस अपेज्ञा से मिध्यादिष्ट को असंज्ञी कहा जाएगा।

संज्ञी के तीन भेदों के अनुसार श्रुत के भी तीन भेद हैं। गर्भज संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों का श्रुतज्ञान, द्दीन्द्रियादि का श्रुतज्ञान तथा सम्यग्दिष्ट का श्रुतज्ञान। इनमें श्रम्तिम सम्यग्दिष्ट का श्रुतज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। वाकी मिथ्या है।

(४) ग्रसंझिश्रुत- संझिश्रुत से उल्टा असंझिश्रुत है। इसके भी भेदमभेद संझिश्रुत के समान जानने चाहिएं। (५) सम्यक्श्रुत- घाती कर्मों के सर्वथा त्तय होने से उत्पन्न होने वाले केवलज्ञान श्रीर केवलदर्शन के धारक, संसार के दुःखों से छुटकारा पाने के लिए तीनों लोकों द्वारा श्राशापूर्ण दृष्टि से देखे गए, महिमा गाये गए श्रीर पूजे गए, वर्तमान, भूत और भविष्यत् तीनों कालों के ज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी श्रिरहन्त भगवान द्वारा प्रणीत वारह श्रंगों वाले गणिपटक सम्यक्श्रुत हैं। वे इस प्रकार हैं— (१) आचारांग (२) सूत्रकृतांग (३) स्थानांग (४) भगवती (६) ज्ञाताधर्मकथाङ्ग (७) उपासक दशाङ्ग (८) श्रन्तकृदशाङ्ग (६) श्रनुत्तरौपपातिक

(१०) प्रश्न व्याकरण (११) विपाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद।
इनका विषय 'ग्यारहवें बोल संग्रह के ७०६ वें वोल में दिया है।
इसी प्रकार उपाङ्ग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि भी
अङ्गों के अनुकूल अर्थ का प्रतिपादन करने से सम्यक्थुत हैं। ज्ञानमात्र
की विवत्ता करके इन्हें द्रव्यास्तिक नय की अपेत्ता सम्यक् श्रुत कहा
जाता है। ज्ञानवान की अपेत्ता से सम्यन्दृष्टि द्वारा ग्रहण करने
पर सम्यक्थुत तथा मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रहण करने पर मिथ्याश्रुत हैं।

चौदह पूर्वधारी के द्वारा ग्रहण किए गये आगम सम्यक्श्रुत ही हैं। दस पूर्वधारी द्वारा ग्रहण किए गए भी सम्यक्श्रुत ही हैं। उससे नीचे भजना है अर्थात् कुछ कम दस पूर्वधारी के द्वारा ग्रहण किए गए सम्यक्श्रुत भी हो सकते हैं और मिथ्याश्रुत भी, क्यों कि कुछ कम दस पूर्व तक का ज्ञान मिथ्यादृष्टि और सम्यक्ष्टि दोनों को हो सकता है। सम्यक्ष्टि दोनों को हो सकता है। सम्यक्ष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर वे आगम सम्यक्श्रुत हो जाते हैं और मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रहण किए जाने पर मिथ्याश्रुत।

(६) मिथ्याश्रुत-मिथ्यादृष्टियों के द्वारा ऋपनी स्वतन्त्र बुद्धि से कल्पना किए गए शास्त्र मिथ्याश्रुत हैं। जैसे-घोटकमुख, नाग-मूच्म, शक्कनरुत आदि। ये शास्त्र भी मिथ्यादृष्टि के द्वारा मिथ्या रूप में ग्रहण किए जाने के कारण मिथ्याश्रुत हैं। सम्यग्हिष्ट द्वारा सम्यग्रूप से गृहीत होने पर सम्यग्श्रुत हैं, अथवा जिस मिथ्यादिष्ट के लिए ये सम्यक्त्व का कारण वन जायँ उसके लिए सम्यक्श्रुत ही हैं क्योंकि कुछ मिथ्यादिष्ट इन पुस्तकों से सार तथा मोत्तमार्ग के लिए उपयोगी खंश को ग्रहण करके मिथ्या खंश को छोड़ सकते हैं। वे उसी से संसार की खसारता तथा खात्मा की खमरता को जान कर सम्यग्ज्ञान माप्त कर सकते हैं।

(७- ८- १०) सादि, सपर्यवसित, अनादि तथा अप-र्यवसित श्रुत- बारह अङ्ग पर्यायार्थिक नय की अपेन्ना सादि और सपर्यवसित श्रुत हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेन्ना अनादि और अप-र्यवसित हैं। सम्यक्श्रुत संक्षेप से चार प्रकार का है-

(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३) काल से (४) भाव से ।

द्रव्य से एक पुरुष की अपेचा सादि और सपर्यवसित (सान्त)
है क्योंकि कोई जीव अनादि काल से समिकती नहीं होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद ही उसका श्रुत सम्यक्श्रुत कहा जाता है,
अथवा जब वह शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ करता है, तभी सम्यक्
श्रुत की आदि होती है। इस लिए एक व्यक्ति की अपेचा सम्यक्
श्रुत सादि है। एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने पर भी मिध्यात्व
आने पर, प्रमाद के कारण, भावों के मिलन होने से, धर्म के प्रति
ज्लानि होने से या देवलोक में चले जाने से श्रुतज्ञान विस्मृत हो
जाता है, अथवा केवलज्ञान की उत्पत्ति होने से श्रुतज्ञान उसमें
समाविष्ट हो जाता है। इस लिए यह सपर्यवसित अर्थात् सान्त है।
तीनों काल के पुरुषों की अपेचा अनादि, अनन्त है क्योंकि ऐसा
कोई समय न हुआ, न होगा जब कोई सम्यक्त्वधारी जीव न हो।

क्षेत्र से पाँच भरत श्रीर पाँच ऐरावतों की श्रपेत्ता सादि श्रीर सपर्यवसित है क्योंकि इन क्षेत्रों में श्रवसर्पिणी काल में सुपम- दुषमा के अन्त में और उत्सर्पिणी में दु:षमसुषमा के मारम्भ में तीर्थङ्कर भगवान पहले पहल धर्म, संघ और श्रुत की प्ररूपणा करते हैं उसी समय सम्यक् श्रुत प्रारम्भ होता है। दुषमदुषमा आरे के पारम्भ में धर्म, संघ और श्रुत आदि का विच्छेद हो जाने से वह सपर्यवसित है। महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा अनादि और अपर्य-वसित है क्योंकि वहाँ तीर्थङ्करों का कभी विच्छेद नहीं होता।

काल से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की अपेना सादि और सपर्यवसित है क्योंकि अवसर्पिणी के सुषमदुषमा, दुषमसुषमा और दुषमा रूप तीन आरों में तथा उत्सर्पिणी के दुषमसुषमा और सुषमदुषमा रूप दो आरों में ही सम्यक्श्रुत होता है, दूसरे आरों में नहीं होता इस लिए सादि सपर्यवसित है। नोउत्सर्पिणी नोअवस-पिणी की अपेना अनादि अपर्यवसित है। महाविदेह आदि क्षेत्रों में जहाँ सदा एक ही आरे के भाव रहते हैं वहाँ नोउत्सर्पिणी नोअवसर्पिणी काल कहा जाता है। महाविदेह क्षेत्र की अपेना सम्यक्श्रुत अनादि तथा अपर्यवसित है।

भाव से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी जिनेश्वरों द्वारा बताए गए त्रत नियम आदि की अपेना श्रुतज्ञान सादि सपर्यवसित है क्योंकि प्रत्येक तीर्थङ्कर अपने समय के अनुसार व्यवस्था करता है। नायो-पश्मिक भाव की अपेना अनादि अपर्यवसित है क्योंकि प्रवाह रूप से नायोपश्मिक भाव अनादि और अपर्यवसित है। अथवा इस में चार भंग हैं—सादि सपर्यवसित, सादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित, अनादि अपर्यवसित। भव्य जीव का सम्यक्त्व सादि सप्यवसित है। सम्यक्त्व प्राप्ति के दिन उसकी आदि है और फिर से मिध्यात्व की प्राप्ति हो जाने पर उसका पर्यवसान हो जाता है। दूसरा भंग श्रूत्य है, मिध्यात्वोदय होने पर सादि सम्यक्त्व का अवश्य पर्यवसान होता है। एक वार सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद जो मिध्यात्व आता है वह भी अन्त वाला ही है, क्यों कि जिस जीव को एक बार सम्यक्त्व पाप्त हो चुकी वह अर्द्ध पुद्रल परावर्तन काल में अवश्य मोत्त जाएगा, इसलिए सादि मिध्यात्व भी अपर्यवसित नहीं है। तीसरा भंग मिध्यात्व की अपेत्ता है। भव्य जीव के साथ मिध्यात्व का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर छूट जाता है। अभव्य जीव के मिध्यात्व की अपेत्ता चौथा भंग है। उसका मिध्यात्व अनादि भी है और अपर्यवसित भी है।

(११) गमिक श्रुत-श्रादि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर फेर के साथ जिस पाठ का बार बार उच्चारण किया जाता है, उसे गमिक कहते हैं, जैसे दृष्टिवाद वगैरह श्रथवा उत्तराध्ययन के दसवें अध्ययन की गाथाओं में 'समयं गोयम मा पमायए' का बार बार उच्चारण किया गया है।

(१२) अगमिक श्रुत- गमिक से विपरीत शास्त्र को अगमिक कहते है, जैसे आचारांग आदि।

(१३) अङ्गपविष्ट- पुरुष के वारह अंग होते हैं- दो पैर, दो जंघाएं, दो उरु, दो गात्रार्द्ध (पसवाड़े),दो वाहें, ग्रीवा और सिर। श्रुत रूप पुरुष के भी आचारांग आदि वारह अंग हैं। जो शास्त्र इन अंगों में आगए हैं वे अंगपविष्ट कहे जाते हैं। इनका संचिप्त विषय परिचय वारहवें वोल संग्रह वोल नं० ७७७ में दिया गया है।

(१४) अङ्ग वाह्य-वारह अंगों के सिवाय जो शास्त्र हैं वे अंग-वाह्य हैं। अथवा जो जो मूल भूत शास्त्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं वे अंगमिवष्ट हैं, क्योंकि गणधर ही मूल आचार आदि की रचना करते हैं, सर्वोत्कृष्ट लिब्ध वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने में समर्थ होते हैं। अंगों के अनुसार श्रुतस्थिवरों द्वारा रचे गए शास्त्र अंग वाह्य हैं अथवा जो आचारादि श्रुत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों श्रुत जो समय श्रौर क्षेत्र के श्रमुसार बदलता रहता है वह श्रंगबाद्य श्रुत है। श्रंग बाद्य श्रुत के दो भेद हैं— आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त । जिस शास्त्र में साधु के लिए श्रवश्य करने योग्य बातें बताई हों वह आवश्यक श्रुत है श्रथवा श्रवश्य करने योग्य कियाओं का श्रमुष्टान करना श्रावश्यक है, अथवा जो श्रात्मा को अपने गुणों के वश (श्रधीन) करे वह श्रावश्यक है। श्रावश्यक के छः भेद हैं— सामायिक, चडवीसत्थव, वन्दना, प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग श्रौर प्रत्याख्यान ।

त्रावश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक।
जो सूत्र दिन अथवा रात के पहले या पिछले पहर में ही पढ़ा जाता
है उसे कालिक कहते हैं। जिस शास्त्र के पढ़ने में समय का कोई
वन्धन नहीं है उसे उत्कालिक कहा जाता है। कालिक के भेद
आगे दिए जाएंगे। उत्कालिक के अनेक भेद हैं- दशवैकालिक,
कल्पाकल्प, कल्पश्रुत, चुद्रकल्पश्रुत, महाकल्प श्रुत, औपपातिक,
राजमश्रीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, महाप्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद,
नन्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वैयालिक, चन्द्रविद्याक,
सूर्यप्रक्रिप्त,पोरिसीमण्डल,मंडलप्रवेश,विद्याचरण विनिश्रय,गिणविद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मविशुद्धि, वीतराग
श्रुत, संलेखना श्रुत, विद्यारकल्प,चरणविधि, आतुरप्रत्याख्यान,
महाप्रत्याख्यान इत्यादि।

कालिक श्रुत भी अनेक प्रकार का है— उत्तराध्ययन, दशा-श्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, ऋषिभाषित, जम्बूद्दीप प्रज्ञित, द्वीपसागर प्रज्ञित, चन्द्र प्रज्ञित, ज्ञुद्रक विमान प्रवि-भक्ति, महती विमान प्रविभक्ति, अंगचूलिका, वर्ग चूलिका, विवाह चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, धरुणोपपात, वश्रमणोपपात, वेलंधरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रुत, सम्रुप- मिध्यात्व आता है वह भी अन्त वाला ही है, क्यों कि जिस जीव को एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो चुकी वह अर्द्धपुद्रल परावर्तन काल में अवश्य मोत्त जाएगा, इसलिए सादि मिध्यात्व भी अपर्यवसित नहीं है। तीसरा भंग मिध्यात्व की अपेत्ता है। भव्य जीव के साथ मिध्यात्व का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर छूट जाता है। अभव्य जीव के मिध्यात्व की अपेत्ता चौथा भंग है। उसका मिध्यात्व अनादि भी है और अपर्यवसित भी है।

(११) गमिक श्रुत-आदि, मध्य और अवसान में थोड़े से हेर फेर के साथ जिस पाठ का वार बार उच्चारण किया जाता है, उसे गमिक कहते हैं, जैसे दृष्टिवाद वगैरह अथवा उत्तराध्ययन के दसवें अध्ययन की गाथाओं में 'समयं गोयम मा पमायए' का वार वार उच्चारण किया गया है।

( १२ ) अगमिक श्रुत- गमिक से विपरीत शास्त्र को अगमिक कहते है, जैसे आचारांग आदि ।

(१३) अङ्गप्रविष्ट- पुरुष के वारह अंग होते हैं- दो पैर, दो जंघाएं, दो उरु, दो गात्रार्द्ध (पसवाड़े),दो वाहें, ग्रीवा और सिर। श्रुत रूप पुरुष के भी आचारांग आदि वारह अंग हैं। जो शास्त्र इन अंगों में आगए हैं वे अंगप्रविष्ट कहे जाते हैं। इनका संचिप्त विषय परिचय वारहवें वोल संग्रह वोल नं० ७७७ में दिया गया है।

(१४) अङ्ग वाहा—वारह अंगों के सिवाय जो शास्त्र हैं वे अंग-वाह्य हैं। अथवा जो जो मूल भूत शास्त्र गणधरों द्वारा रचे गए हैं वे अंगमिवष्ट हैं, क्योंकि गणधर ही मूल आचार आदि की रचना करते हैं, सर्वोत्कृष्ट लिब्ध वाले होने से वे ही मूल शास्त्र रचने में समर्थ होते हैं। अंगों के अनुसार श्रुतस्थिवरों द्वारा रचे गए शास्त्र अंग वाह्य हैं अथवा जो आचारादि श्रुत सभी क्षेत्र तथा सभी कालों में एक सरीखे अर्थ और क्रम वाला है वह अंगमिवष्ट है। वाकी श्रुत जो समय श्रीर क्षेत्र के श्रमुसार बदलता रहता है वह श्रंगबाह्य श्रुत है। श्रंग बाह्य श्रुत के दो भेद हैं— आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त । जिस शास्त्र में साधु के लिए श्रवश्य करने योग्य बातें बताई हों वह आवश्यक श्रुत है श्रथवा श्रवश्य करने योग्य क्रियाश्रों का श्रमुष्ठान करना श्रावश्यक है, अथवा जो श्रात्मा को अपने गुणों के वश (श्रधीन) करे वह श्रावश्यक है। श्रावश्यक के छः भेद हैं— सामायिक, चडवीसत्थव, वन्दना, प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग श्रीर प्रत्याख्यान ।

यावश्यक व्यतिरिक्त के दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक। जो सूत्र दिन अथवा रात के पहले या पिछले पहर में ही पढ़ा जाता है उसे कालिक कहते हैं। जिस शास्त्र के पढ़ने में समय का कोई बन्धन नहीं है उसे उत्कालिक कहा जाता है। कालिक के भेद आगे दिए जाएंगे। उत्कालिक के अनेक भेद हैं- दशवैकालिक, कल्पाकल्प, कल्पश्रुत, चुद्रकल्पश्रुत, महाकल्प श्रुत, श्रौपपातिक, राजमश्रीय, जीवाभिगम, मज्ञापना, महामज्ञापना, ममादाममाद, नन्दी, अनुयोगद्वार, देवेन्द्रस्तव, तन्दुल वैयालिक, चन्द्रविद्याक, सूर्यप्रज्ञप्ति,पोरिसीमण्डल,मंडलमवेश,विद्याचरण विनिश्रय,गिण-विद्या, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, आत्मविश्चद्धि, वीतराग श्रुत, संलेखना श्रुत, विहारकल्प,चरणविधि, आतुरप्रत्याख्यान, महामत्याख्यान इत्यादि।

कालिक श्रुत भी अनेक प्रकार का है— उत्तराध्ययन, दशा-श्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, ऋषिभाषित, जम्बूद्दीप प्रक्षित, द्वीपसागर प्रक्षित, चन्द्र प्रक्षित, ज्ञुद्रक विमान प्रवि-भक्ति, पहती विमान प्रविभक्ति, अंगचूलिका, वर्ग चूलिका, विवाह चूलिका, अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुड़ोपपात, धरुणोपपात, वैश्रमणोपपात, वेलंधरोपपात, देवेन्द्रोपपात, उत्थानश्रुत, सम्रुप- स्थान श्रुत,नागपरिज्ञा,निग्यावित्तका,किल्पका, कल्पावतंसिका, पुष्पिता,पुष्पच्लिका श्रौर दृष्णिदशा आदि सभी कालिक श्रुत हैं। इनके सिवाय प्रकीर्णक भी इन्हीं में गिने जाते हैं। भगवान् ऋषभ-देव के समय ८४ हजार, वीच के तीर्थङ्करों के समय संख्यात हजार और भगवान् महावीर के शासन में चौदह हजार प्रकीर्णक रचे गए। अथवा जिस तीर्थङ्कर के शासन में जितने जितने शिष्य औत्पातिकी, वैनियकी, कार्मिकी या पारिणामिकी दुद्धि वाले हुए उसके समय में उतने ही प्रकीर्णकसहस्र हुए। प्रत्येकबुद्ध भी उतने ही हुए। १ वन्दी सन्न, सून ३८-४४) (विशेषावरयक भाष्य गाथा ४४४-४६६)

८२६ पूर्व चौदह

तीर्थ का प्रवर्तन करते समय तीर्थङ्कर भगवान जिस अर्थ का गणधरों को पहले पहल उपदेश देते हैं, अथवा गणधर पहले पहल जिस अर्थ को सूत्र रूप में गूंथते हैं, उन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व चौदह हैं—

े (१) उत्पादपूर्व- इस पूर्व में सभी द्रव्य और सभी पर्यायों के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई है। उत्पाद पूर्व में एक करोड़ पद हैं।

(२) अग्रायणीय पूर्व-इस में सभी द्रव्य, सभी पर्याय और सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। अग्रायणीय पूर्व में छचानवे लाख पद हैं।

(३) वीर्यपवाद पूर्व- इस में कर्म सहित श्रीर विना कर्म वाले जीव तथा श्रजीवों के वीर्य (शक्ति) का वर्णन है। वीर्य प्रवाद पूर्व में सत्तर लाख पद हैं।

(४) ग्रस्तिनास्ति प्रवाद-संसार में धर्मास्तिकाय आदि जो वस्तुएँ विद्यमान हैं तथा श्राकाश कुस्रम वगैरह जो श्रविद्यमान हैं, उन सब का वर्णन अस्तिनास्ति प्रवाद में है। इस में साठ लाख पद हैं।

- ( ५ ) ज्ञानप्रवादपूर्व- इस में मित ज्ञान आदि ज्ञान के पाँच भेदों का विस्तृत वर्णन है। इस में एक कम एक करोड़ पद है।
- (६) सत्यप्रवादपूर्व- इस में सत्य रूप संयम या सत्य वचन का विस्तृत वर्णन है। इस में छः अधिक एक करोड़ पद हैं।
- (७) आत्मप्रवादपूर्व-इस में अनेक नय तथा मतों की अपेत्ता आत्मा का प्रतिपादन किया गया है।इस में छब्बीस करोड़ पद हैं।
- (८) कर्मप्रवादपूर्व- जिस में आठ कर्मों का निरूपण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि भेदों द्वारा विस्तृत रूप से किया गया है। इस में एक करोड़ अस्सी लाख पद हैं।
- ( ६ ) प्रत्याख्यान प्रवादपूर्व- इस में प्रत्याख्यानों का भेद प्रभेद पूर्वक वर्णन है। इस में चौरासी लाख पद हैं।
- (१०) विद्यातुप्रवादपूर्व-इस पूर्व में विविध प्रकार की विद्या तथा सिद्धियों का वर्णन है।इस में एक करोड़ दस लाख पद हैं।
- (११) श्रवन्ध्यपूर्व इस में ज्ञान, तप, संयम आदि शुभ फल वाले तथा प्रमाद श्रादि श्रशुभफल वाले श्रवन्ध्य श्रथीत् निष्फल न जाने वाले कार्यों का वर्णन हैं। इस में छब्बीस करोड़ पद हैं।
- (१२) प्राणायुपवादपूर्व-इस में दस प्राण और आयु आदि का भेद प्रभेद पूर्वक विस्तृत वर्णन है। इस में एक करोड़ छप्पन लाख पद हैं।
- (१३) क्रियाविशालपूर्व- इस में कायिकी, श्राधिकरिणकी आदि तथा संयम में उपकारक क्रियाओं का वर्णन है। इस में नौ करोड़ पद हैं।
- (१४) लोकविन्दुसारपूर्व-लोक में अर्थात् संसार में श्रुतज्ञान में जो शास्त्र विन्दु की तरह सब से श्रेष्ठ है, वह लोकविन्दुसार है। इसमें साढ़े बारह करोड़ पद हैं।

पूर्वों में वस्तु- पूर्वों के अध्यायविशेषों को वस्तु कहते हैं।

वस्तुश्रों के श्रवान्तर श्रध्यायों को चूलिकावस्तु कहते हैं। उत्पादपूर्व में दस वस्तु श्रोर चार चूलिकावस्तु हैं। श्रग्राय-णीय पूर्व में चौदह वस्तु और वारह चूलिकावस्तु हैं। वीर्यप्रवाट पूर्व में श्राट वस्तु श्रोर श्राट चूलिकावस्तु हैं। श्रस्तिनास्तिप्रवाद

णाय पूर्व म चादह वस्तु आर बारह चूलिकावस्तु है। वायमवाट पूर्व में आठ वस्तु और आठ चूलिकावस्तु हैं। आस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व में अठारह वस्तु और दस चूलिकावस्तु हैं। ज्ञानमवाद पूर्व में बारह वस्तु हैं। सत्यप्रवाद पूर्व में दो वस्तु हैं। आत्मप्रवाद पूर्व में सोलह वस्तु हैं। कर्मप्रवाद पूर्व में तीस वस्तु हैं। प्रत्याख्यान पूर्व में वीस। विद्यानुप्रवाद पूर्व में पन्द्रह। अवन्ध्य पूर्व में वारह।

प्राणायु पूर्व में तेरह। क्रियाविशाल पूर्व में तीन। लोक विन्दुसार पूर्व में पचीस। चौथे से आगे के पूर्वों में चूलिकावस्तु नहीं हैं। (नन्दी, सत्र ४०) (समवायांग १४वाँ तथा १४०वाँ)

## ८२४- ज्ञान के ऋतिचार चीदह

सूत्र,अर्थया तदुभय रूप आगम को विधिपूर्वक न पदना अर्थात् उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोप लगाना ज्ञान का स्रतिचार टोप है। वह चौदह प्रकार का है-

(१) वाइद्धं-व्याविद्ध श्रर्थात् श्रद्धारों को उत्तर पत्तर कर देना। जिस नकार माला के रत्नों को उत्तर पत्तर जोड़ने से उसका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है उसी प्रकार शास्त्र के श्रद्धारों या पदों को उत्तर फेर कर पढ़ने से शास्त्र की सुन्दरता नहीं रहती है, तथा अर्थ का

बोध भी ऋच्छी तरह नहीं होता, इस लिए पद या श्रन्तरों को उलट पलट कर पढ़ना व्याविद्ध नाम का अतिचार है।

(२) वचामेलियं- व्यत्याम्रे हित अर्थात् भिन्न भिन्न स्थानों पर आए हुए समानार्थक पदों को एक साथ मिला कर पदना।

जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज, जो आपस में मेल न खाते हीं, उन्हें इकट्टे करने से भोजन विगड़ जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के

भिन्न भिन्न पटों को एक साथ पढ़ने से ऋथे विगड़ जाता है।

- (३) हीणक्वरियं हीनात्तर अर्थात् इस तरह पढ़ना जिससे कोई अत्तर छूट जाय।
- (४) श्रचेश्लिरियं- श्रधिकात्तर अर्थात् पाठके वीच में कोई श्रत्तर श्रपनी तरफ से मिला देना।
- ( ५ ) पयहीर्णं- किसी पद को छोड़ देना । अत्तरों के समूह को पद कहते है जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो ।
- (६) विणयहीणं-विनय हीन अर्थात् शास्त्र तथा शास्त्र पढ़ाने वाले का सम्रुचित विनय न करना।
- (७) घोसहीएं- घोषहीन अर्थात् उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक आदि घोषों से रहित पाठ करना। उदात्त—ऊँचे स्वर से पाठ करना। अनुदात्त—नीचे स्वर से पाठ करना। स्वरित—मध्यम स्वर से पाठ करना। सानुनासिक—नासिका और मुख दोनों से उच्चारण करना। निरनुनासिक— विना नासिका के केवल मुख से उच्चारण करना। किसी भी स्वर या व्यञ्जन को घोष के अनुसार ठीक न पढ़ना घोषहीन दोष है।
- (८) जोगहीएां- योग हीन अर्थात् सूत्र पढ़ते समय मन, वचन श्रीर काया को जिस प्रकार स्थिर रखना चाहिए उस प्रकार से न रखना। योगों को चश्चल रखना, अशुभ व्यापार में लगाना और ऐसे श्रासन से बैठना जिससे शास्त्र की अशातना हो योग-हीन दोष है।
- ( ६ ) सुद्वृदिनं-शिष्यमें शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति है उससे अधिक पढ़ाना । यहाँ सुष्ठु शब्द का अर्थ है शक्ति या योग्यता से अधिक ।
  - (१०) दुहुपिडिच्छियं-त्र्यागम को बुरे भाव से ग्रहण करना। नोट- हरिभद्रीयावश्यक में 'सुहुदिन्नं दुहुपिडिच्छियं' इन

दोनों पदों को एक साथ रक्ता है और उसका अर्थ किया है-

'सुष्ठु दत्तं गुरुणा, दुष्ठु प्रतीच्छितं कल्लुषितान्तरात्मना'

श्रर्थात् – गुरु के द्वारा श्रच्छे भावों से दिया गया आगम बुरे भावों से ग्रहण करना । ऐसा करने से अतिचारों की संख्या चौदह के बजाय तेरह ही रह जाती है।

मलधारी श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा विरचित, आगमोदय समिति द्वारा विक्रम संवत् १६७६ में प्रकाशित हरिभद्रीयावश्यक टिप्पणी, पृष्ठ १०८ में नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया हैं—

शङ्का- ये चौदह पद तभी पूरे हो सकते हैं जब 'सुद्धु दिण्णं दुद्धु पिंडिच्छियं' ये दो पद अलग अलग अशातना (अतिचार) के रूप में गिने जाएं, किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि 'सुष्ठु दत्तं' का अर्थ है ज्ञान को भली प्रकार देना और यह अशातना नहीं है।

उत्तर- यह शङ्का तभी हो सकती है जब सुद्धु शब्द का अर्थ शोभन रूप से या भली प्रकार किया जाय किन्तु यहाँ इस का अर्थ भली प्रकार नहीं है। यहाँ इसका अर्थ अतिरेक अर्थात् अधिक है अर्थात् थोड़े श्रुत के लिए योग्य पात्र को अधिक पढ़ाना ज्ञान की अशातना (अतिचार) है।

(११) अकाले कन्नो सज्कायो- जिस सूत्र के पढ़ने का जो काल न हो उस समय उसे पढ़ना। सूत्र दो प्रकार के हैं-कालिक न्योर उत्कालिक। जिन सूत्रों को पढ़ने के लिए पातः काल, साय- क्वाल न्यादि निश्चित समय का विधान है वे कालिक कहे जाते हैं। जिन के लिए समय की कोई मर्यादा नहीं है वे उत्कालिक कहे जाते हैं। कालिक सूत्रों को उनके लिए निश्चित समय के अति-रिक्त पढ़ना न्यतिचार है।

(१२) काले न कञ्चो सज्भाञ्चो– जिस सूत्र के लिए जो काल निश्चित किया गया है उस समय स्वाध्याय न करना। (१३) त्रसज्भाए सज्भाञ्चो–त्रसज्भाय अर्थात् ऐसा कारण या समय उपस्थित होना जिस में शास्त्र की स्वाध्याय वर्जित है, उसमें स्वाध्याय करना ।

(१४) सन्भाए न सन्भाओ- सन्भाय त्रर्थात् स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न करना।

(भावरयक प्रतिक्रमण सूत्र) (भ्रतुयोगद्वारसूत्र सूत्र,निक्रेंप वर्णन)

## ८२५- भूतग्राम (जीवों) के चौदह भेद

जीवों का द्सरा नाम भूत है। उनके समृह को भूतग्राम कहते हैं। इन के चौदह भेद हैं-

सूच्म एकेन्द्रिय,बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय श्रौर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय । इन सार्तो के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से चौदह भेद होते हैं।

पृथ्वीकाय आदि जिन जीवों को सूच्म नामकर्म का उदय होता है वे सूच्म कहलाते हैं श्रीर जिन जीवों को बादर नामकर्म का उदय होता है वे बादर कहलाते हैं।

जिस जीन में जितनी पर्याप्तियाँ सम्भव हैं उतनी पर्याप्तियाँ पूरी
बाँध लेने पर वह पर्याप्तक कहलाता है। एकेन्द्रिय जीन अपने योग्य
(आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास) चार पर्याप्तियाँ पूरी
कर लेने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीन उपरोक्त चार और पाँचनी
भाषा पर्याप्ति पूरी करने पर और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीन उपरोक्त
पांचों पर्याप्तियों के साथ छठी मनः पर्याप्ति पूरी कर लेने पर पर्याप्रक कहे जाते हैं। जिन जीनों की पर्याप्तियाँ पूरी न हुई हों ने अपप्राप्तक कहे जाते हैं। कोई भी जीन आहार, शरीर और इन्द्रिय इन
तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये निना नहीं मर सकता, क्यों कि इन तीन
पर्याप्तियों के पूर्ण होने पर ही आगामी भन की आयु का नंध होता है।
पंचेन्द्रिय जीन संज्ञी और असंज्ञी के भेद से दो प्रकार का है।

जिन जीवों के मन होता है वे संज्ञी कहलाते हैं और जिन जीवों के मन नहीं होता वे असंज्ञी कहलाते हैं। (समवायांग १४)(हरिभद्रीयावस्यक)

जीव के चौदह भेदों का पारस्परिक श्रन्प बहुत्व-

'कौन किससे अधिक है और कौन किससे कम' इस वात को यतलाना अन्पवहुत्व है। उपरोक्त प्रकार से वतलाये गये जीव के चौद इ भेदों का अन्पवहुत्व पत्रवणा सूत्र के तीसरे अन्पवहुत्व द्वार के तीसरे इन्द्रिय द्वार, उन्नीसवें सूच्मद्वार और बीसवें संज्ञी द्वार तथा जीवाभिगम सूत्र की चौथी प्रतिपत्ति के सूत्र २२५ के आधार से यहाँ दिया जाता है—

सव से थोड़े अपयीत संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं, पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय उन से असंख्यात ग्रणा। पर्याप्त चतुरिन्द्रिय उनसे संख्यात ग्रणा। पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय उनसे विशेषाधिक। उनसे पर्याप्त वेइन्द्रिय विशेषाधिक। उनसे अपर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय असंख्यात ग्रणा। उनसे अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय विशेषाधिक। पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त ग्रणा। अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त ग्रणा। अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय उनसे अनन्त ग्रणा। अपर्याप्त स्म एकेन्द्रिय उनसे असंख्यात ग्रणा। पर्याप्त सूच्म एकेन्द्रिय उनसे संख्यात ग्रणा अपर्याप्त सूच्म एकेन्द्रिय उनसे संख्यात ग्रणा

# ८२६-संमूर्च्छिम मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चौदह

विना माता पिता के उत्पन्न होने वाले अर्थात् स्त्री पुरुप के समागम के बिना ही उत्पन्न जीव सम्मूर्च्छिम कहलाते हैं। पैंतालीस लाख योजन परिमाण मनुष्य क्षेत्र में, ढ़ाई द्वीप और समुद्रों में, पन्द्रह कर्म-भूमि, तीस अकर्म भूमि और छप्पन अन्तर द्वीपों में गर्भज मनुष्य रहते हैं। उनके मल म्त्रादि में सम्मूर्च्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति के स्थान चौदह हैं। उनके नाम इस मकार हैं— (१) उचारेसु-विष्ठा में (२) पासवणेसु- सूत्र में (३) खेलेसु-कफ में (४) सिंघाणेसु- नाक के मैल में (५) वंतेसु-वमन में (६) पित्तेसु- पित्त में (७) पूपसु- पीप, राध और दुर्गन्ध युक्त विगड़े घान से निकले हुए खून में (८) सोणिएस- शोणित- खून में (६) सुक्केसु- शुक्र-वीर्य में (१०) सुक्कपुग्गल परिसाडेसु- वीर्य के त्यागे हुए पुद्रलों में (११) विगय जीव कलेवरेसु- जीव रहित शरीर में (१२) थीपुरीस संजोएस-स्त्री पुरुष के संयोग (समागम) में (१३) एगर निद्रमणेसु- नगर की मोरी में (१४) सब्वेसु असुइ हाणेसु- सब अशुचि के स्थानों में।

उपरोक्त चौदह स्थानों में संमूर्च्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भागपिरमाण होती है। इनकी आयु अन्तर्मुहूर्त की होती है अर्थात् ये अन्तर्मुहूर्त में ही मर जाते हैं। ये असंज्ञी (मन रहित), मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में ही इनका मरण हो जाता है।

(पन्नवणा पद, १ सूत्र ५६) (ब्राचारांग) (मनुयोगद्वार )

## ८२७- अजीव के चौदह भेद

जीवन्व शक्ति से रहित जड़स्वरूप वाले पदार्थ अजीव कहलाते हैं। श्रजीव के दो भेद हैं- रूपी श्रजीव श्रौर अरूपी अजीव। अरूपी श्रजीव के दस भेद हैं-

(१) धर्मास्तिकाय (२) धर्मास्तिकाय के देश (३) धर्मास्तिकाय के प्रदेश (४) अधर्मास्तिकाय (५) अधर्मास्तिकाय के देश (६) अधर्मास्तिकाय के प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आकाशास्ति-काय के देश (६) आकाशास्तिकाय के प्रदेश (१०) काल।

रूपी अजीव के चार भेद-

(११) स्कन्ध (१२) स्कन्ध देश (१३) स्कन्ध प्रदेश और (१४) परमाणु पुद्रल । (पत्रवणा पर १, सूत्र ३)

## ८२८- चक्रवर्ती के चौदह रत्न

मत्येक चक्रवर्ती के पास चौदह रत्न होते हैं। उनके नाम-(१)स्त्रीरत्न (२)सेनापित रत्न (३) गाथापित रत्न (४) पुरोहित रत्न (४) वर्द्धिक (रथ आदि वनाने वाला वर्द्ध) रत्न (३) अरव-रत्न (७) हस्तिरत्न (८)श्रसिरत्न (६)दंडरत्न (१०)चक्ररत्न (११) छत्ररत्न (१२) चमररत्न (१३) मिण्यरत्न (१४) काकिणीरता।

उपरोक्त चौदह अपनी अपनी जाति में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इसी लिए ये रत्न कहलाते हैं। इन चौदह रत्नों में से पहले के सात रत्न पञ्चेन्द्रिय हैं। शेष सात रत्न एकेन्द्रिय हैं।

(समवायांग १४)

## ८२६- स्वप्न चौदह

अर्द्धनिद्रितावस्था में किन्पत हाथी, घोड़े श्रादि को देखना स्वप्न कहलाता है। यथार्थ रूप से देखे हुए स्वप्न का फल भी अवश्य मिलता है। भगवती सूत्र के सोलहवें शतक, छठे उदेशे में चौदह स्वप्नों के फल का कथन किया गया है। वह निम्न प्रकार है—

- (१) कोई स्त्री या पुरुष स्वम के अन्त में हाथी, घोड़े, बैल, मनुष्य, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि की पंक्ति को देख कर शीघ जागृत होने तो यह समभाना चाहिए कि वह न्यक्ति उसी भन में सब दुःखों का अन्त कर मोच सुख को प्राप्त करेगा।
- (२) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वम के अन्त में एक रस्सी को, जो समुद्र के पूर्व पश्चिम तक लम्बी हो, अपने हाथों से इकडी करता (समेटता) हुआ अपने आप को देखे तो इस स्वम का यह फल है कि वह उसी भव में मोज्ञ मुख को पाप्त करेगा।
- (३) कोई स्त्री अथवा पुरुप को ऐसा स्वम आवे कि लोकान्त पर्यन्त लम्बी रस्सी को उसने काट डाला है तो यह समभना

#### चाहिए कि वह उसी भव में मोच जायगा।

- (४) कोई स्त्री या पुरुष स्वम में ऐसा देखे कि पाँच रंगों वाले उलभे हुए स्त को उसने सुलभा दिया है तो समभना चाहिए कि वह उसी भव में मोत्त जायगा।
- ( प्र ) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वम में लोह, ताम्बा, कथीर श्रीर सीसे की राशि (हेर) को देखे श्रीर वह उसके ऊपर चढ़ जाय तो समभाना चाहिए कि वह दूसरे भव में मोच जायगा।
- (६) कोई स्त्री या पुरुष स्वम में सोने, चान्दी, रत्न श्रीर वज्र (हीरों) की राशिको देखे श्रीर वह उस हेर के ऊपर चढ़ जाय तो जानना चाहिए कि वह उसी भव में मोच जायगा।
- (७) कोई स्त्री या पुरुष स्वम में बहुत बड़े घास के ढेर को या कचरे के ढेर को देखे और उस ढेर को विखेर कर फेंक देतो यह समभाना चाहिए कि वह उसी भव में मोत्त जायगा।
- ( = ) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वम में शरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, वंशीमूलस्तम्भ या वल्लिमूलस्तम्भ को देखे छौर उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देवे तो समभाना चाहिए कि वह उसी भव में मोच जायगा।
- ( ६ ) कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वम में द्ध के घड़े, दही के घड़े, घी के घड़े तथा मधु के घड़े को देखे और उन्हें उठा ले तो समभाना चाहिए कि वह उसी भव में मोच्च जायगा।
- (१०) कोई स्त्री अथवा पुरुष खप्न में मिदरा के घड़े, सौवीर (मिदरा विशेष) के घड़े, तेल के घड़े और वसा (चर्वी) के घड़े देखें और उन्हें फोड़ डाले तो समभाना चाहिए कि वह द्सरे भव में मोच जायगा।
- (११) कोई स्त्री अथवा पुरुष खप्न में चारों छोर से कुमुमित पद्मसरोवर को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी भव में मोच जायगा।

(१२) कोई स्ती श्रथवा पुरुष स्वप्न में अनेक तरङ्गों से व्याप्त एक वड़े समुद्र को देखे श्रौर तैर कर उस के पार पहुँच जाय तो समभाना चाहिए कि वह उसी भव में मोच्च जायगा।

(१३) कोई स्त्री या पुरुष स्वप्न में श्रेष्ठ रह्नों से बने हुए भवन को देखे और उसमें प्रवेश करे तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी भव में मोच जायगा।

(१४) कोई स्त्री अथवा पुरुष खप्न में श्रेष्ठ रहों से वने हुए विमान को देखे और उसके ऊपर चढ़ जाय तो समभाना चाहिए कि वह व्यक्ति उसी भव में मोच जायगा।

(भगवती शतक १६ उद्देशा ६ )

## ८३०- महास्वप्न चौदह

प्राणियों की तीन अवस्थाएं होती हैं-(१) सप्त (२) सप्त जागृत (३) सप्त जागृत । तीसरी अवस्था में अर्थात् सप्त जागृत अवस्था में किसी पदार्थ को देखना स्वप्न कहलाता है। इसके सामान्य पाँच भेद हैं-(१) याथातथ्य स्वप्न दर्शन (२) प्रतानस्वप्नदर्शन (३) चिन्ता स्वप्न दर्शन (४) विपगीत स्वप्न दर्शन (५) अव्यक्त स्वप्न दर्शन। इनका विस्तृत विवेचन इसके प्रथम भाग के वोल नम्बर ४२१ में दे दिया गया है।

स्वप्नों की संख्या वहत्तर वतलाई गई है। इनमें से तीस महा-स्वप्न कहे गये हैं।तीर्थङ्कर या चक्रवर्ती जब गर्भ में आते हैं उस समय उनकी माता इन तीस महास्वप्नों में से चौदह महास्वप्न देख कर जागृत होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) गज (हाथी) (२) द्यपभ (वैंता) (३)सिंह (४) श्रभिपेक (त्तच्मी) (५) पुष्पमाला (६)चन्द्र (७) मूर्य (८)ध्वजा (६) कुम्भ (कलश)(१०) पद्म सरोवर (११) सागर (१२) विमान या भवन (१३) रत्नराशि (ग्रजोंका समृह) (१४) निर्धृम श्रमि । वारहवें स्वम में विमान और भवन दो शब्द रखे गये हैं। जो जीव स्वर्ग से आकर तीर्थङ्कर या चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता विमान देखती है और जो जीव नरक से निकल कर तीर्थङ्कर या चक्रवर्ती होते हैं उनकी माता विमान की जगह भवन देखती है।

इन चौदह महास्वर्मों में से कोई भी सात स्वस वासुदेव की माता देखती है। बलदेव की माता चार स्वस देखती है श्रीर मांडलिक राजा की माता एक स्वस देखती है। (भगवती शतक १६ उद्देशा ६) (हरिभडीयावरयक) (ज्ञाता सब अध्ययन ८)(कल्प सब स्वप्नवाचनाधिकार)

#### ८३१- श्रावक के चौदह नियम

श्रावक को प्रतिदिन पातः काल निम्न लिखित चौदह नियमों का चिन्तन करना चाहिए। जो श्रावक इन नियमों का प्रतिदिन विवेक पूर्वक चिन्तन करता है तथा इन नियमों के अनुसार मर्यादा कर उसका पालन करता है, वह सहज ही महालाभ प्राप्त कर लेता है। वे नियम ये हैं—

सचित्त दृष्य विगगई, पन्नी ताम्बूल चत्थ कुसुमेसु। वाहण सयण विलेवण, बम्भदिसिनाहण भत्तेसु॥ अर्थात्- (१) सचित्त वस्तु (२) दृष्य (३) विगय (४) जूते (५) पान(६) वस्न (७) पुष्प(८) वाहन(६) शयन(१०) विलेपन (११) ब्रह्मचर्य (१२) दिक् (दिशा) (१३) स्नान (१४) भोजन।

(१)सचित्त-पृथ्वी,पानी, वनस्पति, फल, फूल, सुपारी, इला-यची, बादाम, धान्य-बीज आदि सचित्त वस्तुओं का यथाशक्ति त्याग करे अथवा यह परिमाण करे कि आज मैं इतने द्रव्य और इतने वजन से अधिक उपयोग में न लूँगा।

(२)द्रव्य-जोपदार्थ स्वाद के लिए भिन्न भिन्न मकार से तयार / किये जाते हैं, उनके विषय में परिमाण करे कि आज मैं इतने द्रव्य से अधिक उपयोग में न लूँगा। यह मर्यादा खान पान विषयक

#### द्रव्यों की ही की जाती है।

(३) विगय-शरीर में विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं। दूध, दही, घी, तेल और मिटाई आदि सामान्य विगय हैं। इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उतने का करे अथवा मर्यादा करे कि आज में अमुक पदार्थ काम में न लूँगा अथवा अमुक पदार्थ इतने वजन से अधिक काम में न लूँगा।

मधु और मक्लन दो विशेष विगय हैं। इन दोनों का निष्कारण उपयोग करने का त्याग करे श्रीर सकारण उपयोग की मर्यादा करे।

मद्य ख्रौर मांस ये दो महाविगय हैं। श्रावक को इन दोनों का सर्वथा त्याग करना चाहिए।

- (४)पन्नी-पाँव की रत्ता के लिए जो ची न पहनी जाती है,जैसे जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट श्रादि इनकी मर्यादा करे।
- ( ५) ताम्बूल- जो वस्तु भोजन करने के वाद मुखशुद्धि के लिये खाई जाती है उनकी गणना ताम्बूल में है, जैसे-पान, सुपारी, इलायची, लोंग, चूरन आदि। इनके विषय में मर्यादा करे।
- (६) वस्त-पहनने, ओढने के कपड़ों के लिए यह मर्यादा करें कि अमुक जाति के इतने वस्त्रों से अधिक वस्त्र काम में न लूँगा।
- (७) क्रुसुम-सुगन्धित पदार्थ,जैसे फूल,इत्र व सुगन्धि आदि के विषय में मर्यादा करे।
- ( = )वाहन-हाथी,घोड़ा,ऊँट,गाड़ी ताँगा, मोटर, रेल,नाव, जहाज आदि सवारी के साधनों के, चाहे वे साधन स्थल के हों अथवा जल या आकाश के हों,यह मर्यादा करे कि मैं अमुक वाहन के सिवाय आज और कोई वाहन काम में न लुँगा।
- (६) शयन- शय्या, पाट, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि के विषय में मर्यादा करे।
  - (१०) विलेपन- शरीर पर लेपन किये जाने वाले द्रव्य, जैसे

केसर, चन्दन,तेल, साबुन,सेंट,अञ्जन, मञ्जन त्र्यादि के सम्बन्ध में प्रकार (गणन) श्रीर वजन की मर्यादा करे।

- (११) ब्रह्मचर्थ-स्थूल ब्रह्मचर्थ यानी स्वदार संतोष,परदार विरमण वत श्रङ्गीकार करते समय जो मर्यादा रखी है, उसका भी यथाशक्ति संकोच करे। पुरुष पत्नी संसर्ग के विषय में श्रीर स्त्री पति संसर्ग के विषय में त्याग अथवा मर्यादा करे।
- (१२) दिक् (दिशा)-दिक् परिमाण व्रत स्वीकार करते समय आवागमन के लिये मर्यादा में जो क्षेत्र जीवन भर के लिए रखा है, उस क्षेत्र का भी संकोच करे तथा यह मर्यादा करे कि आज मैं इतनी दूर से अधिक दूर ऊँची, नीची या तिर्छी दिशा में गम-नागमन न करूँगा।
- (१३) स्नान- देशस्नान या सर्व स्नान के लिये भी मर्यादा करे कि आज इससे अधिक न करूँगा। शरीर के कुछ भाग को धोना देशस्नान है और सब भाग को धोना सर्वस्नान कहा जाता है।
- (१४) भत्ते- भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मर्यादा करें कि मैं आज इतने परिमाण से अधिक न खाऊँगा और न पीऊँगा।

उपरोक्त चौदह नियम देशावकाशिक व्रत के अन्तर्गत हैं।इन नियमों से व्रत विषयक जो मर्यादा रखी गई है उसका संकोच होता है और श्रावकपना भी सुशोभित होता है।

कहीं कहीं इन चौदह नियमों के साथ श्रसि, मिस श्रीर कृषि ये तीन श्रीर भी मिलाये गये हैं। ये तीनों कार्य श्राजीविका के लिये किये जाते हैं। आजीविका के लिये जो कार्य किये जाते हैं उनमें से पन्द्रह कर्मादान का तो श्रावक को त्याग कर ही देना चाहिये, शेष कार्यों के विषय में भी प्रतिदिन मर्यादा करनी चाहिये।

(क) असि –शस्त्र आदि के द्वारा परिश्रम करके अपनी आजी-विका की जाय उसे असिकर्म कहा जाता है। (ख)मसि-कलम,दवात और कागज के द्वारा लेख या गणित कला का उपयोग किया जाय उसे मिसकर्भ कहा जाता है। (ग) कृषि- खेती के द्वाराया खेती सम्बन्धी पदार्थों का क्रय विक्रय करके आजीविका करना कृषि कर्म कहलाता है।

उपरोक्त तीनों विषयों में भी श्रावक को भपने योग्य कार्य की मर्यादा रख कर शेष का त्याग करना चाहिए।

भयादा रख कर राष का त्याग करना चा।हए । (पृज्यश्री जवाहिरलालजी म॰ कृत श्रावक के चार शिक्तावत) (धर्म संग्रह मधिकार ३)

### ८३२- चौदह प्रकार का दान

जो महात्मा आत्मज्योति जगाने के लिए सांसारिक खटपट छोड़ कर संयम का पालन करते हैं, सन्तोष द्वित को धारण करते हैं उनको जीवन निर्वाह के लिये अपने वास्ते किये हुए आहारादि में से उन अमण निर्श्रन्थों के कल्पानुसार दान देना श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक अपने लिये बनाये गये पदार्थों में से चौदह मकार केपदार्थों का दान साधु महात्माओं को दे सकता है। वे इस मकार हैं-

(१) श्रशन (२) पान (३) खादिम (४) खादिम ।

अशन पान आदि चार आहारों का स्वरूप आवश्यक निर्युक्ति तथा उसके हरिभद्रीय भाष्य में नीचे लिखे अनुसार दिया है—

(क) अशन- खाए जाने वाले पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्य रूप से भूख मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे रोटी वगैरह।

(ख) पान- पेय अर्थात् पीये जाने वाले पदार्थ । जिनका उप-योग मुख्य रूप से प्यास चुकाने के लिये होता है, जैसे जल ।

याग मुख्य एक से जार जुनान का साधारणतया पान में गिने दूध, बाब नगैरह भी पेय हैं इस लिए साधारणतया पान में गिने जाते हैं किन्तु अशन का त्याग करने वाले को दूध आदि नहीं कल्पते क्योंकि जनसे भूख भी मिटती है। इस लिये तिविहार उपवास में जल के सिवाय सभी पेय द्रव्यों का त्याग होता है।

(ग) खादिम- जिह्वा स्वाद के लिये खाए जाने वाले पदार्थ। जैसे फल, भेवा आदि।

(घ) स्वादिम- मुँह में रखे जाने वाले पदार्थ। जिनका उपयोग मुख्य रूप से मुंह की सफाई के लिये होता है। जैसे- लोंग, मुपारी, चूरण आदि।

उपरोक्त आहारों में से प्राय: सभी वस्तुएं अपेक्षा वश द्सरे आहारों में बदल जाती हैं। जैमे मेवा जीभ के स्वाद के लिये खाया जाने पर स्वादिम है किन्तु पेट भरने के लिये खाया जाने पर अशन है। इसलिये अशन पान आदि के निश्चय में उद्देश्य की ही प्रधानता है। ऊपर लिखा विभाग मुख्यता को लेकर किया गया है अर्थात् जिस वस्तु का उपयोग मुख्य रूप से जिस रूप में होता है। उसे उसी आहार में गिना गया है। (आवश्यक निर्वृक्ति गाथा १४८०-८८)

- ( ५ ) वस्त्र-पहनने श्रादि के उपयोग में श्राने वाला कपड़ा।
- (६) पात्र- काष्ठ ( लकडी ) के बने हुए पातरे आदि।
- (७)कम्बल-जो शीत से बचने के लिये काम में लाया जाता है।
- (८) पादपींछन- जो जीव रत्ता के लिये पूंजने के काम में श्राते हैं वेरजीहरण या पूंजनी आदि।
  - (६) पीठ-वैंडने के काम में आने वाले छोटे पाट।
  - (१०) फलक-सोने के लिये काम में आने वाले लम्बे पाट।
  - ( ११ )शय्या- ठहरने के लिये मकान आदि।
  - (१२) संथारा- विद्याने के लिये घास आदि।
- (१३) औषध- जो एक ही चीज को क्ट कर या पीस कर बनाई हो, ऐसी दवा।
  - (१४)भेषज-जो अनेक चीजों के मिश्रण से बनी हो, ऐसी दवा।

ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताये गये हैं इन में से प्रथम के आठ पदार्थ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग स्वीकार करने के पश्चात्दान देने वाले को वापिस नहीं लौटाते। शेष छ: द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें साधु लोग अपने काम में लेकर वापिस लौटा भी देते हैं। ( पूज्यश्री जवाहिरलालजी म० कृत श्रावक के बार शिक्षावत)

# ८३३ - स्थविर कल्पी साधुत्र्यों के लिए चौदह

#### प्रकार का उपकरण

संयम की रत्ता के लिए स्थविर कल्पी साधुओं को नीचे लिखे अनुसार १४ प्रकार का वस्त्र पात्र आदि उपकरण रखना कल्पता है।

- (१) पात्र-गृहस्थों के घर से भिन्ना लाने के लिए काट, मिट्टी या तुम्बी वगैरह का वर्तन। मध्यम परिमाण वाले पात्र का घेरा तीन विलांत और चार अंग्रल होता है। देश काल की आवश्यकता के अनुसार वड़ा या छोटा पात्र भी रक्ला जा सकता है।
  - (२) पात्र वन्ध- पात्रों को वॉधने का कपड़ा।
  - (३) पात्रस्थापन- पात्र रखने का कपड़ा ।
  - ( ४ ) पात्रकेसरिका– पात्र पींछने का कपड़ा ।
  - ( ५) पटल-पात्र हकने का कपड़ा।
  - (६) रजस्त्राण-पात्र ल्पेटने का कपड़ा।
  - (७) गोच्छक- पात्र वगैरहसाफ करने का कपड़ा।

ऊपर लिखे सात उपकरणों को पात्रनियोंग कहा जाता है। इन का पात्र के साथ सम्बन्ध है।

( =-१० )प्रच्छादक-पछेवड़ी अर्थात् ओढ़ने की चहरें। साधु को उत्कृष्ट तीन चहरें रखना कल्पता है, इस लिए ये तीन उपकरण माने जाते हैं ।

(११) रजोहरण- वसति, पाट तथा शय्या वगैरह को पुँजने

के दिए इन अदि का बना हुआ रजोहरण (ओघा)।

(१२) मुलबिका- बायुकाय के जीवों की रक्ता के लिए मुंह परवाँका जाने वाला कपड़ा।

(१३) मात्रक (पड़्या) – लघु शङ्का आदि परठने के काम में आने वाला पात्र विशेष ।

(१४) चोलपड्- गुप्त अंगों को दकने के लिए घोती के स्थान पर बाँचा जाने वाला कपड़ा।

नोट-इन चौदह उपकरणों में से जिनकल्पी को बारह तक रखना कल्पना है। मात्रक और चोलपट्ट रखना नहीं कल्पता। (पज्यवस्तुक गाथा ७०१--७०६)

## ८३४-साधु के लिये अकल्पनीय चौदह बातें

साधु, साध्वी को गृहस्थी के घर विना कारण निम्न लिखित चौदह वार्ते करनी नहीं कल्पती।

(१) गृहस्थी के घर में जाना (२) खड़े रहना (३) बैठना (४) सोना (५) निद्रा लेना (६) विशेष रूप से निद्रा लेना (७) अशन, पान, खादिम, स्वादिम इन चार प्रकार के आहार में से कोई भी आहार करना (८) वड़ीनीति और लघुनीति तथा खेंखार और नाक का मैल आदि परिठवना (६) स्वाध्याय करना (१०)ध्यान करना (११) कायोत्सर्ग करना (१२) भिक्खु की वारह पिंडमाओं में से कोई पिंडमा स्वीकार कर कायोत्सर्ग करना। अपवाद मार्ग में यदि कोई साधु या साध्वी स्थविर, रोगी, तपस्वी और दुर्वल हो अथवा मूर्च्छा (चकर) आती हो और दुर्दावस्था के कारण शरीर स्थिर न रहता हो, इन कारणों में से कोई कारण हो तो उपरोक्त वारह वार्ते साधु को गृहस्थी के घर में कल्पती हैं।

(१३) साधु,साध्वी को गृहस्थी के घर में शास्त्र की चार गाथा त्रथवा पाँच गाथाओं का उचारण करना,उन गाथाओं का विस्तार पूर्वक अर्थ कहना, अर्थ सुनकाना और उपदेश करना नहीं कल्पता।

(१४) साबु, सार्का को प्रहर्मा के घर के अन्दर पश्चीस भावनाओं सहित पाँच महावर्तों का कथन करना यावत उनका उपदेश देना नहीं कल्पता किन्तु अपवाद मार्ग में खड़े खड़े एक आब गाया और क्लोक का अर्थ कहना अथवा एक आध प्रश्न का उत्तर देना कल्पता है। यह कार्य भी खड़े खड़े ही करना चाहिए वैठ कर नहीं। (वृह्कल्प बंद्शा ३ स्त्र २२-२४)

## =३५- अविनीत के चौदह लत्तण

गुरु आदि वड़े पुरुपों की सेवाशुश्रुपा न करने वाला श्रविनीत कहलाता है। इसके चौदह लचण हैं-

- (१) सकारणया अकारण बार बार काथ करने वाला।
- (२) विकथा आदि में प्रष्टित करने बाला या दीर्घकाल तक क्रोध रखने वाला।
- (३) मित्र की मित्रता का त्याग करने वाला अथवा कृतप्त होकर किये हुए उपकार को न मानने वाला।
  - ( ४ ) शास्त्र पढ़ कर गर्व करने वाला।
- ( ५) छोटेसे अपराध के कारण महान् पुरुषों का भी तिरस्कार करने वाला अथवा अपना दोष द्सरों पर डालने वाला।
  - (६) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला।
- (७) श्चत्यन्त प्यारे मित्रों की भी पीट पीछे निन्दा स्रोर सामने प्रशंसा करने वाला।
- (=) वस्तु तस्त्र के विचार में स्वेच्छातु भाषण करने वाला, या पात्र अपात्र का विचार न के के गृह रहस्य को बताने वाला भ्रथवा सर्वया कर बोलने वाला।

- ( ६ ) मित्र द्रोही अर्थात् मित्र से भी द्वेष करने वाला।
- (१०) पिथ्याभिमान करने वाला।
- (११) लोभी अर्थात् अधिक लोभ करने वाला अथवा लुब्ध अर्थात् रसादि में गृद्धि रखने वाला।
  - (१२) असंयमी अर्थात् इन्द्रियों को वशमें न करने वाला।
- (१३) अपने साथियों की अपेत्ता अधिक हिस्सा लेने वाला अथवा प्राप्त हुई आहारादि वस्तु में से थोड़ा सा भी दूसरे को न देने वाला, केवल अपना ही पांषण करने वाला।
- (१४) अमीति (शत्रुता) करने वाला, अथवा जिसकी शक्ल देख कर और वचन सुन कर सब लोगों को अमीति उत्पन्न हो।

इनमें से एक भी दुर्गुण जिस में हो वह अविनीत कहलाता है।

### ८३६- माया के चौदह नाम

कपट करना माया कहलाती है। इसके समानार्थक चौदह

- (१) उपधि— किसी मनुष्य को टगने के लिये पर्राच करना।
- (२) निकृति- किसी का आदर सत्कार करके फिर उसके साथ माया करना श्रथवा एक मायाचार छिपाने के लिये द्सरा मायाचार करना ।
- (३) वलय-किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए मीटे मीटे वचन बोलना।
- (४) गहन- दूसरों को ठगने के लिए अन्यक्त शब्दों का उचारण करना अथवा ऐसे गहन (गृह) तात्पर्यवाले शब्दों का प्रयोग कर जाल रचना कि दूसरे की समभ में ही न आवे।
  - ( ५ ) ग्र्म-मायापूर्वक नीचता का आश्रय लेना।
  - (६) कल्क- हिंसाकारी उपायों से दूसरेको टगना ।

- (७) कुरूप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न कर उगने की प्रवृत्ति।
- ( = ) जिह्मता- कुटिलता पूर्वक ठगने की प्रवृत्ति ।
- (६) किल्विप किल्विपो सरीखी प्रवृत्ति करना।
- (१०) आदरणा (आचरणा)-मायाचार से किसी वस्तु का आदर करना अथवा ठगाई के लिये अनेक प्रकार की क्रियाएं करना।
  - (११) गृहनता- श्रपने स्वरूप को छिपाना।
  - (१२) वश्चनता-दृसरेको ठगना ।
- (१३) प्रतिकुंचनता-सरल भाव से कहे हुए वाक्य का खंडन करना या विपरीत अर्थ लगाना।
- (१४) सातियोग- उत्तम पदार्थ के साथ हीन (तुच्छ) पदार्थ मिला देना। (समनायाग ४२ में मे)

## ८३७- लोभ के चौदह नाम

लोभ कपाय के समानार्थक चौदह नाम हैं-

- (१) लोभ- सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा रखना।
  - (२) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलापा।
- (३) मूर्च्छी- पाप्त की हुई वस्तुओं की रत्ना करने की निरन्तर अभिलापा।
  - (४) कांचा श्रमाप्त वस्तु की इच्छा।
  - ( ५ ) गृद्धि- प्राप्त वस्तुर्थो पर व्यासक्तिभाव ।
  - (६) तृष्णा- माप्त अर्थ का न्यय न हो ऐसी इच्छा।
  - (७) भिध्या- विषयों का ध्यान।
  - ( = ) श्रभिध्या- चित्त की चंचलता।
  - ( ६ )कामाशा-इष्ट रूप और शब्द की माप्ति की इच्छा करना।
  - (१०) भोगाशा- इष्टगन्ध त्रादिकी पाप्तिकी इच्छाकरना।

- (११) जीविताशा- जीवन की अभिलाषा करना।
- (१२) मरणाशा- विपत्ति के समय मरण की श्रभिलापा।
- (१३) नन्दी- वाञ्छित अर्थकी प्राप्ति।
- (१४) राग- विद्यमान सम्पत्ति पर राग भाव होना।

(समवायाग ६२ में से)

## =३८- चौदह प्रकार से शुभ नामकर्म भोगा जाता है

(१) इष्ट शब्द (२) इष्ट रूप (३) इष्ट गन्थ (४) इष्ट रस (५) इष्ट स्पर्श (६) इष्ट गति (७) इष्ट स्थिति (८) इष्ट लावण्य (६) इष्ट यशः कीर्ति (१०) इष्ट उत्थान, वज्ञ, वीर्थ्य, पुरुषाकार, पराक्रम (११) इष्ट स्वर (१२) कान्त स्वर (१३) भिय स्वर (१४) मनोज्ञ स्वर

शुभ नाम कर्म के उदय से उपरोक्त वार्तों की प्राप्ति होती है।

(प्रज्ञापना स्त्र, पद २३)

## ८२६ चौदह प्रकार से अशुभ नामकर्म भोगा जाता है

(१) अनिष्ट शब्द (२) अनिष्ट रूप (३) अनिष्ट गन्ध (४) अनिष्ट रस (५) अनिष्ट रपर्श (६) अनिष्ट गति (७) अनिष्ट स्थिति (८) अनिष्ट लावण्य (६) अनिष्ट यशः कीर्ति (१०) अनिष्ट उत्थान, बल, वीर्थ्य, पुरुपाकार, पराक्रम (११) हीन स्वर (१२) दीन स्वर (१३) अप्रिय स्वर (१४) अमनोज्ञ स्वर।

अशुभ नामकर्म के उदय से उपरोक्त वार्तों की श्राप्ति होती है। (प्रज्ञपना सूत्र, पद २३)

# ८४०- आभ्यन्तर परिग्रह के चौदह भेद

क्रोध, मान श्रादि की आभ्यन्तर ग्रन्थि आभ्यन्तर परिग्रह

3 19 7 24 -The second second -4-2" W Andrew Comments of the Comment - Committee of the same ----4 - years 1 (m)

٠4

देश की अपेत्ता वह अपदेश है। एक समय से अधिक दूसरे तीसरे समय में रहता हुआ वही जीव, काल की अपेत्ता अपदेश कहलाता है। निम्न लिखित चौदह द्वारों से समदेशी और अपदेशी का विचार किया जायगा।

सपएसा आहारग भविय सिन्न लेस्सा दिष्टि संजय कसाए। णाणे जोगुवत्रोगे, वेदे य शरीर पज्जत्ती ॥

(१) सप्रदेश (२) श्राहारक (३) भव्य (४) संज्ञी (५) लेश्या (६) दृष्टि (७) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग (१२) वेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति।

(१) समदेश द्वार—सामान्य जीव काल की अपेता समदेश हैं।
नैरियक जीव कभी समदेश श्रीर कभी श्रमदेश दोनों मकार के
होते हैं श्र्यात् जिस नैरियक जीव को उत्पन्न हुए श्रभी एक ही
समय हुआ है वह जीव काल की श्रपेता अमदेश कहलाता है श्रीर
जिस जीव को उत्पन्न हुए एक समय से श्रिधिक हो गया है वह
नैरियक जीव समदेश कहलाता है। एक वचन की अपेता से
ऐसा कथन किया गया है। वहु वचन की श्रपेता इस मकार जानना
चाहिए— उपपात विरह की श्रपेता श्र्यात् जब कोई भी नैरियक
उत्पन्न नहीं होता उस समय सभी नैरियक जीव समदेश कहलाते
हैं। पूर्वोत्पन्न नैरियकों में जब एक नैरियक उत्पन्न होता है तब
एक जीव श्रमदेश और बहुत जीव समदेश यह भंग पाया जाता
है। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तब बहुत जीब श्रमदेश
श्रीर बहुत जीव समदेश यह भंग पाया जाता है। इसी तरह सब
जीवों में जानना चाहिए।

(२) आहारक- सामान्य जीव भौर एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अर्थात् कभी 'सप्रदेश और कभी अप्रदेश' होते हैं। कभी 'एक जीव अप्रदेश

### कहलाता है। इसके चौदह भेद हैं-

- (१) हास्य- जिसके उदय से जीव को हँसी आवे।
- (२) रति- जिस के उदय से सांसारिक पदार्थी में रुचि हो।
- (३) अरति-जिसके उदय से धर्म कार्यों में जीव की अरुचि हो।
- ( ४ ) भय- सात प्रकार के भय की उत्पत्ति।
- ( ४ ) शोक- जिसके उदय से शोक, चिन्ता, रुदन आदि हों।
- (६) जुगुप्सा-जिस के उदय से पदार्थों पर घृणा उत्पन्न हो।
- (७) क्रोध-गुस्सा, कोप।
- ( 🗷 ) मान- घमण्ड, ऋहंकार, ऋभिमान ।
- ( ६ ) माया- कपटाई (सरलता का न होना)।
- (१०) लोभ- लालच, तृष्णा या गृद्धि भाव।
- (११) स्त्री वेद- जिसके उदय से स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है।
- (१२) पुरुष वेद-जिसके उद्य से पुरुष को स्त्री की इच्छा होती है।
- (१३) नपुंसक वेद- जिसके उदय से नपुंसक को स्त्री श्रीर पुरुष दोनों की इच्छा होती है।
- (१४) मिथ्यात्व- मोहवश तत्त्वार्थ में श्रद्धा न होना या विषरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता है। (ठाणाग १, सूत्र ४६ परिग्रह के मन्तर्गत )

## ८४१- सप्रदेशी अप्रदेशी के चीदह बोल

जो जीव एक समय की स्थिति वाला है वह काल की अपेता अप्रदेश कहलाता है। जिस जीव की स्थिति एक समय से अधिक हो चुकी है वह काल की अपेता सप्रदेश कहलाता है। सप्रदेश और अप्रदेश का स्वरूप वताने वाली निम्न लिखित गाथा है— जो जस्स पहमसमए वटह भावस्स सो उ अपएसो।

अर्ग्णाम्मि वटमाणो कालाएसेण सपएसो ॥ अर्थात्- जो जीव प्रथम समय में जिस भाव में रहता है काला- देशकी अपेत्ता वह अपदेश है। एक समय से अधिक द्सरे तीसरे समय में रहता हुआ वही जीव, काल की अपेत्ता अपदेश कहलाता है। निम्न लिखित चौदह द्वारों से समदेशी और अपदेशी का विचार किया जायगा।

सपएसा भ्राहारग भविय सिन्न लेस्सा दिष्टि संजय कसाए। णाणे जोग्रवत्रोगे, चेदे य शरीर पज्जत्ती॥

(१) सप्रदेश (२) श्राहारक (३) भव्य (४) संझी (५) लेश्या (६) दृष्टि (७) संयत (८) कषाय (६) झान (१०) योग (११) उपयोग (१२) वेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति।

(१) समदेश द्वार—सामान्य जीव काल की अपेला समदेश हैं।
नैरियक जीव कभी समदेश श्रीर कभी श्रमदेश दोनों प्रकार के
होते हैं अर्थात् जिस नैरियक जीव को उत्पन्न हुए श्रभी एक ही
समय हुश्रा है वह जीव काल की श्रपेला अमदेश कहलाता है श्रीर
जिस जीव को उत्पन्न हुए एक समय से श्रधिक हो गया है वह
नैरियक जीव समदेश कहलाता है। एक वचन की अपेला से
ऐसा कथन किया गया है। वहु वचन की श्रपेला इस मकार जानना
चाहिए— उपपात विरह की श्रपेला श्रयीत् जब कोई भी नैरियक
उत्पन्न नहीं होता उस समय सभी नैरियक जीव समदेश कहलाते
हैं। पूर्वोत्पन्न नैरियकों में जब एक नैरियक उत्पन्न होता है तब
एक जीव श्रमदेश और बहुत जीव समदेश यह भंग पाया जाता
है। जब बहुत से जीव उत्पन्न होते रहते हैं तब बहुत जीब श्रमदेश
श्रीर वहुत जीव समदेश यह भंग पाया जाता है। इसी तरह सब
जीवों में जानना चाहिए।

(२) आहारक- सामान्य जीव भौर एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर आहारक जीवों में उपरोक्त तीन भांगे पाए जाते हैं अर्थात् कभी 'समदेश और कभी अमदेश' होते हैं। कभी 'एक जीव अमदेश और बहुत जीव समदेश' श्रौर कभी 'बहुत जीव अमदेश श्रौर बहुत जीव समदेश' इस मकार तीनों भंग पाए जाते हैं। अनाहारक जीवों में छ: भंग पाए जाते हैं

(१) कुछ समदेश (२) कुछ अमदेश (३) कोई एक समदेश श्रीर कोई एक श्रमदेश (४) कोई एक समदेश और बहुत अमदेश (५) कुछ (बहुत) समदेश श्रीर कोई एक अमदेश (६) कुछ (बहुत) समदेश श्रीर कुछ (बहुत) अमदेश।

(३) भव्यत्वद्वार-जिस तरह सामान्य जीव का कथन किया गया है उसी तरह भवसिद्धिक (भव्य) ख्रौर स्रभवसिद्धिक (अभव्य) जीवों के लिये भी जानना चाहिये। नोभवसिद्धिक नोस्रभवसिद्धिक (सिद्ध) जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं।

(४) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं। श्रसंज्ञी जीवों में एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन भांगे पाये जाते हैं।नैरियक,देव और मनुष्यों में अनाहारक की तरह छः भांगे पाये जाते हैं। नोसंज्ञी नो असंज्ञी (सिद्ध) जीवों में तीन भांगे पाये जाते हैं।

(५) लेश्याद्वार-सलेश्य (लेश्या वाले) जीवों का कथन सामान्य जीवों की तरह है। कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले जीवों में आहारक जीवों की तरह तीन भांगे पाये जाते हैं। तेजोलेश्या वाले जीवों में तीन भांगे होते हैं किन्तु पृथ्वीकाय, अप्काय, वनस्पति-काय और तेजोलेश्या वाले जीवों में छः भंग पाये जाते हैं।

(६) दृष्टिद्वार- सम्यग्दृष्टि जीवों में सामान्य जीवों की तरह तीन भांगे पाये जाते हैं। विकलेन्द्रियों में छः और मिथ्यादृष्टियों में एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर तीन भाँगे पाये जाते हैं। मिश्रदृष्टि जीवों में छः भाँगे पाये जाते हैं।

(७) संयत द्वार- संयत जीवों में तीन, एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर झसंयत जीवों में तीन श्रीर संयतासंयत जीवों में तीन भंग पाये जाते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत जीव (सिद्धों) में तीन भंग पाये जाते हैं।

( क्) कषाय द्वार - सकषायी (कषाय वाले) जीवों में सामान्य जीवों की तरह तीन भंग पाये जाते हैं। सकषायी एकेन्द्रियों में सिर्फ एक भंग पाया जाता है। क्रोध कषायी जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग और देवों में छः भंग पाये जाते हैं। मान और मापा कषाय वालों में तीन और नैरियक तथा देवों में छः भंग होते हैं। लोभ कषाय वालों में तीन और नैरियकों में छः भंग पाये जाते हैं। अकषायी मनुष्य और सिद्धों में तीन भंग पाये जाते हैं।

(६) ज्ञान द्वार-ज्ञानवान, त्र्याभिनिवोधिक ज्ञान वाले और
अत्रज्ञान वाले जीवों में काल की अपेत्वा समदेश और अमदेश के
तीन भंग पाये जाते हैं और विकलेन्द्रियों में छः भंग पाये जाते हैं।
अवधिज्ञान, भनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान वालों में तीन भंग पाये
जाते हैं। स्रोधिक अज्ञान, मित स्रज्ञान स्रोर श्रुत स्रज्ञान वाले
जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग श्रीर विभंग ज्ञान वाले
जीवों में तीन भंग पाये जाते हैं।

(१०) योग द्वार- सयोगी में सामान्य जीव की तरह भंग पाये जाते हैं। मनयोगी, वचनयोगी श्रीर काययोगी जीवों में तीन भंग होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों के काययोग ही होता है। उनमें सिर्फ एक ही भंग होता है। अयोगी जीवों में श्रीर सिद्धों में तीन भंग होते हैं।

(११) उपयोग द्वार-साकार उपयोग ऋौर ऋनाकार उपयोग वाले जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं।

(१२) वेद द्वार- स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रीर नपुंसक वेद वाले जीवों में तीन भंग होते हैं किन्त नांग्य नारे

एक ही भंग पाया जाता है। अवेदक मनुष्य और सिद्धों में तीन भंग होते हैं।

(१३) शरीर द्वार-सशरीरी जीवों का कथन सामान्य जीवों की तरह जानना चाहिये। औदारिक श्रीर वैक्रिय शरीर वाले जीवों में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भंग, आहारक शरीर वाले मनुष्यों में छ: भंग होते हैं। तैजस और कार्मण शरीर वाले जीवों में तीन भंग होते हैं। श्रशरीरी जीवों में तीन भंग होते हैं।

(१४) पर्याप्त द्वार- आहार पर्याप्त, शरीर पर्याप्त, इन्द्रिय पर्याप्त और श्वासेच्छ्वास पर्याप्त वाले जीवों में एकेन्द्रियों को छोड़ कर तीन भंग पाये जाते हैं। भाषा पर्याप्त और मनः पर्याप्त वाले जीवों में संज्ञी जीवों की तरह तीन भंग होते हैं। अपर्याप्त जीवों में अनाहारक की तरह एकेन्द्रिय को छोड़ कर छः भांगे पाये जाते हैं। शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास पर्याप्तियों से अपर्याप्त जीवों में एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भंग होते हैं। नैरियक, देव और मनुष्यों में छः भंग होते हैं। भाषा और मनः पर्याप्ति से अपर्याप्त जीवों में तीन और नैरियक, देव और मनुष्यों में छः भंग पाये जाते हैं। भाषा और मनः पर्याप्ति से अपर्याप्त जीवों में तीन और नैरियक, देव और मनुष्यों में छः भंग पाये जाते हैं।

## ८४२- पढमापढम के चौदह हार

जीव आदि चौदह द्वारों में प्रथम अप्रथम का कथन किया गया है। वे द्वार ये हैं -

(१) जीव (२) आहारक (३) भवसिद्धिक (४) संझी (५) लेश्या (६) दृष्टि (७) संयत (८) कपाय (६) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग (१२) वेद (१३) शरीर (१४) पर्याप्ति ।

(१) जीवद्वार- जीव जीवत्व की अपेत्ता प्रथम नहीं किन्तु अप्रथम है। इसी प्रकार नारकी से लेकर वैमानिक देवों पर्यन्त समभाना चाहिये। सिद्ध जीव सिद्धत्व की अपेत्ता प्रथम हैं, अप्रथम नहीं। इसका यह अभिमाय है कि जीव को जिस वस्तु (भाव) की माप्ति पहले कई बार हुई है उसकी अपेक्षा वह अमयम कहा जाता है, जैसे जीव को जीवत्व अनादि काल से माप्त है अतः जीवत्व की अपेक्षा जीव अमयम कहलाता है। जो भाव जीव को कभी भी माप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्षा वह मथम कहलाता है, जैसे सिद्धत्व की अपेक्षा जीव मथम है क्योंकि जीव को सिद्धत्व (सिद्धपना) पहले कभी भी माप्त नहीं हुआ है।

(२) आहारक- आहारक जीव आहारक भाव की अपेता अपथम हैं। चौवीस ही दण्डकों में इसी प्रकार समफना चाहिये। अनाहारक जीव अनाहारक भाव की अपेता पथम और अपथम दोनों तरह के होते हैं और सिद्ध जीव पथम होते हैं अपथम नहीं, इसका यह अभिपाय है कि सिद्ध और विग्रहगित प्राप्त जीव अनाहारक होते हैं। सिद्धत्व का अनाहारक भाव पथम है क्योंकि ऐसा अनाहारक भाव जीव को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। विग्रहगित के अनाहारकत्व की अपेत्ता जीव अपथम है क्योंकि एक गित से दूसरी गित में जाता हुआ जीव विग्रहगित के अनाहारक भाव को अनन्त वार प्राप्त कर चुका है। चौवीस ही दण्डक के जीवों के विषय में इसी प्रकार सम्भ लेना चाहिये।

(३) भवसिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव भवसिद्धिक भाव की अपेत्ता अपथम है। इसी तरह अभवसिद्धिक जीव अभव-सिद्धिक (सिद्ध) भाव की अपेत्ता अपथम है। नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक जीव इन दोनों भावों की अपेत्ता अर्थात् नोभव-सिद्धिक नोअभवसिद्धिक भाव (सिद्धत्व) की अपेत्ता प्रथम हैं, अपथम नहीं।

(४) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीव संज्ञी भाव की ऋषेन्ना अप्रथम हैं। विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) और स्थावर फाय के जीवों को छोट कर शेष सोलह दण्डकों में इसी मकार समभाना चाहिये। असंज्ञी जीव संज्ञी भाव की अपेक्षा अमयम हैं।
वाण्यन्तर देवों तक ऐसे ही समभाना चाहिए क्योंकि असंज्ञी
जीव मर कर वाण्यन्तरों तक ही जा सकते हैं। पृथ्वी आदि असंज्ञी
जीव असंज्ञीभाव की अपेक्षा अमयम हैं क्योंकि पृथ्व्यादि जीवों
ने अनन्त ही बार असंज्ञी भाव माप्त किया है। नोसंज्ञी नोअसंज्ञी
जीव (सिद्ध) नोसंज्ञी नोअसंज्ञी भाव की अपेक्षा मथम हैं।

- (५) लेश्या द्वार-सलेश्य (लेश्या वाले) जीव सलेश्य भाव की श्रपेत्ता श्रमथम हैं। कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक इसी प्रकार जानना चाहिये। लेश्या रहित जीव अलेश्य भाव की श्रपेता प्रथम हैं, अपथम नहीं।
- (६) दृष्टि द्वार-सम्यग्दृष्टि जीव सम्यग्दृष्टि भाव की अपेता प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर शेष उन्नीस ही दण्डकों में इसी तरह समभाना चाहिए। इसका यह अभिशय है कि जो जीव पहली ही बार सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता है उस अपेत्वा से वह प्रथम है। जो जीव एक बार सम्यग्-दर्शन प्राप्त कर उससे गिर गया है, दूसरी बार जब वह वापिस सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है तब सम्यग्दृष्टि भाव की अपेता वह अप्रथम कहा जाता है। एकेन्द्रिय जीवों को सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होता इस लिए वे इस द्वार में नहीं लिये गये हैं।

सम्यग्दृष्टि भाव की अपेज्ञा सिद्ध प्रथम हैं क्योंकि सिद्धत्व सहित सम्यग्दर्शन मोज्ञ जाने के समय प्रथम बार ही प्राप्त होता है।

मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यादृष्टि भाव की अपेक्षा अमयम हैं वर्गों कि मिथ्यादृष्ट्रीन अनादि है। मिश्रदृष्टि भाव का कथन सम्यग्दृष्टि की तरह समभाना चाहिये अर्थात् मिश्रदृष्टि जीव मिश्रदृष्टि भाव की अपेक्षा कभी प्रथम और कभी अप्रथम दोनों तरह के होते हैं।

- (७) संयत द्वार संयत जीव संयत भाव की अपेक्षा प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। असंयत भाव की अपेक्षा अप-थम हैं। संयतासंयत जीव, तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय और मनुष्य संयता-संयत भाव की अपेक्षा प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। नोसंयत नोश्चसंयत और नोसंयतासंयत जीव अर्थात् सिद्ध इन भावों की अपेक्षा प्रथम हैं अप्रथम नहीं क्योंकि सिद्धत्व भाव प्रथम बार ही प्राप्त होता है।
  - ( = ) क्षपाय द्वार सकषायी अर्थात् क्रोध कषायी से लेकर लोभ कषायी तक के जीव सकषायी भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं। अकषायी मनुष्य अकषायी भाव की अपेक्षा कभी प्रथम और कभी अप्रथमदोनों तरह के होते हैं किन्तु अकषायी (सिद्ध) सिद्धत्व सहित अकषायी भाव की अपेक्षा प्रथम हैं।
  - ( ६ ) ज्ञान द्वार-ज्ञानी जीव ज्ञान की अपेचा प्रथम और अप-थम दोनों तरह के होते हैं किन्तु केवलज्ञानी केवलज्ञान की अपेचा प्रथम ही होते हैं। अकेवली जीव मित आदि चार ज्ञानों की अपेचा प्रथम और अपथम होते हैं। अज्ञानी जीव अर्थात् मित अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभक्ष ज्ञानी जीव इन भावों की अपेचा अपथम हैं।
  - (१०) योग द्वार- सयोगी अर्थात् मनयोगी, वचन योगी श्रीर काय योगी जीव तीनों योगों की अपेन्ना अप्रथम हैं। अयोगी जीव अयोगी भाव की अपेन्ना अप्रथम हैं।
  - (११) उपयोग द्वार— साकारोपयोग और अनाकारोपयोग वाले जीव इन दोनों भावों की अपेक्षा प्रथम और अप्रथम दोनों तरह के होते हैं। चौवीस ही दण्डक के जीव साकारोपयोग और अना-कारोपयोग भाव की अपेक्षा अप्रथम हैं और सिद्धपद की अपेक्षा प्रथम हैं क्योंकि साकारोपयोग और अनाकारोपयोग विशिष्ट सिद्धत्व की प्राप्ति प्रथम बार ही होती है।

- (१२) वेद द्वार-सवेदी अर्थात् पुरुषवेदी, स्त्रीवेदी और नपुंसक वेदी जीव तीनों वेदों की अपेत्ता श्रमथम हैं। अवेदी भाव में मनुष्य श्रवेदक भाव की अपेत्ता प्रथम और श्रमथम दोनों तरह के होते हैं श्रीर सिद्ध श्रवेदक भाव की अपेत्ता प्रथम हैं।
- (१३) शरीर द्वार-सशरीरी अर्थात् श्रौदारिक ऋदि शरीर वाले जीव इन शरीरों की ऋपेत्ता स्त्रमथम हैं। आहारक शरीर वाले जीव आहारक शरीर भाव की ऋपेत्ता पथम और स्त्रपथम दोनों तरह के होते हैं।

(१४) पर्याप्तद्वार- पाँच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पाँच पर्या-प्तियों से अपर्याप्त जीव इन भावों की अपेक्ता अप्रथम हैं।

उपरोक्त चौदह द्वारों में मथम और अमथम वतलाने का अभि-प्राय यह है कि जिन जीवों को जो भाव पहले प्राप्त हो गए हैं उनकी अपेक्ता वे जीव अप्रथम कहे जाते हैं और जिन जीवों को जो भाव पहले प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी अपेक्ता व प्रथम कहे जाते हैं।

(भगवती शतक ९८ उदेशा १)

## ८४३- चरमाचरम के चौदह बोल

जिसका अन्त हो जाता है वह चरम कहलाता है। जिसका कभी भी अन्त नहीं होता वह अचरम कहलाता है। चरमाचरम् का विचार चौदह द्वारों से किया गया है। वे इस प्रकार हैं—

(१) जीव द्वार- जीव जीवत्व भाव की अपेत्ता अचरम हैं क्यों कि जीवत्व भाव की अपेत्ता जीव का कभी भी अन्त नहीं होता।

नैरियक जीव नैरियक भाव की अपेक्ता चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव नरक से निकल कर मनुष्यभव आदि में जन्म लेता है और वहाँ से फिर नरक में नहीं जाता किन्तु मोक्त में चला जाता है अर्थात् नरक से निकल कर फिर कभी वापिस नरक में नहीं जाता वह जीव नैरयिक भाव की अपेला चरम कहलाता है। जो जीव नरक से निकल कर मनुष्य आदि भव करके फिर दुवारा नरक में जाता है वह नैरयिक भाव की अपेला अचरम कहलाता है। इसी प्रकार चौवीस ही दण्डकों में समभाना चाहिए। सिद्ध सिद्धत्व की अपेला अचरम हैं।

- (२) आहारक द्वार-आहारक नीव आहारकभाव की अपेत्ता चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। अनाहारक जीव अचरम ही होते हैं, चरम नहीं।
- (३) भव सिद्धिक द्वार- भवसिद्धिक जीव चरम हैं क्योंकि मोत्त जाने के समय भन्यत्व का अन्त हो जाता है। श्रभवसिद्धिक जीव श्रचरम हैंक्योंकि उनके श्रभव्यत्व का कभी अन्त नहीं होता। नोभवसिद्धिक नोश्रभवसिद्धिक (सिद्ध) श्रचरम हैं।
- (४) संज्ञी द्वार- संज्ञी जीव और असंज्ञी जीव चरम स्त्रीर स्रचरम दोनों तरह के होते हैं। नोसंज्ञी नोअसंज्ञी (सिद्ध) स्रचरम हैं किन्तु मनुष्य पद की स्रपेत्ता सिद्ध चरम हैं क्योंकि मनुष्य सम्बन्धी संज्ञीभाव को छोड़ कर वे सिद्ध हो जाते हैं।
- (५) लेश्या द्वार- लेश्या सहित जीव अर्थात् कृष्ण लेश्या से लेकर शुक्ल लेश्या तक के जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। लेश्यारहित (सिद्ध) अचरम हैं।
- (६) दृष्टि द्वार सम्यग्दृष्टि जीव का कथन अनाहारक के समान है अर्थात् सम्यग्दृष्टिभाव की अपेन्ना एक जीव अचरम है क्यों कि सम्यग्दर्शन से गिर कर जीव फिर सम्यग्दर्शन अवश्य प्राप्त करता है। सिद्ध अचरम हैं क्यों कि वे सम्यग्दर्शन से गिरते नहीं हैं। जो सम्यग्दृष्टि नैरियक नैरियक अवस्था में फिर सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं और शेष अचरम। मिध्यादृष्टि का कथन श्रनाहारक की तरह है अर्थात् जो जीव निर्वाण को प्राप्त करेंगे

वे मिथ्यात्व की अपेंचा चरम हैं, शेष अचरम। मिथ्यादृष्टि नैरियक जो फिर मिथ्यात्व सिहत नैरियक भाव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम हैं, शेष अचरम। मिश्रदृष्टि जीव चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। चौवीस दण्डकों में इसी प्रकार जानना चाहिए किन्तु एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर ऐसा जानना चाहिए क्योंकि ये जीव मिश्रदृष्टि नहीं होते।

- (७) संयत द्वार- संयत जीव चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं। जिन जीवों को फिर से संयत भाव प्राप्त नहीं होगा वे चरम हैं, शेप अचरम। असंयत जीव भी चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। इसी तरह संयतासंयत (देशविरत) भी चरमा-चरम होते हैं। नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासंयत (सिद्ध) अचरम हैं।
- (८)कपायद्वार-सकषायी (क्रोधकपायी यावत् लोभकपायी) चरम और अवरम दोनों प्रकार के होते हैं। अक्रपायी जीव और सिद्ध चरम नहीं किन्तु अचरम हैं। अक्रपायी मनुष्य पद की अपेता चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं।
- (६) ज्ञान द्वार- ज्ञानी (मित ज्ञानी से मन:पर्यय ज्ञानी तक) चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। केवलज्ञानी अचरम हैं क्योंकि केवलज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर प्राणी केवलज्ञान से गिरता नहीं। अज्ञानी (मित अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग-ज्ञानी) चरम और अचरम दोनों तरह के होते हैं।
- (१०)योगद्वार-सयोगी (मनयोगी, वचनयोगी, काययोगी) चरम खोर अचरम दोनों होते हैं। स्रयोगी जीव खचरम होते हैं।
- (११) उपयोग द्वार- साकारोपयोग और अनाकारोपयोग वाले जीव चरम ऋौर ध्यचरम दोनों प्रकार के होते हैं।
- (१२) वेद द्वार- सवेदक (पुरुपवेदी, स्रीवेदी, नपुँसकवेदी) जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अवेदक जीव

(सिद्ध) अवरम होते हैं।

(१३) सशरीरी- (औदारिक शरीर से कार्मण शरीर तक) जीव चरम श्रीर अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। अशरीरी जीव (सिद्ध) अचरम होते हैं।

(१४) पर्याप्तद्वार- पाँच पर्याप्तियों से पर्याप्त और पाँच पर्या-प्तियों से अपर्याप्त जीव चरम और अचरम दोनों प्रकार के होते हैं। चरमाचरम को बतलाने वाली यह गाथा है-जो जं पाविहिति पुणो भावं, सो तेण अचरिमो होई।

श्रचन्त विश्रोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो॥ अर्थात्- जीव को जिन भावों की प्राप्ति फिर से दुवारा होगी उस भाव की श्रपेत्ता वह जीव अचरम कहलाता है। जिस भाव का जीव के साथ अत्यन्त वियोग हो जाता है श्रथीत जिन भावों की प्राप्ति जीव को फिर से दुवारा नहीं होगी उन भावों की श्रपेत्ता वह जीव चरम कहलाता है।

## ८४४- महानदियाँ चौदह

जम्बृद्वीप के अन्दर चौदह महानदियाँ पूर्व आरे पश्चिम की तरफ से लवण समुद्र में गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-

(१) गंगा (२) सिन्धु (३) रोहिता (४) रोहितंसा (४) हरि (६) हरिकंता (७)सीता(८)सीतोदा (६) नरकान्ता (१०) नारी-कान्ता (११) सुवर्णकूला (१२) रूप्यकूला (१३) रक्ता (१४) रक्त-वती । (समवायाग १४)

## ८४५-- चौदह राजू परिमाण लोक

पाँच अस्तिकायों के समृह को लोक कहते हैं श्रर्थात् नहाँ धर्मास्तिकाय, श्रद्धलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्धलास्तिकाय श्रीर जीवास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय जिस क्षेत्र मे पाए जाय उसे लोक कहा जाता है। लोक से बाहर भाकाश के सिवायकुछ नहीं है। सातवीं पृथ्वी के नीचे लोक के श्रन्तिम भाग से लेकर शिद्ध शिला के ऊपर एक योजन तक लोक का परिमाण चौदह राज् परिमाण है।

स्त्रयम्भूरमण समुद्र की पूर्ववेदिका से लेकर पश्चिम वेदिका पर्यन्त की दूरी को रज्जु कहते हैं। तत्त्वार्थाधिगम भाष्य की टिप्पणी में लिखा है— लोक की अवगाहना चौदह राजू परिमाण है। यहाँ राजू दो प्रकार का है— आप्रेपचारिक और पारमार्थिक। साधारण लोगों की बुद्धि स्थिर करने के लिए दृष्टान्त देना औपचारिक राजू है। जैसे—

जोयणलक्खपमाणं, निमेसमन्तण जाइ जो देवो। ता छम्मासे गमणं, एवं रज्जं जिणा यिति।। अर्थात्-देवता एक निमेप (आँख की पलक गिरने में जितना समय लगता है, उसे निमेप कहते हैं) में एक लाख योजन जाता है। यदि वह छ: मास तक लगातार इसी गति-से चलता रहे तो एक राजू होता है। यह औपचारिक राजू का परिमाण है।

तिर्यग्लोक के असंख्यात द्वीप समुद्र परिमाण पारमार्थिक राजू होता है ।

### लोक के भेद-

चौंदह राजू परिमाण लोक तीन भागों में बँटा हुआ है— ऊर्ध्व लोक, मध्यलोक (तिर्यग्लोक) और अशोलोक । तिर्यग्लोक की अवगाहना अठारह सौ योजन है। तिर्यग्लोक के वीचोवीच जम्बूदीप में रत्नमभा पृथ्वी के समतल भूभाग पर मेरु पर्वन के चिन्कुल मध्य में आठ रुचक मदेश हैं। वे गोस्तन के आकार वाले हैं। चार ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और चार नीचे की तरफ। इन्हीं रुचक प्रदेशों की अपेका से सभी दिशाओं तथा विदिशाओं का भान होता है। रुचक मदेशों के नव योजन ऊपर तथा नव योजन नीचे तक मध्य लोक (तिर्यग्लोक) है। तिर्यग्लोक के नीचे अधो-लोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक की अवगाहना कुछ कम सात राजू परिमाण और अधोलोक की कुछ अधिक सात राज् परिमाण है। रुचक मदेशों के नीचे असंख्यात करोड़ योजन जाने पर रत्नमभा पृथ्वी में चौदह राजू रूप लोक का मध्यभाग आता है अर्थात् वहाँ से ऊपर तथा नीचे लोक का परिमाण ठीक सात राजू रह जाता है।

#### लोक का संस्थान-

जामा पहन कर, कमर पर हाथ घर कर नाचते हुए भोषे का जैसा आकार होता है, वैसा ही लोक का आकार है अर्थात लोक नीचे चौड़ा है, मध्य में संकड़ा हो जाता है, कुछ ऊपर जाकर फिर एक वार चौड़ा हो जाता है। सब से ऊपर जाकर फिर संकड़ा हो जाता है अर्थात् एक राजू चौड़ाई रह जाती है। तच्चार्थसूत्र के भाष्य में लोक की आकृति सुमितष्टक और वज्र के समान वर्ताई है। सुमितष्टक एक मकार का वर्तन होता है जो नीचे से चौड़ा, बीच में संकड़ा तथा ऊपर कुछ चौड़ा होकर फिर संकड़ा हो जाता है। वज्र का आकार भी ऐसा ही होता है।

अधोलोक का संस्थान गाय की गर्दन के समान है क्योंकि अधोलोक में रही हुई सातों पृथ्वियाँ नीचे नीचे एक दूसरे से अधिक विस्तृत हैं।

तिर्यग्लोक भल्लरी (एक तरह का वाजा) या थाली सरीखा है। ऊर्ध्वलोक मृदङ्ग (ढोल) के आकार वाला है अर्थात् वीच में चौड़ा और दोनों किनारों पर संकुचित है।

(तत्त्वार्थ सूत्र सभाव्य मध्याय ३, सूत्र ६ प्रवचनसारोद्धार में इसका स्वरूप यों टिया है— अधोलोक उल्टे रक्ले हुए सकोरे सरीखा है और ऊर्घ्वलोक एक दूसरे के मूँह पर रक्ले हुए दो सकोरों सरीखा है। इस प्रकार नीचे एक सकोग उल्टा, उस पर एक सकोरा सीधा तथा उस पर फिर एक उल्टा रखने पर लोक का संस्थान बन जाता है।

लोक का नक्शा बनाने तथा उसके परिमाण को ठीक ठीक समभाने के लिए नीचे लिखी विधि उपयोगी है—

एक इश्र लम्बी ४७ रेखाएँ खींचें। रेखाओं के बीच में इश्र का चौथा भाग व्यवधान रहना चाहिए। उन रेखाओं के दोनों तरफ दो लम्बी पंक्तियाँ खींचें। प्रत्येक पंक्ति १४ इश्व लम्बी होनी चाहिए। इस पकार ५६ कोष्टक वन जाएँगे। यहाँ एक राजू की जगह एक इश्व की कल्पना की गई है। पत्येक कोष्ठक की लम्बाई एक राज् और १ राज् है। चार कोष्ठक मिलाने से एक वर्ग राज् हो जायगा अर्थात् एक राज् चौड़ाई और एक राज् लम्बाई हो जायगी। विशेष सुविधा के लिए उन लम्बी पंक्तियों के वीच फिर तीन लम्बी लाइनें खींचनी चाहिए। ऐसा करने पर पत्येक कोष्टक की लम्बाई चौड़ाई वरावर अर्थात् है राज् रह जायगी। इस कोष्ठक को 🖁 राज् कहा नायगा। एक राज् चौड़ी श्रौर चौदह राज् लम्बी इस नाली में <sup>१</sup> वर्ग राजुओं की संख्या २२४ है। इन्हें पादरज्जु, क्वण्डरज्जु या पाव राज्भी कहा जा सकता है। यह नलीलोक के बीचोवीच है। इसे त्रसनाड़ी कहा जाता है। इस के वाहर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती।

(१) चौदह राजू परिमाण लोक के सब से नीचे वाले राज् में तमस्तमः मभा नाम की सातवीं पृथ्वी है। इसका विस्तार सात राजू परिमाण है। एक राजू बसनाड़ी में है, वाकी े विरफ तीन तीन। खण्ड रज्जुओं को तिरखे रखने के उ होते हैं। उस में से चार त्रसनाड़ी में हैं और बारह वारह पसवाड़ों में। एक पूरे राजू अर्थात् चार खण्ड राजुओं की ऊँचाई तक चौड़ाई वरावर है। इस प्रकार तमस्तमः प्रभा पृथ्वी में ११२ खण्ड राजू हैं।

- (२) तमस्तमः प्रभा के ऊपर एक राजू की अवगाइना वाली छठी पृथ्वी तमःप्रभा है। इसका विस्तार साढ़े छः राजू है। त्रस-नाड़ी में एक राजू और उसके वाहर दोनों तरफ पौने तीन तीन राजू है। चौड़ाई में खण्ड रज्जु २६ हैं। चार त्रसनाड़ी में भौर ग्यारह ग्यारह दोनों तरफ। कुल खण्ड रज्जु १०४ हैं।
  - (३) तमः प्रभा के ऊपर एक राजू की अवगाहना वाली पाँचवीं
    पृथ्वी धूमप्रभा है। इसका विस्तार छः राजू है। एक राजू त्रसनाड़ी
    में श्रीर अढ़ाई श्रद्धाई राजू दोनों तरफ। चौड़ाई में खण्डरज्जु २४
    हैं। चार त्रसनाड़ी में श्रीर दस दस दोनों तरफ। कुल खण्डरज्जु ६६ हैं। सातवीं पृथ्वी से लेकर पाँचवीं तक दोनों तरफ से एक
    एक खण्डरज्जु कम होता जाता है।
  - (४) धूमप्रभा के ऊपर नौथे राजू में एक राजू की अवगाहना वाली नौथी पृथ्वी पंक प्रभा है। इसका विस्तार पाँच राजू है। एक राजू त्रसनाड़ी में और दो दो राजू दोनों तरफ। नौड़ाई में खण्ड रज्जु २० हैं। चार त्रसनाड़ी में और आठ आठ दोनों तरफ। कुल खण्डरज्जु ८० हैं।
  - (४) पंक प्रभाके ऊपर पॉचवें राजू में वालुकाप्रभा है। इस की भी अवगाहना एक राजू है। चौड़ाई चार राजू है। एक राजू असनाड़ी में और डेढ़ डेढ़ राजू दोनों तरफ। चौड़ाई में खण्डरज्ज़ १६ हैं। चार बीच में और छह छह दोनों तरफ। कुलू खंडरज्ज़ ६४ हैं।
  - (६) वालुका मभा के ऊपर छठे राजू में शर्करामभा नाम की दूसरी पृथ्वी है। इस की अवगाहना एक राजू है। चौड़ाई अढाई राजू है। एक राजू त्रसनाड़ी के बीच है और पौन पौन अर्थाद

र् मत्येक तरफ। चौड़ाई में खण्डरज्जु १० हैं। चार त्रसनाड़ी में भीर तीन तीन दोनों तरफ। कुल खण्डरज्जु ४० हैं।

(७) शर्करा प्रभा के ऊपर सातवें राजू में एक राजू की अव-गाइना वाली रत प्रभा है। इस की चौड़ाई भी एक राजू है। रत्न प्रभा त्रसनाड़ी से वाहर नहीं है। इस में तिरखे चार खण्ड रज्जु हैं। कुल सोलह खण्ड रज्जु हैं।

इन सातों पृथ्वियों में सात नरक हैं। इनका विस्तार इसके दुसरे भाग के वोल नं॰ ५६० में दिया गया है।

रत्न प्रभा के ऊपर नी सी योजन तक तथा भीतर नी सी योजन तक तिर्छी लोक है, इसमें मनुष्य श्रीर तिर्यश्च निवास करते हैं। जम्बृद्धीप, लवण समुद्र,धातकी खण्ड द्वीप, कालोदिध समुद्र, इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एक लाख योजन लम्बा और एक लाख योजन चोड़ा जम्बृद्धीप थाली के श्राकार बाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चोड़ा चूड़ी के श्राकार बाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार दुगुने दुगुने परिमाण बाले एक द्सरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप श्रीर समुद्र हैं। सब के अन्त में स्वयमभूरमण समुद्र है, जो असंख्यात हजार योजन विस्तार वाला है।

( = ) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नो सौ योजन वाद ऊर्ध्वलोक शुक्त हो जाता है। आठवें राजू के पहले दो खण्ड राजुओं तक चौड़ाई एक राजू है। उनमें त्रसनाड़ी से वाहर कोई खण्ड राजू नहीं है। ऊपर के दो खण्ड राजुओं में चौड़ाई डेढ़ राजू है अर्थात् आटवें राजू में लोक के नीचे का आधा भाग एक राजू चौड़ा है और ऊपर का डेढ़ राजू चौड़ा है। आटवें राजू लोक में कुल २० खण्ड राजू हैं।

(६) नर्वे राजू के पहले खण्ड में दो राजू चौड़ाई है। एक राजू जसनाड़ी में और आधा आधा राजू दोनों तरफ। उसमें खण्ड राजू श्राठ हैं। दूसरे खण्ड में चौड़ाई ढाई राजू श्रर्थात् दस खण्डराजू है। तीसरे श्रीर चौथे में तीन राजू अर्थात् १२ खण्डरज्जु हैं। (१०) नवें राजू के ऊपर दसवें राजू के नीचे वाले श्राधे

(१०) नर्वे राजू के ऊपर दसवे राजू के नीचे वाले छाधे हिस्से अर्थात् दो खण्डों में चौढ़ाई ४ राजू अर्थात् १६ खण्डराजू है। ऊपर के दो खण्डों में पाँच राजू अर्थात् २० खण्ड रज्जु है।

(११) ग्यारहवें राजू के नीचे वाले आधे हिस्से में पाँच राजू चौड़ाई है और ऊपर वाले आधे हिस्से में चार राजू चौड़ाई है।

(१२) वारहवें राजू के नीचे वाले दो खण्डों में चौड़ाई तीन राजू है और ऊपर वाले दो खण्डों में खड़ाई राजू है।

(१३) तेरहवें राजू के पहले एक खण्ड में अड़ाई राजू चौड़ाई है और ऊपर के तीन खण्डों में दो राजू है।

(१४) चौदहवें राजू के नीचे वाले दो खण्डों में डेढ़ राजू चौड़ाई है और ऊपर वाले दो खण्डों में एक राजू है।

भधोलोक में कुल ५१२ खण्डरज्जु हैं। अधोलोक के सात राजुओं के अहाईस भाग करने पर प्रत्येक भाग में नीचे लिखे अनुसार खण्ड हैं— पहले के चारों में अहाईस अहाईस (कुल ११२)। पॉचवें से लेकर आठवें तक खब्बीस छब्बीस (कुल १०४)। नवें से लेकर बारहवें तक चौबीस चौबीस (कुल ६६)। तेरहवें से लेकर सोलहवें तक बीस बीस (कुल ८०)। सतरहवें से लेकर वीसवें तक सोलह सोलह (कुल ६४)। इक्कीसवें से लेकर चौबीसवें तक दस दस (कुल ४०)। पचीसवें से लेकर अहाईसवें तक चार चार (कुल १६)। अहाईस विभागों अर्थात पूरे सात राजुओं के सब विभागों को मिला कर ५१२ खण्ड राजू हो जाते हैं।

जध्र्वलोक में २०४ खण्ड रज्जु होते हैं। उसके भी अट्टाईस खण्ड करने पर पत्येक खण्ड में खण्डरज्जु नीचे लिखे अनुसार हैं— पहले भाग में ४,दूसरे में ४, तीसरे में ६, चौथे में ६,पाँचवें में र् मत्येक तरफ। चौड़ाई में खण्डरज्जु १० हैं। चार त्रसनाड़ी में भीर तीन तीन दोनों तरफ। कुल खण्डरज्जु ४० हैं।

(७) शर्करा प्रभा के ऊपर सातवें राजू में एक राजू की अव-गाइना वाली रत्न प्रभा है। इस की चौड़ाई भी एक राजू है। रत्न प्रभा त्रसनाड़ी से वाहर नहीं है। इस में तिरखे चार खण्ड रज्जु हैं। कुल सोलह खण्ड रज्जु हैं।

इन सातों पृथ्वियों में सात नरक हैं। इनका विस्तार इसके दूसरे भाग के बोल नं॰ ५६० में दिया गया है।

रत्न मभा के ऊपर नौ सौ योजन तक तथा भीतर नौ सौ योजन तक तिछी लोक है, इसमें मनुष्य और तिर्यश्च निवास करते हैं। जम्बृद्दीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड द्वीप, कालोदिध समुद्र, इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब के बीच में एक लाख योजन लम्बा और एक लाख योजन चौड़ा जम्बृद्दीप थाली के आकार बाला है। उसे घेरे हुए दो लाख योजन चौड़ा चूड़ी के आकार बाला लवण समुद्र है। इसी प्रकार दुगुने दुगुने परिमाण बाले एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सब के अन्त में स्वयमभूरमण समुद्र है, जो असंख्यात हजार योजन विस्तार बाला है।

( ८) रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर नौ सौ योजन वाद ऊर्ध्वलोक शुक्त हो जाता है। आठवें राजू के पहले दो खण्ड राजुओं तक चौड़ाई एक राजू है। उनमें जसनाड़ी से वाहर कोई खण्ड राजू नही है। ऊपर के दो खण्ड राजुओं में चौड़ाई डेढ़ राजू है अर्थात् आठवें राजू में लोक के नीचे का आधा भाग एक राजू चौड़ा है और ऊपर का हेढ़ राजू चौड़ा है। आठवें राजू लोक में कुल २० खण्ड राजू हैं।

(६) नर्वे राजू के पहले खण्ड में दो राजू चौड़ाई है। एक राजू जसनाड़ी में और छाधा श्राधा राजू दोनों तरफ। उसमें खण्ड राजू आठहें। दूसरे खण्ड में चौड़ाईढाई राजू अर्थात् दस खण्डराजू है। तीसरे श्रीर चौथे में तीन राजू अर्थात् १२ खण्डरज्जु हैं।

(१०) नवें राजू के उपर दसवें राजू के नीचे वाले श्राधे हिस्से अर्थात् दो खण्डों में चौढ़ाई ४ राजू अर्थात् १६ खण्डराजू है। उपर के दो खण्डों में पाँच राजू अर्थात् २० खण्ड रज्जु है।

(११) ग्यारहवें राजू के नीचे वाले आधे हिस्से में पाँच राजू चौढ़ाई है और ऊपर वाले आधे हिस्से में चार राजू चौढ़ाई है।

(१२) वारहवें राजू के नीचे वाले दो खण्डों में चौड़ाई तीन राजू है और ऊपर वाले दो खण्डों में श्रदाई राजू है।

(१३) तेरहवें राजू के पहले एक खण्ड में अड़ाई राजू चौदाई है और ऊपर के तीन खण्डों में दो राजू है।

(१४) चौदहर्वे राजू के नीचे वाले दो खण्डों में डेढ़ राजू चौड़ाई है और ऊपर वाले दो खण्डों में एक राजू है।

अधोलोक में कुल ५१२ खण्डरज्जु हैं। अधोलोक के सात राजुओं के अहाईस भाग करने पर प्रत्येक भाग में नीचे लिखे अनुसार खण्ड हैं— पहले के चारों में अहाईस अहाईस (कुल ११२)। पाँचवें से लेकर आठवें तक खब्बीस खब्बीस (कुल १०४)। नवें से लेकर बारहवें तक चौबीस चौबीस (कुल ६६)। तेरहवें से लेकर सोलहवें तक बीस बीस (कुल ८०)। सतरहवें से लेकर बीसवें तक सोलह सोलह (कुल ६४)। इक्कीसवें से लेकर चौबीसवें तक दस दस (कुल ४०)। पचीसवें से लेकर अहाईसवें तक चार चार (कुल १६)। अहाईस विभागों अधीत पूरे सात राजुओं के सब विभागों को मिला कर ५१२ खण्ड राजू हो जाते हैं।

जर्ध्वलोक में ३०४ खण्ड रज्ज होते हैं। उसके भी अहाईस खण्ड करने पर पत्येक खण्ड में खण्डरज्जु नीचे लिखे अनुसार हैं— पहले भाग में ४,दूसरे में ४, तीसरे में ६, चौथे में ६,पाँचवें में ८, खठे में १०, सातवें में १२, त्राठवें में १२, नवें में १६,दसवें में १६,ग्यारहवें में २०,बारहवें में २०,तेरहवें में २०,चौदहवें में २०,पन्द्रहवें में १६, सोलहवें में १६, सतरहवें में १२, अठारहवें में १२ उन्नीसवें में १०, बीसवें में १०,इकीसवें में १०,बाईसवें में ८,तेई-सवें में ८,चौवीसवें में ८,पचीसवें में ६, छब्बीसवें में ६,सत्ताईसवें में ४ और अहाईसवें में भी ४। कुल मिला कर ३०४ होते हैं।

रज्जु तीन प्रकार के होते हैं— (क) सूचीरज्जु (ल) प्रतररज्जु भीर (ग) घनरज्जु । एक ही श्रेणी में रक्खे हुए चार खण्ड रज्जु मिल कर एक सूचीरज्जु होता है । सूचीरज्जु की लम्बाई एक राजू और मोटाई तथा ऊँचाई एक खण्डरज्जु होती है ।

एक दूसरे पर रक्ले हुए चार सूचीरज्जुओं का एक प्रतर रज्जु होता है। प्रतर रज्जु की लम्बाई ख्रीर चीड़ाई पूरा राजू है और मोटाई एक खण्ड राजू। इसमें सोलह खण्ड राजू होते हैं। चार प्रतर राजुओं को पास पास रखने पर एक घनराजू हो जाता है। घनराजू की लम्बाई, ऊँचाई ख्रीर मोटाई सभी एक राजू हैं। इसमें ६४ खण्ड राजू होते हैं।

श्रधोलोक में खण्ड राजुओं की संख्या ५१२ है। उन्हें १६ से भागदेने पर ३२ प्रतर राजुओं की संख्या निकल आती है। ऊर्ध्वलोक में १९ प्रतर राजू हैं। ३०४ को १६ से भागदेने पर इतनी ही संख्या निकल श्राती है।सारे लोक में ५१ प्रतरर ज्जु हैं।

सम्पूर्ण लोक में घन राजुओं की संख्या ३४३ है। यह संख्या जानने की विधि नीचे लिखे अनुसार है-

नीचे से लेकर ऊपर तक लोक चौदहराजूपरिमाण है। नीचे कुछ कम सात राजू,मध्य में एक राजू, ब्रह्मलोक के मध्य में पाँच - राजू और लोक के अन्त में एक राजू विस्तार वाला है। वाकी स्थानों पर उसका विस्तार कम ज्यादह है। घन करने के लिए

# लोक का आकार

| खगड रा   | जुमों की संख्या                  | • •                      |                                          | राज् संख्या |
|----------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 4        |                                  | 0                        | <u></u>                                  | 9¥          |
| У        | 10                               | ogo                      |                                          | 9 ₹         |
| Ę        | <b>6</b> 0                       | 000                      | <b>6</b>                                 |             |
| <b>C</b> |                                  | 000                      | <b>9</b>                                 | 93          |
| 90       |                                  | 12( )11                  | 8 6                                      |             |
| 93       | 20,00                            | 10( )9                   | <b>0</b> B                               |             |
| 9 Ę      |                                  | _                        |                                          | 11          |
| <b>-</b> | 9 0 0                            | ○ 8<br>○ 7<br>○ 6<br>○ 5 | 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | • •         |
| २०       | <b>3.0 6</b> p                   | 0.5                      | a_8_8_                                   | 90          |
| 9 €      | [ B 0 0                          | ४( )३                    | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8 | , -         |
| 93       |                                  | 0 / /4                   |                                          |             |
| 90       | و م                              | - / \ -                  | 0 e                                      | •           |
| ς.       | 12<br>12<br>10<br>10<br>10<br>10 | २() १                    |                                          |             |
| Ę        |                                  | _                        |                                          | <b>5</b>    |
|          |                                  | 0                        |                                          |             |
| ¥        | •                                | नरक                      |                                          | v           |
|          | <u> </u>                         | 9                        | 9 8                                      |             |
| 90       | 8 8                              | ર                        | 9 8                                      | Ę           |
|          | 8 8 8                            |                          | 8                                        |             |
| १६       | 6 6 6<br>6 9 6                   | 1                        | 6 8 8                                    | k           |
|          | 3 8 8                            |                          | 888                                      |             |
| २ •      | 9 6 9 9                          | 8                        | 8 9 9 0                                  | ¥           |
| -        | 8888                             |                          | 8 8 8 8                                  |             |
| 3.4      | 868888                           | Ł                        | 8 8 8 8 8                                | <b>1</b>    |
| २४       | 9 9 9 9 9                        |                          | <u> </u>                                 | <u> </u>    |
| २६       | 8 8 8 8 8                        |                          | 88888                                    |             |
| ۱۹.      | 88888                            | ę                        | 8 8 8 8 8                                | 8           |
|          | 9 8 8 9 9 8<br>8 9 9 8 8         |                          | 88888                                    | 8_ .        |
| ₹⊏       |                                  | '                        | 8 8 8 8 8                                | 8_          |

इसे समचतुरस अर्थात् चारों तरफ से समान बनाना चाहिए। जर्थ्यलोक में त्रसनाड़ी सात राजू परिमाण ऊँची तथा एक राज् चौड़ी है। उसके दाई और बाई तरफ अधिक से अधिक लोक का विस्तार दो राजू परिमाण है। अगर बाएं पसवाड़े के दो भागों को उल्टा करके अर्थात् नीचे वाले भाग को उत्पर तथा उत्पर वाले को नीचे करके दाएं पसवाड़े के साथ जोड़ दिया जाय तो सब जगह बराबर दो राजू चौड़ा हो जायगा। उसके साथ त्रसनाड़ी को मिलाने से तीन राजू चौड़ा और सात राजू लम्बा एक दण्ड बन जाता है। उसकी मोटाई ब्रह्मदेवलोक के पास पाँच राजू और दूसरी जगह कम ज्यादह रहेगी।

अधोलोक में भी त्रसनाड़ी सात राजू परिमाण है। उसके नाई श्रीर दाई तरफ श्रधिक से अधिक तीन तीन राजू लोक विस्तार है। अगर उस के बाएं पसवाड़े को उन्टा करके दाई तरफ लगा दिया जाय तो तीन राजू चौड़ाई सब जगह हो जाएगी। उस में एक राजू त्रसनाड़ी मिलाने से चार राजू चौड़ा और सात राजू ऊँचा एक दण्ड बन जाता है। मोटाई में यह भाग कहीं सात राजू चौड़ा श्रीर कहीं उससे कम रहेगा।

चौड़ाई की तरह मोटाई को भी ऊपर लिखे अनुसार वैटाने से दोनों वरावर हो जाती हैं। इस प्रकार सात राजू लम्बा और सात राजू चौड़ा घनलोक वन जाता है। सात को तीन वार गुणा देने से ३४३ होते हैं, क्यों कि ७×७=४६। ४६ ×७=३४३। यही सारे लोक में घनराजुओं की संख्या है। वरावर लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई वाली वस्तु के एक तरफ के परिमाण को इस प्रकार गुणा करने से घन का परिमाण निकल आता है। यह संख्या व्यवहार को लेकर बताई गई है।

निश्चय से तो २४६ घन रज्जु होते हैं। पत्येक खण्ड में खण्ड

राजुओं की जो संख्या हो उसे उसी से गुणा करने पर उस खण्ड के वर्गखण्ड राजुओं की संख्या निकल आती है, जैसे लोकान्त खण्ड में चार खण्ड राजू हैं, उनका वर्ग १६ हो जायगा। इसी प्रकार ५६ खण्डों के वर्गों को मिलाने पर १५२६६ वर्ग खण्ड राजू होंगे। एक घन राजू में चौंसठ खण्ड राजू होते हैं। इस लिए ऊपर की संख्या को ६४ से भाग देने पर २४६ निकल आते हैं।

ज्ञंचिलोक के पहले ६ खण्डों में अर्थात् डेढ़ राजू तक पहले दो देवलोक हैं— सौधर्म और ईशान । उसके ऊपर चार खण्ड अर्थात् एक राजू में सनत्कुमार और माहेन्द्र दो देवलोक हैं। उस के ऊपर दस खण्ड अर्थात् ढाई राजू में ब्रह्मलोक, लान्तक, शुक्र और सहस्रार नामक चार देवलोक हैं। उसके ऊपर चार खण्ड अर्थात् एक राजू में आणत,पाणत,आरण और अच्युत नामक चार देवलोक हैं। उसके बाद चार खण्डों में अर्थात् सब से ऊपर वाले राजू में क्रमश: नवग्रैवेयक,पाँच अनुत्तर विमान और सिद्ध शिला है। (प्रवचनमारोद्धार द्वार १४३, गाथा ६०२-६१७)

( सभाष्य तत्त्रार्थाविगम सुत्र, तृतीय ध्रध्याय ) (भगवती शतक १३ उद्देशा ४)
(भगवती शतक ५ उद्देशा ६)

## ८४६- मार्गणास्थान चौदह

मार्गेणा त्रर्थात् गुणस्थान, योग, उपयोग आदि की विचारणा के स्थानों (विषयों)को मार्गणास्थान कहते हैं।गोम्मटसार के जीव-कांड की गाथा १४० में इसकी व्याख्या नीचे लिखे अनुमार दी है—

जाहि च जासु च जीवा, मिग्गिजनंते जहातहा दिहा। ताश्रो चोद्स जाणे, सुयणाणे मग्गणा होति ॥

प्रधीत् – जिन पदार्थों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव की विचारणा सर्वेज की दृष्टि के अनुसार की जाय वे पर्याय मार्गणा स्थान हैं। वे चौदह है— गइ इंदिए य काये, जोए वेए कसायनाणेसु। संजम दंसणलेस्सा, भवसम्मे सन्नि श्राहारे॥ (क्मंप्रत्य ४ गाया ६)

अर्थात् - मार्गणास्थान के गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्तव, सञ्ज्ञित्व और आहार ये चौदह भेद हैं।

(१) गति-जीव के जो पर्याय गति नामकर्म के उदय से होते हैं और जिनके कारण जीव देव, मनुष्य, तिर्यश्च या नारकी कहा जाता है, उसे गति कहते हैं।

(२) इन्द्रिय- श्रङ्गोपाङ्ग और निर्माण नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाले स्पर्शन, नेत्र श्रादि जिन साधनों से सरदी, गर्मी तथा काले पीले श्रादि विषयों का ज्ञान होता है वे इन्द्रिय हैं।

(३) काय- जिसकी रचना और दृद्धि औदारिक, वैक्रिय त्रादि यथायोग्य पुद्गल स्कन्धों से होती है ऐसे शरीर नामकर्म के उदय से बनने वाले शरीर को काय कहते हैं।

(४) योग-वीर्यशक्ति के जिस परिस्पन्द (इलन चलन) से गमन, भोजन आदि क्रियाएं होती हैं और जो परिस्पन्द शरीर, भाषा

तथा मनोवर्गणा के पुद्रलों की सहायता से होता है, वह योग है।

( प्र ) वेद- वेदमोहनीय कर्म के उदय से होने वाली काम-चेष्टा जन्य सुख के अनुभव की इच्छा को वेद कहते हैं।

(६) कपाय-किसी पर नाराज होना या आसक्त होना आदि मानसिक विकार जो कपायमोहनीय कर्म के उदय से होते हैं और कर्मबन्ध के कारण हैं वे कपाय कहे जाते हैं।

(७) ज्ञान-वस्तु को विशेष रूप से जानने वाले चेतना शक्ति के व्यापार (उपयोग) को ज्ञान कहते हैं।

( = ) संयम- कर्म वॉधने वाले कार्यों को छोड़ देना संयम है।

- ( ६ ) दर्शन- वस्तु को सामान्य रूप से जानने वाले उपयोग को दर्शन कहते हैं।
- (१०) लेश्या-आत्मा के साथ कर्म का मेल कराने वाले परि-णाम विशेष को लेश्या कहते हैं।
  - (११) भन्यत्व-मोत्त पाने की योग्यता को भन्यत्व कहते हैं।
- (१२) सम्यक्त्व-आत्मा की अन्तर्मुखी प्रवृत्ति को सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व प्राप्त करने के वाद जीव बाह्य वस्तुओं की उपेत्ता करके आत्मिचन्तन की ओर कुकता है और मोत्त की इच्छा करने लगता है। सम्यक्त्व वाला जीव तत्त्वों पर श्रद्धा करता है और सच्चेदेव, गुरु और धर्म को ही मानता है। प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये पाँच उसके लत्त्वण हैं।
- ( १३ ) सञ्ज्ञत्व- विशेष मकार की मनःशक्ति श्रयीत् दीर्घ काल तक रहने वाली सञ्ज्ञा (समभ या बोध) का होना सञ्ज्ञित्व है।
- (१४) आहारकत्व- किसी न किसी प्रकार के आहार को प्रहण करना आहारकत्व है। आहार तीन प्रकार का है-
- (क) ओज आहार- उत्पत्ति क्षेत्र में पहुँच कर अपर्याप्त अवस्था में तेजस और कार्मण शरीर द्वारा जीव जिस आहार को ग्रहण करता है उसे ओजाहार कहते हैं।
- (ख) लोमाहार-त्वचा और रॉगटों से ग्रहण किया जाने वाला आहार।
- (ग) कवलाहार-मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अन्न पानी आदि का आहार।

मार्गणास्थान के अवान्तर भेद

- (१) गति के चार भेद हैं-देवगति, मनुष्यगति, तिर्यश्चगति भौर नरकगति।
  - (२) इन्द्रिय मार्गणास्थान के पाँच भेद- एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय

तेइन्द्रिय, चडरिन्द्रिय श्लौर पञ्चेन्द्रिय।

(३) कायमागणास्थान के छः भेद- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय।

(४) योग के तीन भेद-मनोयोग, वचनयोग और काययोग।

(४) वेद के तीन भेद- पुरुषवेद, स्त्रीवेद श्रीर न्पुंसकवेद।

(६) कपाय के चार भेद- क्रोध, मान, माया और लोभ।

(७) ज्ञानमार्गणा के आठ भेद-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि-ज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञान।

(८) संयममार्गणास्थान के सात भेद- सामायिकसंयम, छेदोपस्थापनीयसंयम, परिहारविशुद्धिसंयम, सूच्मसम्परायसंयम, यथाख्यातसंयम, देशविरति श्रीर श्रविरति।

( ६ ) दर्शनमार्गणा के चार भेद- चज्जदर्शन, अचज्जदर्शन, अवधिदर्शन श्रीर केवलदर्शन।

(१०) लेश्या के छ: भेद- कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोत-लेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या।

(११) भव्यत्वमार्गणा के दो भेद- भव्य और अभव्य।

(१२) सम्यक्त्वमार्गणा के छः भेद-

(क) श्रौपशमिक सम्यक्त - श्रनन्तानुवन्धी चार कपाय और दर्शनमोहनीय के उपशम से प्रकट होने वाला तत्त्वरुचि रूप आत्म-परिणाम श्रौपशमिक सम्यक्त्व है। इसके दो भेद हैं- ग्रन्थिभेद-जन्य भौर उपशमश्रेणिभावी। (अ) ग्रन्थिभेदजन्य औपशमिक सम्यक्त्व भ्रनादि मिध्यात्वी भव्य जीवों को होता है। इसके प्राप्त होने की प्रक्रिया निम्न लिखित है-

जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है और तरह तरह के दु:ख उठा रहा है जिस प्रकार पर्वतीय नदी में पड़ा हुआ पत्थर लुढकते लुढकते इधर उधर टक्कर खाता हुआ गोल और चिकना वन जाता है, इसी प्रकार जीव भी अनन्त काल से दुःख सहते सहते कोमल और शुद्ध परिणामी वन जाता है। परिणाम शुद्धि के कारण जीव आयु कर्म के सिवाय शेष सात कर्मों की स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितनी कर देता है। इसी परिणाम को शास्त्र में यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। यथाप्रवृत्तिकरण वाला जीव राग द्वेष की मजबूत गांठ के पास तक पहुँच जाता है, किन्तु उसे भेद नहीं सकता, इसी को ग्रन्थिदेश माप्ति कहते हैं। कर्म और राग द्वेष की यह गांठ क्रमशः दृढ और गृढ़ रेशमी गाँठ के समान दुर्भेद्य है। यथाप्रवृत्तिकरण अभव्य जीवों के भी हो सकता है। कर्मों की स्थिति को कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अन्दर करके वे भी ग्रन्थिदेश को माप्त कर सकते हैं किन्तु उसे भेद नहीं सकते।

भन्य जीव जिस परिणाम से राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थि को तोड़ कर लांघ जाता है, उस परिणाम को शास्त्र में अपूर्व करण कहते हैं। इस मकार का परिणाम जीव को बारवार नहीं आता, कदाचित् ही आता है, इसी लिए इसे अपूर्व करण कहते हैं। यथामद्यत्ति-करण तो अभन्य जीवों को भी अनन्त वार आता है किन्तु अपूर्व-करण भन्य जीवों को भी अधिक बार नहीं आता।

श्रपूर्वकरण द्वारा राग द्वेष की गांउ ट्रंटने पर जीव के परिणाम श्रिषक शुद्ध हो जाते हैं, जस समय श्रिनष्टित्तकरण होता है। इस परिणाम को माप्त करने पर जीव सम्यक्तव माप्त किए बिना नहीं लौटता। इसी लिए इसे श्रिनष्टित्तकरण कहते हैं। जस समय जीव की शक्ति और वढ़ जाती है। श्रिनष्टित्तकरण की स्थिति श्रन्त-मेंहूर्त प्रमाण है। इस का एक भाग शेप रहने पर अन्तः करण की क्रिया शुद्ध होती है श्रर्थात् अनिष्टत्तिकरण के श्रन्त समय में मिध्यात्व मोहनीय के कर्म दिलाकों को श्रागे पीछे कर दिवा

जाता है। कुछ दलिकों को अनिवृत्तिकरण के अन्त तक उदय में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दिया जाता है और कुछ को अन्तर्महूर्त बीतने के बाद उदय में आने वाले कर्मदिलकों के साथ कर दिया जाता है। इससे अनिष्टत्तिकरण के बाद का एक अन्तर्महूर्त प्रमाण काल ऐसा हो जाता है कि जिस में मिध्यात्व मोहनीय का कोई कर्मदलिक नहीं रहता। अत एव जिसका अवाधा काल पूरा हो चुका है ऐसे मिध्यात्वमोहनीय कर्म के दो विभाग हो जाते हैं। एक विभाग वह जो अनिवृत्तिकरण के चरम समय पर्यन्त उदय में रहता है श्रौर दूसरा वह जो श्रनिवृत्तिकरण के बाद एक अन्तर्भुहूर्त बीतने पर उदये में आता है। इन में से पहले विभाग को मिथ्यात्व की मथम स्थिति और दूसरे को मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति कहते हैं। अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने पर अनिवृत्ति-करण के अन्त तक तो मिथ्यात्व का उदय रहता है,पीछे नहीं रहता। अनिवृत्तिकर्ण बीत जाने पर औपशमिक सम्यक्त्व होता है। स्पौप-श्मिक सम्यक्तव के शाप्त होते ही जीव को स्पष्ट या असंदिग्ध मतीति होने लगती है, जैसे जन्मान्ध पुरुष को नेत्र मिलने पर। मिथ्यात्व रूप महान् रोग हट जाने से जीव को ऐसा आनन्द आता है जैसा किसी पुराने श्रौर भयङ्कर रोगी को स्वस्थ हो जाने पर। उस समय तत्त्वीं पर हड श्रद्धा हो जाती है। श्रोपशमिक सम्यक्त की स्थिति अन्त-र्मुहूर्त होती है, क्योंकि इसके बाद मिथ्यात्व मोहनीय के वे पुद्रल जिन्हें अन्तरकरण के समय अन्तर्भुहूर्त के वाद उदय होने वाले बनाया है, वे उदय में श्राजाते हैं या नयोपशम रूप में परिणत कर दिए जाते हैं। औपशमिक सम्यक्तव के काल को उपशान्ताद्धा तथा अन्तरकरण काल कहते हैं। प्रथम स्थिति के चरम समय में अर्थात् उपशान्ताद्धा के पूर्व समय में जीव विशुद्ध परिणाम से उस मिथ्यात्व के तीन पुज्ज फरता है जो श्रीपशमिक सम्यक्त्व के

बाद उदय में आने वाला होता है। जिस मकार कोद्रव धान्य (कोदों नाम के धान्य) को औषधियों से साफ करने पर इतना शुद्ध हो जाता है कि खाने वाले को विल्कुल नशा नहीं आता । द्सरा भाग अर्द्ध शुद्ध और तीसरा अशुद्ध रह जाता है। इसी द्वितीय स्थिति-गत मिथ्यात्व मोहनीय के तीन पुड़ों में से एक पुड़ा इतना शुद्ध हो जाता है कि उस में सम्यक्त्वधातक रस (सम्यक्त्व को नाश करने की शक्ति) नहीं रहता। द्सरा पुड़ा आधा शुद्ध और तीसरा अशुद्ध ही रह जाता है।

औपश्मिक सम्यक्तव पूर्ण होने पर जीव के परिणामानुसार उक्त तीन पुर्झों में से कोई एक उदय में आता है। परिणामों के शुद्ध रहने पर शुद्ध पुज्ज उदय में आता है। उस से सम्यक्त्व का घात नहीं होता। उस समय पकट होने वाले सम्यक्त्व को ज्ञायोपश्मिक सम्यक्त्व कहते हैं। जीव के परिणाम श्रद्ध विशुद्ध रहने पर दूसरे पुज्ज का उदय होता है और जीव मिश्रदृष्टि कहलाता है। परिणामों के श्रशुद्ध होने पर श्रशुद्ध पुज्ज का उदय होता है और उस समय जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है।

श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण उपशान्ताद्धा में जीव शान्त, प्रशान्त, स्थिर और पूर्णानन्द हो जाता है। जघन्य एक समय श्रोर उत्कृष्ट छः आव-लिकाएं बाकी रहने पर किसी किसी औपशमिक सम्यक्त वाले जीव के चढ़ते परिणामों में विघ्न पड़ जाता है अर्थात् उसकी शान्ति भक्त हो जाती है। उस समय श्रन्तानुवन्धी कषाय का उद्य होने से जीव सम्यक्त्व परिणाम को छोड कर मिध्यात्व की ओर सुक जाता है। जब तक वह मिध्यात्व को प्राप्त नहीं करता अर्थात् जघन्य एक समय श्रीर उत्कृष्ट छः आवलिकाओं तक सास्तादन भाव का अनुभव करता है, उस समय जीव सास्तादन सम्यग्य हिष्ट कहा जाता है। औपशमिक सम्यक्तव वाला जीव ही सास्तादन सम्यग्द हि हो सकता है, दूसरा नहीं।

उपशमश्रेणिभावी औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें में से किसी भी गुणस्थान में हो सकती है, परन्तु आठवें गुणस्थान में तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। श्रोपशमिक सम्यक्त के समय आयुबन्ध, मरण, अनन्तानुबन्धी कषाय बन्ध तथा उसका उदय ये चार बातें नहीं होतीं किन्तु उससे गिरने पर सास्वादन भाव के समय उक्त चारों वातें हो सकती हैं।

(ख) श्रनन्तानुवन्धी कषाय श्रौर दर्शन मोहनीय के ज्ञयोपश्रम से होने वाला तत्त्वरुचि रूप परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यक्त है।

(ग) जपर लिखी प्रकृतियों के त्तय से होने वाला तत्त्वरुचि रूप परिणाम त्तायिक सम्यक्त्व है। त्तायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति केवली के समय में होने वाले मनुष्यों को ही होती है। जो जीव आयुवन्ध करने के वाद इसे प्राप्त करते हैं वे तीसरे या चौथे भव में मोत्त पाते हैं। अगले भव की आयु बाँधने से पहले जो जीव त्तायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं वे उसी भव में मुक्त हो जाते हैं।

(घ) औपशमिक सम्यक्त का त्याग कर मिथ्यात के अभिमुख होते समय जीव का जो परिणाम होता है, उसे सास्वादन सम्यक्त कहते हैं। इस की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आव-लिकाएं होती हैं। अनन्तानुवन्धी का उदय होने के कारण इस समय जीव के परिणाम निर्मल नहीं होते। सास्वादन में अतत्त्वरुचि अन्यक्त होती है और मिथ्यात्व में न्यक्त, यही दोनों में अन्तर है।

(ङ) मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तत्त्व और अतत्त्व दोनों की रुचि रूप मिश्रपरिणाम को मिश्रसम्यक्त्व (सम्यङ्मिध्यात्व) कहते हैं।

(च) जिस के होने से जीव जड़ चेतन का भेद न जान सके, आत्मोन्मुख प्रवृत्ति वाला न हो सके, मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से होने वाले जीव के ऐसे परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। हट, कदाग्रह श्रादि दोप इसी के फल हैं।

(१३) संज्ञी मार्गणा के दो भेद- संज्ञित्व और असंज्ञित्व।

(१४) आहारक मार्गणा के दो भेद-आहारक और अनाहारक।

### ८४७ - गुगस्थान चौदह

गुर्णों (श्रात्मशक्तियों) के स्थानों अर्थात् क्रमिक विकास की श्रवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं।

मोत्त का अर्थ है आध्यात्मिक विकास की पूर्णता। यह पूर्णता एकाएक प्राप्त नहीं हो सकती। अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ जीव धीरे धीरे उन्नित करके उस अवस्था को पहुँचता है। आत्म-विकास के उस मार्ग में जीव जिन जिन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उन्हें गुणस्थान कहा जाता है। भारत के प्राय: सभी दर्शनों ने जीव के विकास क्रम को माना है। परिभाषा तथा प्रतिपादन शैली का भेद होने पर भी सूच्म दृष्टि से विचार करने पर उनमें चहुत समानता मालूम पड़ती है।

श्राध्यात्मिक विकास का विचार करते समय जीव को मुख्य तीन श्रवस्थाओं में वाँटा जा सकता है-

(क) पहली अवस्था वह है जिस में जीव अनन्त काल से घूमता आ रहा है। आत्मा स्थापी सुख और पूर्ण ज्ञान के लिए तरसता है। दु:ख और अज्ञान को विल्कुल पसन्द नहीं करता, फिर भी वह अज्ञान और दु:ख के चकर में पढ़ा हुआ है। यहाँ दो पक्ष खड़े होते हैं — आत्मा सुख और ज्ञान को क्यों पसन्द करता है ? तथा दु:ख और अज्ञान से छुटकारा माप्त करने की इच्छा अनादि काल से होते हुए भी उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता ? इन दोनों मश्नों का उत्तर शास्त्रकारों ने दिया है।

यह एक पाकृतिक नियम है कि पत्येक वस्तु अपने ख्याव को माप्त करने का प्रयत्न करती है। जब तक वह अपने ख्याव को पूर्णत्या पाप्त न कर ले तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती अर्थात् तब तक उस में ख्याव को प्राप्त करने की प्रगति वरावर होती रहती है। पानी ख्याव से ठण्डा होता है। अग्नि आदि के कृत्रिम उपायों से गरम होने पर भी वह शीघ्र अपने ख्याव में आने का प्रयत्न करता है और ठण्डा हो जाता है। अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख जीव का ख्याव है, इस लिए जीव भी उन्हें प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है। जब तक अपने ख्याव में लीन नहीं होता तब तक उसे शान्ति नहीं मिलती।

द्सरे पश्च का उत्तर यह है कि जीव सुख तथा ज्ञान को चाहता हुआ भी उनकी प्राप्ति के वास्तिवक उपाय को नहीं जानता। जैसे रोगी कुपध्य से होने वाले भयङ्कर परिणाम को भूल कर उसे सेवन करने में ही सुख समभता है और सेवन करने के बाद भयङ्कर कष्ट उठाता है, उसी प्रकार जीव कामभोगों में सुख समभ कर उनका सेवन करता है और फिर भयङ्कर कष्ट उठाता है। वास्तिवक सुख का उपाय न जानने के कारण ही जीव अनन्त संसार में भटकता रहता है। अज्ञान और देव के प्रवल संस्कारों के कारण वह वास्तिवक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कभी थोड़ा सा भान होने पर भी वह सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता।

श्रज्ञान चेतना का विरोधी है। इस लिए जन तक अज्ञान की तीव्रता रहती है तब तक चेतना का स्फुरण बहुत मन्द होता है श्रथीत् तन तक खरे सुख और उसके साधनों का भान नहीं होता। किसी विषय में सुख की धारणा करके आत्मा पटत होता है, किन्दु परिणाम में निराशा होने से दूसरे विषय की तरफ दौड़ता है। दूसरे विषय में निराशा होने पर तीसरे की श्रोर सुकता है। जिस तरह भँवर जाल में पड़ी हुई लकड़ी चकर काटती रहती है उसी प्रकार जीव संसार चक्र में भटकता रहता है। अनन्त काल तक भटकने के बाद किसी किसी जीव का अज्ञान कुछ कम होता है तो भी राग और देप के कारण सच्चे सुख की और प्रवृत्त नहीं हो सकता। अज्ञान की पन्दता के कारण जीव को ऐसा भान बहुत बार होता है कि सुख और दु:ख बाह्य वस्तुओं में नहीं है, अपने ही परिणामी के कारण आत्मा सुखी और दुखी होता है फिर भी राग और देप की तीव्रता के कारण वह ठीक मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। मोह के कारण पूर्वपरिचित विषयों को ही सुख या दु:ख का साधन मान कर उन्हीं में हमें और विषाद का अनुभव करता है। ऐसे समय में जीव का कोई निश्चित लच्च नहीं होता इस लिए वह विकास की ओर अग्रसर भी नहीं होता। इसी स्थित को आध्यात्मिक विकास काल की स्थित कहा जाता है।

(ख) अज्ञान तथा राग द्वेप के चक्र का वल सदा एक समान नहीं रहता। आत्मिक वल कमों के वल से अनन्तगुणा है, इस लिए आत्मा में जब शुभ भाव आते हैं तो कमों का वल एकदम घट जाता है। जिस मकार लाखों मन घास के लिए आग की एक चिनगारी पर्याप्त है, उसी मकार शुभ भाव रूपी आग कमों की महान् राशि को भस्मसात् कर देती है। जब आत्मा की चेतना जागृत होती है, राग और द्वेप कुछ ढीले पड़ते हैं तो आत्मा की शक्ति ठीक मार्ग पर काम करने लगती है। उसी समय आत्मा अपने ध्येय को निश्चित करके उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करता है और उसके लिए पहित्त भी करता है। उसी समय आध्यात्मिक विकास की नींच रक्खी जाती है। इसके बाद आत्मा अपनी ज्ञान और वीर्य शक्तियों द्वारा राग और द्वेप के साथ गुद्ध करने लगता है। कोई आत्मा लगातार विजय प्राप्त करता जाता है और अन्त में उनको समूल नष्ट करके कैंवल्य अथवा मुक्ति माप्त कर लेता है। कोई कोई आत्मा राग द्वेष की प्रवलता के कारण एक आध बार हार भी जाता है तो फिर दुगुने उत्साह से प्रवत्त होता है। पुराने अनुभव के कारण बढ़े हुए ज्ञान और वीर्य से वह राग द्वेष को दबाता है। जैसे जैसे दवाने में सफल होता है उसका उत्साह और ज्ञान बढ़ता जाता है। उत्साह टुद्धि के साथ साथ आनन्द भी वढ़ता जाता है। इस प्रकार जीव राग देष के वन्ध को निर्वल करता हुआ अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आगे वढ़ता जाता है। इस अवस्था को आध्यात्मक विकास की अवस्था कहते हैं।

(ग) आध्यात्मिक विकास जब पूर्ण हो जाता है तो तीसरी अवस्था आती है। इस अवस्था में जीव अपने शुद्ध खरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी को सिद्धि, मुक्ति, मोन्न, निर्वाण आदि शब्दों से कहा जाता है।

### वैदिक दर्शन

उपनिषद् तथा अध्यात्म शास्त्र के दूसरे ग्रन्थों में आत्मा के विकासक्रम को भी बताया गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित तथा साक्नोपाङ्ग वर्णन योग दर्शन पर रचे हुए व्यासभाष्य आदि में है। दूसरे ग्रन्थों में इतना पूर्ण नहीं है, इस लिये वैदिक दर्शनों में आत्मा के विकासक्रम की मान्यता इन्हीं ग्रन्थों से बताई गई है।

योगदर्शन में महर्षि पतञ्जिति ने मोत्तसाधन के रूप में योग का वर्णन किया है। योग का अर्थ है आध्यात्मिक विकासक्रम की भूमिकाएं। योग जहाँ से प्रारम्भ होता है वह आत्मिवकास की पहली भूमिका है। योग की पूर्णता के साथ ही आत्मिवकास भी पूर्ण हो जाता है। योग प्रारम्भ होने से पहले की अवस्था आध्यात्मिक अविकास की अवस्था है।

योग भाष्यकार महर्षि व्यास ने चित्त की पाँच भूमियाँ वताई हैं-

(१) चिप्त (२) मृह (३) विचिप्त (४) एकाग्र (५) निरुद्ध । इन पाँचों में पहली दो अर्थात् चिप्त श्रीर मृह श्रविकास की अवस्थाएं हैं। तीसरी विचिप्त भूमिका अविकास श्रीर विकास का सम्मेलन है, किन्तु उस में विकास की अपेचा श्रविकास का वल श्रधिक है। चौथी एकाग्र भूमिका में विकास का वल श्रधिक है। वह बढ़ते हुए पाँचवीं निरुद्ध भूमिका में पूरा हो जाता है। पाँचवीं भूमिका के वाद मोच प्राप्त हो जाता है।

### वौद्धदर्शन

वौद्ध साहित्य के मूल ग्रन्थ पिटक कहे जाते हैं। पिटकों में अनेक जगह आध्यात्मिक विकास के क्रम का व्यवस्थित और स्पष्ट वर्णन है। वहाँ व्यक्ति की छ: स्थितियाँ की गई हैं—(१) अन्धपुथुक्तन (२) कल्याणपुथुज्जन (३) सोतापन्न (४) सकदागामी (५) औप-पातिक (६) अरह। पहली स्थिति आध्यात्मिक अविकास का काल है। द्सरी स्थिति में विकास थोड़ा और अविकास अधिक होता है। तीसरी से छटी तक आध्यात्मिक विकास वढ़ता जाता है। छटी स्थिति में वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसके वाद जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

### जैन दर्शन

जैन आगमों में आध्यात्मिक विकासक्रम के लिए चौदह गुण-स्थान बताए गए हैं। इनके नाम और स्वरूप आगे दिए जाएंगे। चौदह गुणस्थानों में पहला अविकास काल है। दूसरे और तीसरे गुणस्थान में विकास का किंचित स्फुरण होता है। उनमें प्रवलता अविकास की ही रहती है। चौथे गुणस्थान में जीव विकास की ओर निश्चित रूप से बढ़ता है। चौदहवें गुणस्थान में विकास अपनी पूर्णता को पाप्त कर लेता है और उसके वाद मोज्ञ हो जाता है। इसी पाचीन विकास कम को हिरभद्रसूरी ने दूसरे प्रकार सं लिखा है। अविकास काल को उन्होंने ओघदृष्टि तथा विकास काल को सदृदृष्टि का नाम दिया है। सदृदृष्टि के मित्रा, तारा, बला,दीपा,स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा नाम वाले आठ विभाग हैं। इनमें विकास का क्रम उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। मित्रा आदि पहली चार दृष्टियों में विकास होने पर भी अज्ञान और मोह की मबलता होती है। स्थिरा आदि पिछली चार दृष्टियों में ज्ञान और चारित्र की अधिकता तथा मोह की कमी हो जाती है।

दूसरे प्रकार के वर्णन में हरिभद्रस्रि ने आध्यात्मिक विकास के क्रम को योग, के रूप में वर्णन किया है। योग के उन्होंने पॉच भाग किए हैं- अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और दृत्तिच्चय।

ये दोनों प्रकार के विचार प्राचीन जैन गुणस्थान के विचारों का नवीन पद्धति से वर्णन मात्र है।

# आजीवक दर्शन

इस दर्शन का स्वतन्त्र साहित्य और सम्प्रदाय नहीं है, तो भी इनके आध्यात्मिक विकासक्रम सम्बन्धी विचार वौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। त्राजीवक दर्शन में त्राठ पेडियाँ मानी गई हैं— मन्दा, खिड़ा, पदवीमंसा, उज्जगत, सेख, समण, जिन श्रीर पन्न। इन श्राठों में पहले की तीन श्रविकास काल तथा पीछे की पाँच विकासकाल की हैं। उसके वाद मोच हो जाता है।

#### गुणस्थान का सामान्य सक्प

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। यह अवस्था सब से प्रथम होने के कारण निकृष्ट है। उस अवस्था से आत्मा अपने स्वाभाविक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास द्वारा निकलता है। धीरे धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार क्रान्ति करता हुआ विकास की पूर्णता अर्थात् अन्तिम हद को पहुँच जाता है। पहली निकृष्ट अवस्था से निकल कर विकास की अन्तिम श्रवस्था को प्राप्त करना ही आत्मा का परमसाध्य है। इस परम-साध्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एक के बाद दूसरी, दूसरी के वाद तीसरी, ऐसी अनेक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इन्हीं अवस्थाओं की श्रेणी को विकासक्रम या उत्क्रान्तिमार्ग कहते हैं। जैन शास्त्रों में इसे गुरास्थान कहा जाता है। इस विकासक्रम के समय होने वाली आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का संक्षेप १४ भागों में कर दिया है। ये चौदह भाग गुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिगम्बर साहित्य में गुणस्थान, संक्षेप, श्रोघ, सामान्य त्र्यौर जीवसमास शब्दों से भी कहे जाते हैं। चौदह गुणस्थानों मं उत्तरोत्तर विकास की श्रिधिकता है। विकास की न्यूनाधिकता त्रात्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकतापर अवलम्वित है। स्थिरता, समाधि, अन्तर िष्ट, स्वभावरमण, स्वोन्मुखता, इन सव शब्दों का मतलव एक ही है। स्थिरता का तारतम्य (न्युनाधिकता) दर्शन और चारित्र की शुद्धि के तारतम्य पर निर्भर है। दर्शनशक्ति का जितना श्रिधक विकास, जितनी अधिक निर्मलता होती है उतना ही अधिक सिंहश्वास, सद्रुचि, सद्धक्ति, सत् श्रद्धा और धर्म का आग्रह दृढ़ होता जाता है। दर्शन शक्ति के विकास के वाट चारित्र शक्ति के विकास का नम्बर त्र्याता है। चारित्र शक्ति का जितना अधिक विकास तथा निर्मलता होती है उतनी ही चमा, सन्तोष, गाम्भीर्य, इन्द्रियजय आदि गुणों का आविर्भाव होता है। जिस क्रियाकाण्ड से इन गुणों का विकास न हो उसे चारित्र का अङ्ग नहीं कहा जा सकता। दर्शन और चारित्र की विशुद्धि के साथ साथ आत्मा की स्थिरता भी बढ़ती जाती है।दर्शन व चारित्र शक्ति की विशुद्धि का बढ़ना घटना उन शक्तियों के प्रतिवन्धक (रोकने वाले) संस्कारों की न्यूनता,अधिकता या मन्दता,तीव्रता पर अव-लम्बित है। पहले तीन गुणस्थानों में दर्शन और चारित्र का विकास इस लिए नहीं होता कि उन में उन शक्तियों के मतिवन्धक दर्शनमोह ख्रीर चारित्रमोह की अधिकता है। चौथे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों में मतिवन्धक संस्कार मन्द हो जाते हैं इस लिए उन गुणस्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है।

इन प्रतिवन्यक (कषाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से चार विभाग किए गए हैं। ये विभाग कषाय के संस्कारों की विपाक शक्ति के तरतमभाव (न्यूनाधिक) पर आश्रित हैं। उन में से पहला विभाग जो दर्शन शक्ति का प्रतिबन्धक है, उसे दर्शनमोह तथा अनन्तानु-बन्धी कहते हैं। शेष तीन विभाग चारित्र शक्ति के प्रतिबन्धक हैं। उन को यथाक्रम अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कहते हैं।

प्रथम विभाग की तीत्रता न्यूनाधिक परिमाण में प्रथम दो गुण-स्थानों (भूमिकाओं) तक रहती है। इसी लिए पहले दो गुणस्थानों में तथा तीसरे में मिध्यात्व का उदय होने से दर्शन शक्ति के आवि-भीव का सम्भव नहीं है। कषाय के उक्त प्रथम भाग की अल्पता, मन्दता या अभाव होते ही दर्शन शक्ति व्यक्त होती है। इसी समय आत्मा की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेष को विवेक ख्याति, भेदज्ञान, प्रकृति पुरुषान्यता, सालात्कार और ब्रह्मज्ञान आदि नामों से कहा जाता है।

इसी शुद्ध दृष्टि से आत्मा जड़ चेतन का भेद असंदिग्ध रूप से जान लेता है। यह उसके विकासक्रम की चौथी भूमिका है। इसी भूमिका से वह अन्तर्द ष्टि बन जाता है और अपने वास्तविक परमात्मस्वरूप को देखने लगता है। पहले के तीन गुणस्थानों में दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कषाय की प्रबल्ता के कारण आत्मा अपने परमान्मभाव को नहीं देख सकता। उस समय वह बहि-दृष्टि होता है। दर्शन मोह आदि के वेग के कारण उस समय उस की दृष्टि इतनी अस्थिर व चंचल वन जाती है कि जिससे वह
अपने में ही वर्तमान परमात्मस्यरूप याई अरत्व को नहीं देख सकता।
ईश्वरत्व भीतर ही है किन्तु वह अत्यन्त सूच्म है इस लिए स्थिर व
निर्मलदृष्टि के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है। चौथा
गुणस्थान परमात्मभाव या ईश्वरत्व के दर्शन का द्वार है, वहाँ
पहुँचने पर जीव अन्तरात्मा हो जाता है, अर्थात् वाह्य वस्तुओं की
ओर से हट कर आत्मिचन्तन ही उसका मुख्य कार्य हो जाता है।
आत्मिवकास के लिए सभी वस्तुओं को यहाँ तक कि तीन लोक
की विभूतियों को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। पहले तीन
गुणस्थानों में जीव विहरात्मा होता है अर्थात् उस समय वस्तुओं
की ओर विशेष सुकाव रहता है।

चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का वेग कम होने पर भी चारित्र शक्ति को रोकने वाले संस्कारों का वेग रहता है अर्थात् उस समय अपत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, इस लिए जीव किसी प्रकार का त्याग या नियम नहीं कर सकता। पॉचवें गुणस्थान में श्रप्रत्याख्यानावरण का चयोपशम हो जाता है इस से जीव की चारित्र शक्ति कुछकुछ प्रकट होती है और वह इन्द्रिय-जय और नियम ऋादि को थोड़े बहुत रूप में करता है। श्रावक के वारह व्रत तक अङ्गीकार करता है। इसी को देशविरत चारित्र कहते हैं। छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कपाय भी मन्द हो जाता है, उसमें आत्मा वाह्य भोगों से हट कर पूरा त्यागी वन जाता है। छठे गुणस्थान में संज्वलन कपाय के विद्यमान रहने से कभी कभी क्रोध आदि आ जाते हैं किन्तु उनसे चारित्र का विकास नहीं द्वता केवल उसमें थोड़ा सा मैल आ जाता है। चारित्र की शुद्धि ऋौर स्थिरता में कुछ फरक पढ़ जाता है। जिस प्रकार वायु के सामान्य भकोरे से दीपक की शिखा कम ज्यादह होती रहती है

किन्तु बुभाती नहीं, इसी प्रकार संज्वलन कषाय के उदय से चारित्र की निर्मलता में फरक पड़ जाता है, त्रावरण नहीं होता। त्रात्मा जब संज्वलन कषाय को दवाता है तो सातवें गुणस्थान से बढ़ता हुआ ग्यारहर्वे या वारहर्वे गुणस्थान तक पहुँचता है। उपशमश्रेणी वाला जीव ग्यारहवें गुणस्थान में जाता है श्रीर वहाँ की स्थित पूरी होने पर वापिस दसवें गुणस्थान में आ जाता है। फिर ज्प-शान्त कर्म उदय में आ जाने से नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है। चपकश्रेणी वाला जीव दसवें गुणस्थान में उन प्रकृतियों का सर्वथा त्त्रय कर ग्यारहवें में न जाकर सीधा बारहवें में चला जाता है।दर्शन श्रौर चारित्र दोनों शक्तियाँ उस समय पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इसके बाद जीव तेरहवें गुणस्थान में पहुँचता है। चारों घाती कर्मों का सर्वथा त्तय हो जाने से उस समय जीव को केवलज्ञान और केवलदर्शन की पाप्ति हो जाती है। फिर भी मन, वचन छौर काया (शरीर) रूप तीन योगों का सम्बन्ध रहने के कारण आत्मा की स्थिरता पूर्ण नहीं होने पाती। चौदहवें गुणस्थान में वह पूर्ण हो जाती है। इस के वाद शीघ्र ही शरीर छूट जाता है और आत्मा अपने स्वभाव में लीन हो जाता है। इस के वाद आत्मा सदा एक सा रहता है, इसी को मोच कहते हैं। त्रात्मा की शक्तियों का पूर्ण विकास होना ही मोत्त है।

गुणस्थानों के नाम त्रीर स्वरूप इस पकार हैं-

(१) मिध्यादृष्टि गुणस्थान-मिध्याल मोहनीय कर्म के उद्य से जिस अवस्था में जीव की दृष्टि (श्रद्धा या ज्ञान) मिध्या (उन्टी) होती है उसे मिध्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जैसे धतूरे के वीज को खाने वाले अथवा पीलिए रोग वाले को सफेद चीज भी पीली दिखाई देती है अथवा पित्त के प्रकोप वाले रोगी को मिश्री भी कड़वी ज्याती है उसी प्रकार मिध्याली जीव क्रदेव में देव बुद्धि, कुगरु में गुरु बुद्धि और कुधर्म में धर्म बुद्धि रखता है। जीव की इसी अवस्था को मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैं।

(२) सांस्वादन सम्यग्हिष्ट गुणस्थान— जो जीव झौंपशिमक सम्यक्त वाला है परन्तु अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से सम्यक्त को छोड़ कर मिथ्याल की छोर भुक्त रहा है, वह जीव जब तक मिथ्याल प्राप्त नहीं करता तब तक सास्वादन सम्यग्हिष्ट कहलाता है। जीव की इस अवस्था को सास्वादन सम्यग्हिष्ट गुणस्थान कहते हैं। इसकी स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आवलिका है।

इस गुणस्थान में यद्यपि जीव का भुकाव मिथ्याल की ओर होता है तथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसका वमन करने वाले मनुष्य को खीर का विलक्षण स्वाद अनुभव में आता है इसी प्रकार सम्य-क्ल से गिर कर मिथ्याल की ओर भुके हुए जीव को भी कुछ काल के लिए सम्यक्ल गुण का आस्वाद अनुभव में आता है। अत एव इस गुणस्थान को सास्वादन सम्यग्दिष्ट गुणस्थान कहते हैं।

(३) सम्यङ्मिध्यादृष्टि (मिश्र) गुणस्थान-मिश्र मोहनीय के उदय से जब जीव की दृष्टि कुछ सम्यक् (शुद्ध) और कुछ मिध्या (श्रशुद्ध) रहती है उसे सम्यङ्मिध्यादृष्टि कहा जाता है और जीव की इस अवस्था को सम्यङ्मिध्यादृष्टि (मिश्र) गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय न रहने से आहु-द्वा पवं मिध्यात्व मोहनीय का उदय रहने से अशुद्धा रहती है, इसी लिए इस गुणस्थान में मिश्र परिणाम रहते हैं। जैसे गुड मिले हुए दही का स्वाद कुछ मीठा और कुछ खटा होता है, इसी पकार इस अवस्था में जीव की श्रद्धा कुछ सची तथा कुछ मिध्या होती है। उस समय जीव किसी वात पर हढ हो कर विश्वास नहीं करता। इस गुणस्थान के समय बुद्धि में दुर्वलता सी आ जाती है। इस कारण से जीव सर्वज्ञ द्वारा कहे गए तत्त्वों पर न तो एकान्त

रुचि करता है श्रीर न एकान्त अरुचि। जिस मकार नारिकेल द्वीप निवासी पुरुष श्रोदन (भात) के विषय में न रुचि रखते हैं, न अरुचि। जिस द्वीप में प्रधानतया नारियल पैदा होते हैं, वहाँ के निवासियों ने चावल आदि अन्न न तो देखा है श्रीर न सुना है। इससे पहले बिना देखें श्रीर विना सुने श्रम को देख कर वे न तो रुचि करते हैं और न अरुचि, किन्तु समभाव रखते हैं इसी प्रकार सम्यङ्मिध्यादृष्टि जीव भी सर्वज्ञ कथित मार्ग पर पीति या श्रमीति कुछ न करके समभाव रखता है। इस प्रकार की स्थिति अन्तर्मुहूर्त ही रहती है। इसके वाद सम्यवत्व या मिध्यात्व इन दोनों में से कोई प्रवल हो जाता है, अत एव तीसरे गुणस्थान की स्थिति श्रन्तर्मृहूर्त मानी गई है।

(४) अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान—सावद्य व्यापारों को छोड़ देना अर्थात् पापजनक व्यापारों से अलग हो जाना विरित है। चारित्र और त्रत, विरित्त का ही नाम है। जो जीव सम्यग्दृष्टि हो कर भी किसी प्रकार के त्रत को धारण नहीं कर सकता वह जीव अविरतसम्यग्दृष्टि है और उसका खरूपविशेष अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। अविरत जीव सात प्रकार के होते हैं—

(क) जो त्रतों को न जानते हैं, न स्वीकारते हैं त्र्यौर न पालते

हैं, ऐसे साधारण लोग।

(ख) जो वर्तों को जानते नहीं, स्वीकारते नहीं किन्तु पालते हैं, ऐसे अपने आप तप करने वाले तपस्वी।

(ग) जो व्रतों को जानते नहीं किन्तु स्वीकारते हैं श्रीर स्वीकार कर पालते नहीं,ऐसे ढीले पासत्थे साधु जो संयम लेकर निभाते नहीं।

(घ) जिनको त्रतों का ज्ञान नहीं है किन्तु उनका स्वीकार तथा पालन बरावर करते हैं, ऐसे अगीतार्थ मुनि।

(ङ) जो व्रतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार तथा पालन नहीं करते, जैसे श्रेणिक, कृष्ण आदि । (च) जो त्रतों को जानते हुए भी उनका स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु पालन करते हैं जैसे श्रनुत्तर विमानवासी देव।

(ब) जो त्रतों को जान कर स्वीकार कर लेते हैं किन्तु पीछे उनका पालन नहीं कर सकते जैसे संविग्रपात्तिक।

सम्यन्तान, सम्यग्रहण (श्रच्छी तरह श्रंगीकार करना) श्रीर सम्यक्षणलन से ही व्रतसकल होते हैं। जिन को व्रतों का श्रच्छी तरह ज्ञान नहीं है, जो व्रतों को विधिपूर्वक ग्रहण नहीं करते श्रीर जो व्रतों का पालन नहीं करते वे जैसे तैसे व्रत पाल भी लेवें तो उनसे पूरा फल नहीं होता। उपरोक्त सात प्रकार के श्रविरतों में से पहले चार श्रविरत जीव तो मिध्यादृष्टि ही हैं क्यों कि उन्हें व्रतों का यथार्थज्ञान ही नहीं है। पिञ्चले तीन प्रकार के श्रविरत जीव सम्यग्दृष्टि हैं क्यों कि वे व्रतों का यथाविधि ग्रहण या पालन न कर सकने पर भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टि कोई जीव श्रीपश्मिक सम्यक्त वाले होते हैं। श्रविरत सम्यग्दृष्टि कोई जीव श्रीपश्मिक सम्यक्त वाले होते हैं। श्रविरत सम्यग्दृष्टि कोई जीव श्रीपश्मिक सम्यक्त वाले होते हैं। श्रविरत सम्यग्दृष्टि सम्यक्त वाले होते हैं। श्रविरतसम्यग्दृष्टि जीव व्रत-नियमादि को यथावत् जानते हुए भी स्वीकार तथा पालन नहीं कर सकते, क्यों कि उन्हें श्रमत्याख्यानावरण का उदय रहता है। अमत्याख्यानावरण कषायका उदय चारित्र के ग्रहण तथा पालन को रोकता है।

(५) देशविरतगुणस्थान- प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जो जीव पापजनक क्रियाओं से सर्वथा निष्टत्त न होकर एक-देश से निष्टत्त होते हैं वे देशविरत या श्रावक कहलाते हैं, ऐसे जीवों के खरूप को देशविरत गुणस्थान कहते हैं। कोई श्रावक एक व्रत को धारण करता है और कोई दो व्रतों को। इस प्रकार अधिक से श्रधिक व्रत धारण करने वाले श्रावक ऐसे भी होते हैं जो पापकर्मी को दो करण तीन योग से छोड़ देते हैं। अनुमित तीन प्रकार की है-प्रतिसेवनानुमित, प्रतिश्रवणानुमित, संवासानुमित। स्यपने या द्सरे के लिए बने हुए भोजन आदि का उपभोग करना 'मितसेवनानुमित' है। पुत्र आदि किसी सम्बन्धी के द्वारा किए गए पापकर्म को सुन कर भी पुत्र आदि को उस पापकर्म से न रोकना 'मितश्रवणानुमित' है। पुत्र आदि अपने सम्बन्धियों के पापकर्ममें महत्त होने पर उनके ऊपर सिर्फ ममता रखना अर्थात् न तो पाप-कर्मों को सुनना और न उनकी मशंसा करना 'संवासानुमित' है। जो श्रावक पापजनक आरम्भों में किसी मकार से योग नहीं देता, केवल संवासानुमित को सेवता है वह अन्य सब श्रावकों से श्रेष्ठ है।

(६) प्रमत्तसंयतगुणस्थान— जो जीव पापजनक ज्यापारीं से सर्वथा निष्टत्त हो जाते हैं वे ही संयत (मुनि) हैं। संयत भी जव तक प्रमाद का सेवन करते हैं तब तक प्रमत्तसंयत कहलाते हैं और उनका स्वरूप विशेष प्रमत्तसंयत गुणस्थान है। संयत (मुनि) के सावद्य ज्यापार का सर्वथा त्याग होता है। वे संवासानुमित का भी सेवन नहीं करते। छठे गुणस्थान से लेकर आगे किसी गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय नहीं रहता। इसी लिए वहाँ सावद्य ज्यापार का सर्वथा त्याग होता है।

(७) अप्रमत्तसंयतगुणस्थान—जो म्रिनि निद्रा, विषय, कषाय, विकथा आदि प्रमादों का सेवन नहीं करते वे अप्रमत्तसंयत हैं और उनका खरूप विशेष अप्रमत्तसंयतगुणस्थान है। प्रमाद सेवन से ही आत्मा अशुद्ध होता है इस लिए सातवें गुणस्थान से आत्मा उत्तरोत्तर शुद्ध होने लगता है। सातवें गुणस्थान से लेकर आगे सभी गुणस्थानों में वर्तमान मुनि प्रमाद का सेवन नहीं करते, वे अपने खरूप में सदा जागृत रहते हैं।

(८)नियद्वि(निवृत्ति)वादर गुणस्थान-जिस जीव के अनन्ता-नुवन्धी,अमत्याख्यानावरणऔर मत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया तथा लोभ चारों निवृत्त हो गए हों उसके खरूप विशेष को नियद्विवादर गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान से दो श्रेणियाँ पारम्भ होती हैं—उपशमश्रेणी श्रौर त्तपकश्रेणी। उपशमश्रेणी वाला जीव मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ ग्यारहवें गुण-स्थान तक जाता है और ज्ञपक श्रेणी वाला जीव दसर्वे से सीधा बारहर्वे गुणस्थान में जाकर अपडिवाई (स्प्रमतिपाती)हो जाता है। जो जीव आठवें गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं और जो प्राप्त करेंगे उन सब जीवों के अध्यवसाय स्थानों (परिणाम भेदों) की संख्या असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के वरावर है। त्राठवें गुणस्थान की स्थिति त्र्यन्तर्ग्रहूर्त प्रमाण है। त्र्यन्त-र्मुहूर्तके असंख्यात समय होते हैं जिनमें से प्रथम समयवर्ती तीनों काल के जीवों के अध्यवसाय भी असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के तुल्य हैं। इस मकार दूसरे तीसरे ऋादि मत्येक समयवर्ती त्रैका-लिक जीवों के अध्यवसाय भी गणना में असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के वरावर ही हैं। असंख्यात संख्या के असंख्यात प्रकार हैं। इस लिए एक एक समयवर्ती त्रैकालिक जीवों के अध्यवसायों की संख्या और सब समयों में वर्तमान जैकालिक जीवों के ऋध्य-वसायों की संख्या दोनों असंख्यात ही हैं, किन्तु असंख्यात होने

यद्यपि आठवें गुणस्थान में रहने वाले तीनों कालों के जीव अनन्त हैं तथापि उनके अध्यवसाय असंख्यात ही होते हैं। इस का कारण यह है कि समान समयवर्ती जीवों के अध्यवसाय यद्यपि आपस में जुदे जुदे (न्यूनाधिक शुद्धि वाले) होते हैं, तथापि सम-समयवर्ती वहुत जीवों के अध्यवसाय तुल्य शुद्धि वाले होने से जुदे जुदे नहीं माने जाते। प्रत्येक समय के असंख्यात अध्यवसायों में से जो अध्यवसाय कम शुद्धि वाले होते हैं वे जघन्य तथा जो अध्य-

पर भी वे दोनों तुल्य नहीं हैं।

वे उत्कृष्ट कहे जाते हैं। इस प्रकार एक वर्ग जघन्य अध्यवसायों का होता है और दूसरा उत्कृष्ट अध्यवसायों का। इन दो वर्गी के बीच में असंख्यात वर्ग हैं जिन के सब अध्यवसाय मध्यम कह-लाते हैं। प्रथम वर्ग के जघन्य अध्यवसायों की अपेता अन्तिम वर्ग के उत्कृष्ट अध्यवसायों की शुद्धि अनन्तगुणी अधिक मानी गई है। वीच के सब वर्गों में पूर्व पूर्व वर्ग के अध्यवसायों की अपेता पर पर के अध्यवसाय विशेष शुद्ध माने जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार माना जाता है कि समसमयवर्ती अध्यवसाय एक दूसरे से अनन्तभाग अधिक शुद्ध,असंख्यात भाग अधिक शुद्ध, संख्यात भाग अधिक शुद्ध, संख्यात गुण अधिक शुद्ध, असंख्यात गुण अधिक शुद्ध और अनन्तगुण अधिक शुद्ध होते हैं। शुद्धि के इन छह प्रकारों को शास्त्र में पट् स्थान कहते हैं। प्रथम समय के अध्य-वसायों की अपेन्ना दूसरे समय के अध्यवसाय भिन्न ही होते हैं श्रीर मथम समय के उत्कृष्ट श्रध्यवसायों से दूसरे समय के जघन्य अध्यवसाय भी अनन्त गुण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार अन्तिम समय तक पूर्व पूर्व समय के अध्यवसायों से पर पर समय के अध्य-वसाय भिन्न भिन्न समभाने चाहिएं तथा पूर्व पूर्व समय के उत्कृष्ट श्रध्यवसायों की अवेद्धा पर पर समय के जधन्य अध्यवसाय भी श्रनन्त गुण विशुद्ध समभाने चाहिएं।

भाउवें गुणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान करता है। जैसे-स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणी, गुणसंक्रमण भौर अपूर्वस्थिति वन्ध।

(क) जो कर्म दिलक मागे उदय में आने वाले हैं, उन्हें अपवर्तना-करण के द्वारा घ्यपने अपने उदय के नियत समयों से हटा देना घ्रायात् ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थित को अपवर्तना-करण के द्वारा घटा देना स्थितिघात है। (ख) वँधे हुए ज्ञानादि कर्मों के प्रचुर रस (फल देने की तीत्र शक्ति) को अपवर्तना करण के द्वारा मन्द कर देना रसघात है।

(ग) जिन कर्मदिलिकों का स्थितिघात किया जाता है अर्थात् जो कर्मदिलिक अपने अपने उदय के नियत समयों से हटाए जाते हैं उनको प्रथम के अन्तर्भृहूर्त में स्थापित कर देना गुणश्रेणी है।

स्थापना का कम इस प्रकार है— उदय समय से लेकर अन्तर्महूर्त पर्यन्त के जितने समय होते हैं, उनमें से उदयाविलका के समयों को छोड़ कर शेप जितने समय रहते हैं उनमें से प्रथमसमय में जो दिलक स्थापित किए जाते हैं वे कम होते हैं। दूसरे समय में स्थापित किए जाने वाले दिलक प्रथमसमय में स्थापित दिलकों से असंख्यात गुण अधिक होते हैं। इस प्रकार अन्तर्महूर्त के चरम समयपर्यन्त पर पर समय में स्थापित किए जाने वाले दिलकों से असंख्यातगुण ही समक्तने चाहिएं।

(घ) जिन शुभ कर्मप्रकृतियों का बन्ध अभी हो रहा है उनमें पहले वॅधी हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण कर देना अधीत पहले वँधी हुई अशुभ प्रकृतियों को वर्तमान में वँधने वाली शुभ प्रकृतियों के रूप में परिणत कर देना गुणसंक्रमण कहलाता है।

गुणसंक्रमण का क्रम संक्षेपमें इस प्रकार है— प्रथम समय में अशुभ प्रकृतियों के जितने दिलकों का शुभ प्रकृतियों में संक्रमण होता है, जनकी अपेक्षा दूसरे समय में असंख्यात गुण अधिक दिलकों का संक्रमण होता है। इस प्रकार जब तक गुणसंक्रमण होता रहता है तब तक पूर्व पूर्व समय में संक्रामित दिलकों से उत्तर उत्तर समय में असंख्यात गुण अधिक दिलकों का ही संक्रमण होता है।

(ङ) पहले की अपेद्मा अत्यन्त अन्यस्थिति के कर्मी को वाँधना 'अपूर्वस्थितिबन्ध' कहलाता है।

स्थितिघात ऋदि पाँच बार्ते यद्यपि पहले के गुणस्थानीं में भी

होती हैं किन्तु आठवें गुणस्थान में अपूर्व ही होती हैं क्योंकि पहले गुणस्थानों की श्रपेत्ता श्राटवें गुणस्थान में अध्यवसायों की शुद्धि अत्यन्त अधिक होती है। अत एव पहले के गुणस्थानों में बहुत कम स्थिति का और अति अल्प रस का घात होता है परन्तु आठवें गुणस्थान में अधिक स्थिति का तथा अधिक रस का घात होता है। इसी तरह पहले के गुणस्थानों में गुए।श्रेणी की कालमयीदा अधिक होती है तथा जिन दलिकों की गुराश्रेणी (रचना, स्थापना) की जाती है वे दलिक भी श्रल्प ही होते हैं। आठवें गुणस्थान में गुणश्रेणी योग्य दिलक तो बहुत अधिक होते हैं परन्तु श्रेणी का कालमान बहुत कम होता है, तथा पहले गुणस्थानों की अपेना आठवें गुणस्थान में गुणसंक्रमण वहुत कर्मों का होता है अत एव अपूर्व होता है और आठवें गुणस्थान में इतनी अल्पस्थिति के कर्म वाँघे जाते हैं कि जितनी अल्पस्थित वाले कर्म पहले के गुणस्थानों में कभी नहीं वँघते। इस प्रकार स्थितिघात आदि पदार्थों का अपूर्व विधान होने से इस ऋाठवें गुणस्थान का दृसरानाम ऋपूर्वकरण गुणस्थान भी शास्त्र में प्रसिद्ध है।

जैसे राज्य पाने की योग्यता मात्र से राजकुमार राजा कहा जाता है, वैसे ही आठवें गुणस्थानवर्ती जीव चारित्र मोहनीय के उपशमन या चपण के योग्य होने से उपशमक या चपक कहलाते हैं। चारित्र मोहनीय के उपशमन या चपण का प्रारम्भ तो नवें गुणस्थान में ही होता है, आठवें गुणस्थान में तो केवल उस की योग्यता होती है।

( ६ ) अनियदि वादर सम्पराय गुणस्थान-संज्वलन कोध, मान और माया कपाय से जहाँ निष्टत्ति न हुई हो ऐसी अवस्था-विशेष को अनियदि (अनिष्टत्ति) वादर गुणस्थान कहते हैं।

इस गुणस्थान की स्थिति भी श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही है। एक श्रन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं उतने ही अध्यवसायस्थान नर्वे गुणस्थान में माने जाते हैं, क्योंकि नवें गुणस्थान में जितने जीव समसमयवर्ती रहते हैं उन सब के श्रध्यवसाय एक सरीखे (तुल्य शुद्धि वाले) होते हैं, जैसे प्रथम समयवर्ती त्रैकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसाय समान होते हैं इसी पकार दूसरे समय से लेकर नवें गुणस्थान के भ्रन्तिम समय तक तुल्य समय में वर्तमान त्रैकालिक जीवों के श्रध्यवसाय भी तुल्य ही होते हैं। सभी तुल्य श्रध्यवसायों को एक ही अध्यवसायस्थान मान लिया जाता है, इस बात को सम-भने की सरल रीति यह भी है कि नवें गुणस्थान के अध्यवसायों के ज़तने ही वर्ग हो सकते हैं जितने उस गुणस्थान के समय हैं। एक एक वर्ग में चाहे त्रैकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसायों की अनन्त शक्तियाँ शामिल हों, परन्तु प्रतिवर्ग श्रध्यवसायस्थान एक ही माना जाता है, क्योंकि एक वर्ग के सभी श्रध्यवसाय शुद्धि में वरावर ही होते हैं किन्तु प्रथम समय के श्रध्यवसाय स्थान से दूसरे समय के श्रध्यवसायस्थान अनन्तगुण विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार नवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक पूर्व पूर्व समय के अध्यवसाय स्थान से उत्तर उत्तर समय के अध्यवसाय स्थान को अनन्त गुए। विशुद्ध समभाना चाहिए। आठवें गुणस्थान से नवें गुणस्थान में यही विशेषता है कि छाठवें गुणस्थान में तो समान समयवर्ती त्रैकालिक स्रनन्त जीवों के अध्यवसाय शुद्धि के तरतमभाव से असंख्यात वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, परन्तु नर्वे गुण-स्थान में समसमयवर्ती त्रैकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसायों की समान शुद्धि के कारण एक ही वर्ग हो सकता है। पूर्व पूर्व गुणस्थान की अपेन्ना उत्तर उत्तर गुणस्थान में कषाय के अंश बहुत कम होते जाते हैं और कषाय (संक्लेश) की कमी के साथ साथ जीव परिखामों की शुद्धि बढ़ती जाती है। त्राटवें गुणस्थान से नवें गुणस्थान में विशुद्धि इतनी श्रधिक हो जाती है कि उसके

अध्यवसायों की भिन्नताएं आठवें गुणस्थान के अध्यवसायों की भिन्नताओं से बहुत कम हो जाती हैं।

दसवें गुणस्थान की अपेक्षा नवें गुणस्थान में वादर (स्थूल) सम्पराय (कषाय) उदय में त्राता है तथा नवें गुणस्थान के सम-समयवर्ती जीवों के परिणामों में निष्ठत्ति (भिन्नता) नहीं होती। इसी लिए इस गुणस्थान का 'अनिष्ठत्तिवादरसम्पराय' ऐसा सार्थक नाम शास्त्र में प्रसिद्ध है।

नवें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं-एक उपशमक और दूसरे चपक। जो चारित्र मोहनीय कर्म का उपशमन करते हैं वे उपशमक कहलाते हैं। जो चारित्रमोहनीय कर्म का चपण (चय) करते हैं वे चपक कहलाते हैं।

(१०) सूच्मसम्पराय गुणस्थान—इस गुणस्थान में सम्पराय अर्थात् लोभ कषाय के सूच्म खण्डों का ही उदय रहता है। इस गुणस्थान के जीव भी उपशमक और चपक दोनों प्रकार के होते हैं। संज्वलन लोभ कषाय के सिवाय वाकी कषायों का उपशम या चय तो पहले ही हो जाता है। इस लिए दसवें गुणस्थान में जीव संज्वलन लोभ का उपशम या चय करता है। उपशम करने वाला जीव उपशमक तथा चय करने वाला जीव चपक कहलाता है।

(११) उपशान्तकपायचीतरागछ इस्थ गुणस्थान— जिनके कपाय उपशान्त हुए हैं, जिन को राग अर्थात् माया और लोभ का भी विल्कुल उदय नहीं है श्रीर जिन को छद्म (आवरण भूत याती कर्म) लगे हुए हैं वे जीव उपशान्तकपायवीतरागछ इस्थ कहलाते हैं श्रीर उनके स्वरूप को उपशान्तकपायवीतरागछ इस्थ गुणस्थान कहते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मानी गई है।

इस गुणस्थान में वर्तमान जीव आगे के गुणस्थानों को प्राप्त

करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि जो जीव चपक श्रेणी करता है वही आगे के गुणस्थानों में जा सकता है। ग्यारहवें गुणस्थान वाला जीव नियम से उपशम श्रेणी वाला ही होता है, अत एव वह ग्यारहवें गुणस्थान से गिर पड़ता है। ग्यारहवें गुणस्थान का समय पूरा होने से पहले ही जो जीव आयु के चय होने से काल कर जाता है वह अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है। उस समय वह ग्यारहवें से गिर कर चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अनुत्तर विमान-वासी देवों में केवल चौथा गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर वह जीव उन सब कर्ममकृतियों का बन्ध, उदय और उदी-रणा एक साथ शुरू कर देता है जिनका बन्ध और उदय आदि चौथे गुणस्थान में सम्भव है।

जिस जीव के आयु शेष रहने पर भी गुणस्थान का समय पूरा हो जाता है वह आरोहक्रम से गिरता है अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थान तक चढ़ते समय उस जीव ने जिन जिन गुणस्थानों को जिस क्रम से प्राप्त किया था या जिन कर्मप्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम करके वह ऊपर चढ़ा था वे सब प्रकृतियों उसी क्रम से उदय में आती हैं। इस प्रकार गिरने वाला जीव कोई छठे गुणस्थान तक आता है, कोई पॉचवें, कोई चौथे और कोई दूसरे में होकर पहले तक आता है।

चपक श्रेणी के विना कोई जीव मोच पाप्त नहीं कर सकता।
ग्यारहवें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला ही जाता है इस लिए वह
अवश्य गिरता है। एक जन्म में दो वार से अधिक उपशम श्रेणी
नहीं की जा सकती। चपक श्रेणी तो एक ही वार होती है। जिस
ने एक वार उपशम श्रेणी की है वह उसी जन्म में चपक श्रेणी द्वारा
मोच पाप्त कर सकता है परन्तु जो दो वार उपशम श्रेणी कर चुका है
वह फिर उसी जन्म में चपक श्रेणी नहीं कर सकता यह वात कर्मग्रन्थ के अनुसार लिखी गई है। सिद्धान्त के अनुसार जीव एक

Ð

जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है अत एव जिसने एक बार उप-शम श्रेणी की है वह फिर उसी जन्म में चपक श्रेणी नहीं कर सकता।

जपशम श्रेणी के श्रारम्भ का कम संक्षेप में इस प्रकार है - चौथे, पाँच में, छठे और सात में गुणस्थान में से किसी भी गुणस्थान में वर्तमान जीव पहले चार श्रनन्तानुबन्धी कपायों का जपशम करता है। इसके बाद श्रन्तर्ग्रहूर्त में एक साथ दर्शन मोह की तीनों पक्र-तियों का जपशम करता है। इसके बाद वह जीव छठे तथा सात में गुणस्थान में सैकड़ों बार श्राता जाता है, फिर श्राठ में गुणस्थान में हो कर न में गुणस्थान को प्राप्त करता है श्रीर न में गुणस्थान में चारित्र मोहनीय कम की शोष पक्र तियों का जपशम शुरू करता है। सब से पहले वह न पुँसक नेद का जपशम करता है, इसके बाद स्त्री-वेद का जपशम करता है। हास्य, रित, अरित, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, श्रमत्या ख्याना वरण और मत्या ख्याना वरण के कोथ, मान, माया, लोभ तथा संज्वलन के कोध, मान श्रीर माया इन सब मक्र तियों का जपशम न में गुणस्थान के श्रन्त तक करता है। संज्वलन लोभ को दसवें गुणस्थान में जपशान्त करता है।

(१२) त्तीणकपाय छद्मस्य वीतराग गुणस्थान-जिस जीव ने मोहनीय कर्म का सर्वथा त्तय कर दिया है किन्तु शेष छद्म (घाती कर्म) अभी विद्यमान हैं उसे त्तीणकपायवीतरागछद्मस्थ कहते हैं और उसके खरूप को त्तीणकपायवीतरागछद्मस्थ गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति अन्तर्ग्रहर्त होती है। इसे त्तपक श्रेणी वाले जीव ही प्राप्त करते हैं।

चपक श्रेगी का क्रम संक्षेप में इस प्रकार है – जो जीव चपक श्रेणी करने वाला होता है वह चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुण- अनन्तानुबन्धी कषाय के अवशिष्ट अनन्तवें भाग को मिथ्यात्व में डाल कर दोनों का एक साथ चय करता है।इसके बाद मिश्रमोहनीय और समिकत मोहनीय का चय करता है। आठवें गुणस्थान में त्रप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ के चय का प्रारम्भ करता है। इन आठ प्रकृतियों का सर्वथा चय होने से पहले ही नवें गुणस्थान को प्रारम्भ कर देता है श्रौर उसी समय नीचे लिखी १६ प्रकृतियों का चय करता है-- (१) निद्रानिद्रा (२) भचलाभचला (३) स्त्यानगृद्धि (४) नरक गति (५) नरकानुपूर्वी (६) तिर्यञ्च गति (७) तिर्यञ्चानुपूर्वी (=) एकेन्द्रिय जाति नामकर्म (६) द्वीन्द्रिय जाति नामकर्म (१०) त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म (११) चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्म (१२) आतप (१३) उद्योत (१४) स्थावर (१५) सूच्म (१६) साधारण । इनके बाद अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ऋौर लोभ के बाकी बचे हुए भाग का चय करता है। तदनन्तर क्रम से नपुसक्रवेद, स्त्रीवेद, हास्य आदि छः, पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध,संज्वलन मान और संज्वलन माया का चय करता है श्रीर संज्वलन लोभ का चय दसवें गुणस्थान में करता है।

(१३) सयोगी केवली गुणस्थान-जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और अन्तराय चार घाती कर्मों का च्रय करके केवलज्ञान प्राप्त किया है उनको सयोगी केवली कहते हैं और उनके स्वरूप-विशेष को सयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं।

योग का अर्थ है आत्मा की प्रष्टित या व्यापार। प्रष्टित या व्यापार के तीन साधन हैं, इस लिए योग के भी तीन भेद हैं— मनो योग, वचन योग और काय योग। किसी को मन से उत्तर देने में केवली भगवान को मन का उपयोग करना पड़ता है। जिस समय कोई मनः पर्ययज्ञानी अथवा अनुत्तर विमानवासी देव भगवान को शब्द द्वारा न पूछ कर मन से ही पूछता है उस समय केवली भगवान भी उस प्रश्न का उत्तर मन से ही देते हैं। प्रश्न करने वाला मनः पर्यय ज्ञानी भगवान द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को प्रत्यन्न जान लेता है और अवधिज्ञानी उस रूप में परिणत हुए मनोवर्गणा के परमाणुओं को देख कर मालूम कर लेता है।

डपदेश देने के लिए केवली भगवान् वचन योग का उपयोग करते हैं। हलन चलन आदि क्रियाओं में काययोग का उपयोग करते हैं।

(१४) अयोगी केवली गुणस्थान-जो केवली भगवान् योगों से रहित हैं वे अयोगी केवली कहे जाते हैं। उनके खरूप विशेष को अयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं।

तीनों प्रकार के योग का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त होती है। केवली भगवान सयोगी अवस्था में जधन्य अन्तर्मुहूर्ततक और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व तक रहते हैं। इसके वाद जिस केवली के आयु कर्म की स्थिति और प्रदेश कम रह जाते हैं तथा वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति और प्रदेश आयु कर्म की अपेचा अधिक बच जाते हैं वे समुद्धात करते हैं। समुद्धात के द्वारा वेदनीय, नाम और गोत्र की स्थिति आयु के वरावर कर लेते हैं। जिन केवलियों के वेदनीय आदि उक्त तीन कर्म स्थिति तथा परमा-णुओं में आयुकर्म के वरावर होते हैं उन्हें समुद्धात करने की आवश्य-कता नहीं है। इस लिए वे समुद्धात नहीं करते।

सभी केवलज्ञानी सयोगी अवस्था के अन्त में एक ऐसे ध्यान के लिए योगों का निरोध करते हैं जो परम निर्जरा का कारण, लेश्या से रहित तथा अत्यन्त स्थिरता रूप होता है।

योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है- पहले वादर काययोग से वादर मनोयोग तथा वादर वचनयोग को रोकते हैं। इसके वाद सुच्म काययोग से वादर काययोग को रोकते हैं और फिर उसी स्रुच्म काययोग से क्रमशः स्रुच्म मनोयोग तथा स्रुच्म वचनयोग को रोकते हैं। अन्त में केवली भगवान् सुच्मिक्रयाऽनिवृत्ति शुक्ल-ध्यान के वल से सुच्म काययोग को भी रोक देते हैं। इस प्रकार सब योगों का निरोध हो जाने से केवलज्ञानी भगवान् अयोगी वन जाते हैं श्रीर सूच्मिक्रयाऽनिष्टत्ति शुक्लध्यान की सहायता से अपने शरीर के भीतरी पोले भाग को अर्थात् मुख, उदर श्रादि को श्रात्मपदेशों से पूर्ण कर देते हैं। इसके वाद श्रयोगी केवली भगवान् समुच्छिन्निक्रयाऽप्रतिपाती शुक्लध्यान को प्राप्त करते हैं अौर मध्यम रीति से पाँच हस्त्रअन्तरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय का 'शैलेशीकरण' करते हैं। सुमेरु पर्वत के समान निश्वल अवस्था मथवा सर्व संवर रूप योग निरोध अवस्था को 'शैलेशी' कहते हैं। शैलेशी अवस्था मे वेदनीय, नाम स्त्रौर गोत्रकर्म की गुएश्रेणी से स्त्रौर आयुकर्म की यथास्थित श्रेणी से निर्जरा करना 'शैलेशी करण' है। शैलेशी-करण को पाप्त करके अयोगी केवलज्ञानी उसके अन्तिम समयमें वेदनीय,नाम,गोत्र श्रौर आयु इन चार भवोपग्राही (जीव को संसार में वाँध कर रखने वाले) कर्मों को सर्वथा चयकर देते हैं उस समय **उनके आत्मप्रदेश इतने संकुचित हो जाते हैं कि वे उनके शरीर के** 🔋 भाग में समा जाते हैं। उक्त कर्मों का चय होते ही वे एक समय में ऋजु गति से ऊपर की ओर सिद्धि क्षेत्र में चले जाते हैं । सिद्धि क्षेत्र लोक के ऊपर के भाग में वर्तमान है। इसके आगे किसी आत्मा था पुद्गल की गति नहीं होती। इसका कारण यह है कि आत्मा को या पुद्रल को गति करने में धर्मास्तिकाय की अपेक्ता होती है श्रीर लोक के श्रागे धर्मास्तिकाय नहीं है। कर्ममल के हट जाने से शृद्ध आत्मा की ऊर्ध्व गति इस प्रकार होती है जिस प्रकार कि मिट्टी के लेपों से युक्त तुम्वा लेपों के हट जाने से जल पर चला जाता है।

गुणस्थानों का स्वरूप ऊपर वताया जा चुका है। अब उनमें कर्मपकृतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता को वताते हैं— वन्धाधिकार

जीव के साथ नए कमों का सम्बन्ध होना बन्ध है। कमों की कुल १४८ प्रकृतियाँ हैं। यथा— ज्ञानावरणीय की ४, दर्शनावरणीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयुष्य की ४, नामकर्म की ६३, गोत्र की २, अन्तराय की ४। इन १४८ प्रकृतियों के नाम, स्वरूप व विशेष विस्तार इसके तीसरे भाग के वोल नं १६० में दिया है। इनमें बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। बन्धन नामकर्म तथा संघातन नामकर्म की ४-५ प्रकृतियाँ शरीर नामकर्म में ही गिन ली हैं तथा वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श की एक एक प्रकृति गिनी है। सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय को इन में नहीं गिना है। इस प्रकार २८ प्रकृतियाँ घटने से १२० रह जाती हैं। नीचे १२० प्रकृतियों के अनुसार बन्ध आदि बताए जाएंगे।

(१) पहले गुणस्थान में तीर्थङ्कर नामकर्म, आहारक शरीर और आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म को छोड़कर वाकी ११७ मकृतियों का वन्ध होता है। इसका कारण यह है कि तीर्थङ्कर नामकर्म का वन्ध सम्यक्त्व वाले जीव के ही होता है और आहारक दिक (आहा-रक शरीर और आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म) का वन्ध अपमत्त संयम से ही होता है। मिध्यादृष्टि जीवों में ये दोनों वातें नहीं होतीं क्योंकि चीथे गुणस्थान से पहले सम्यक्त्व और सातवें गुणस्थान से पहले अपमत्तसंयम नहीं होता। उक्त तीन प्रकृतियों को छोड़ कर शेष प्रकृतियों का वन्ध मिध्यात्व, अविरति, कपाय और योग इन चारों कारणों से होता है। मिध्यात्व गुणस्थान में इन चारों का सद्भाव रहने से वहाँ यथासम्भव ११७ मकृतियों का वन्ध होता है।

(२) सास्वादन गुणस्थान में १०१ कर्म मकृतियों का बन्ध

होता है। इसमें नीचे लिखी १६ प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं—नरकिंक (नरकगित, नरकानुपूर्वी और नरकायु), जातिचतुष्क (एकेन्द्रिय जाति,द्वीन्द्रय जाति, त्रीन्द्रिय जाति और चतुरिन्द्रिय जाति), स्था-वर चतुष्क (स्थावर नामकर्म, सूच्म नामकर्म, श्रप्यीप्त नामकर्म और साधारण नामकर्म) इस प्रकार ११ हुई। इनके सिवाय (१२) हुंडक संस्थान (१३) आतप नामकर्म (१४) सेवार्त संहनन (१५) नपुंसकवेद और (१६) मिथ्यात्व मोहनीय। इन सोलह प्रकृतियों का वन्धविच्छेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थान के श्रन्त में ही हो जाता है, इस लिए दूसरे गुणस्थान में १०१ प्रकृतियाँ ही वैधती हैं।

(३) तीसरे गुणस्थान में ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है। दूसरे गुणस्थान के अन्त में नीचे लिखी २५ प्रकृतियों का बन्ध-विच्छेद होजाता है—तिर्यश्चित्रक (तिर्यश्चगित, तिर्यश्चानुपूर्वी और तिर्यश्चायु), स्त्यानगृद्धित्रक (निद्रानिद्रा, प्रचलापचला और स्त्यानगृद्धि),दुभगित्रक (दुभग, दुःस्वर और अनादेय नामकर्म) बीच के चार संहनन तथा चार संस्थान, नीच गोत्र, ज्योत नाम कर्म, अशुभविहायोगित, स्त्रीवेद, अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्क। दूसरे गुणस्थान के बाद इन पचीस प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता इस लिए आगे के गुणस्थानों में केवल ७६ प्रकृतियाँ बचती हैं। उनमें भी तीसरे गुणस्थान में मनुष्यायु और देवायुका बन्ध नहीं होता। इस लिए ७४ प्रकृतियाँ ही बचती हैं।

नरकत्रिक से लेकर मिथ्यालमोहनीय पर्यन्त १६कर्म प्रकृतियाँ अत्यन्त अशुभ हैं। प्राय: नारकी, एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों के ही होती हैं और मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से ही वॅधती हैं।

तिर्यञ्जितिक से लेकर अनन्तानुबन्धी कषायचतुष्क का वन्ध । श्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदयसे होता है। श्रनन्तानुबन्धी कषाय का उदय पहले और दूसरे गुणस्थान में ही होता है श्रागे नहीं, अतः उपरोक्त पचीस प्रकृतियाँ दूसरे गुणस्थान के चर्म समय तक ही वँध सकती हैं,तीसरे आदि गुणस्थानों में नहीं। तीसरे गुणस्थान में जीव का स्वभाव ऐसा होता है जिससे उस समय आयु का वन्ध नहीं होने पाता। इसी लिए मनुष्यायु तथा देवायु का वन्ध भी तीसरे गुणस्थान में नहीं होता। नरकायु तथा तिर्यञ्चायु तो १६ और २५ प्रकृतियों में आ गई हैं। इस प्रकार कुल ११७ प्रकृतियों में से १६ +२५ + २=४३ कम करने से तीसरे गुणस्थान में केवल ७४ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

- (४) चौथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का वन्ध होता है। उप-रोक्त ७४ तथा तीर्थङ्कर नामकर्म, मनुष्यायु खौर देवायु।
- ( ५ ) देशविरत नामक पॉचवें गुणस्थान में ६७ कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है। उपरोक्त ७७ में से वज्रऋपभनाराच संहनन, मनुष्यत्रिक (मनुष्यगति,मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्यायु), अपत्या-ख्यानावरण चार कपाय तथा औदारिक शरीर और औदारिक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म, ये १० प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। अपत्याख्या-नावरण क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय चौथे गुणस्थान के अन्त तक ही रहता है । पॉचवें से लेकर आगे के गुणस्थानों में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं रहता। कपायवन्ध के लिए यह नियम है कि जिस कपाय का जिन गुराम्थानों में उदय रहता है उन्हीं में उसका वन्ध होता है। इस लिए पाँचवें गणस्थान में अपत्याख्यानावरण कपाय का वन्ध नहीं होता। पाँचवें गुणस्थान में मनुष्य भव के योग्य कर्मप्रकृतियों का भीतः नहीं होता सिर्फ देव भव के योग्य कर्म प्रकृतियों का ही वन्ध है। इस लिए मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, वज्र नाराच संहनन, औदारिक शरीर श्रोर श्रोदारिक श्रंग छ: प्रकृतियों का वन्ध भी इस गुणस्थान में नहीं होता

प्रकृतियाँ मनुष्य भव में ही काम आती हैं, इस लिए चार कपाय और मनुष्यगति आदि छः मिला कर १० प्रकृतियाँ कम करने से पाँचवें गुणस्थान में ६७ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

(६) छठे गुणस्थान में ६३ प्रकृतियों का बन्ध होता है। प्रत्या-ख्यानावरण कषाय का उदय पाँचवें गुणस्थान के अन्त तक ही रहता है। छठे गुणस्थान में इसका उदय नहीं होता और इसी लिए बन्ध भी नहीं होता। पाँचवें गुणस्थान की ६७ प्रकृतियों में से प्रत्या-ख्यानावरण की चार कम कर देने पर शेष ६३ प्रकृतियाँ छठे गुणस्थान में बन्धयोग्य रहती हैं।

(७) सातर्वे गुरास्थान में ५⊏या ५६ प्रकृतियों का बन्ध होता है । इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं । एक तो वे जो छठे गुणस्थान में देवायु के बन्ध का प्रारम्भ करके उसे उस गुणस्थान में बिना समाप्त किए ही सातवें गुणस्थान को पाप्त कर लेते हैं और फिर सातवें गुणस्थान में ही देवायु के बन्ध को समाप्त करते हैं। दूसरे वे जो देवायु के बन्ध का पारम्भ श्रौर समाप्ति दोनों छठे गुणस्थान में कर लेते हैं और फिर सातवें गुणस्थान में त्राते हैं। पहले प्रकार के जीवों को छठे गुणस्थान के अन्तिम समय में अरति, शोक, अस्थिर नामकर्म,अशुभ नाम-कर्म,अयश:कीर्ति नामकर्म और असातावेदनीय इन छः कर्मप्रकृ-तियों का वन्धविच्छेद हो जाता है। इस लिए छठे गुणस्थान की त्रेसट प्रकृतियों में से छः घटा देने पर ५७ प्रकृतियाँ बचती हैं। दूसरे प्रकार के जीवों के छठे गुणस्थान के अन्त में उपरोक्त छः तथा देवायु इन सात कर्मप्रकृतियों का वन्धविच्छेद होता है। इस तरह सातकम करने पर ५६ प्रकृतियाँ शेष वचती हैं। दोनों प्रकार के जीव आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन दोनों प्रकृतियों को वॉध सकते हैं। इन दो के मिलाने पर ५६ या ५८ मकृतियाँ

की होती हैं। और जीव देवायुवन्ध को सातवें गुणस्थान में पूरा करते हैं उनके लिए ५६ तथा जो छठे में पूरा कर लेते हैं उनके लिए ५८ प्रकृतियाँ वन्धयोग्य होती हैं।

( ⊏ )आठवें गुणस्थान के पहले भाग में ५⊏ प्रकृतियों का वन्ध होता है। जिस जीव के देवायुका वन्ध छठे गुणस्थान में पूरा नहीं होता उसके सातवें गुणस्थान में वह पूरा हो जाता है। इस लिए आठवें गुर्णस्थान के पहले भाग में शोष ५८ प्रकृतियों का ही वन्ध होता है। दूसरे से लेकर छठे तक पाँच भागों में ५६ प्रकृतियों का वन्थ होता है। निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का वन्धविच्छेद पहले भाग में ही हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में येदो प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। सातवें भाग में २६ प्रकृतियों का बन्ध होता है। क्योंकि नीचे लिखी तीस प्रकृतियाँ त्राठवें गुणस्थान के छठे भाग से श्रागे नहीं वँधनीं- (१) देवगति (२) देवानुपूर्वी (३) पञ्चेन्द्रिय-जाति(४) शुभविद्यायोगति(५-१३) त्रसनवक (त्रस,वाद्र,पर्याप्त, मत्येक, स्थिर, शुभ,सुभग, सुस्वर और आदेय) (१४-१७) ऋौदा-रिक के सिवाय चार शरीर (१८-१६)वैक्रिय और आहारक अङ्गी-पाङ्ग (२०) समचतुरस्र संस्थान (२१)निर्माण नामकर्म (२२) तीर्थ-द्धर नामकर्म (२३) वर्षा (२४) गन्ध (२५) रस (२६) स्पर्श (२७) त्र त्रमुक्लघु नामकर्म (२८) उपघात नामकर्म (२६)पराघात नामकर्म (३०) उच्छास नामकर्म। इन पकृतियों के कम होने से आठवें गुण-स्थान के सातवें भाग में केवल २६ कर्ममकृतियों का वन्थ होता है।

(६) नवें गुणस्थान के पहले भाग में २२ प्रकृतियों का वन्ध होता है। उपरोक्त २६ प्रकृतियों में से हास्य, रित, भय और जुगुप्सा इन चार प्रकृतियों का वन्धविच्छेद आठवें गुणस्थान के सातवें भाग में हो जाता है, इस लिए नवें गुणस्थान के पहले भाग में केवल २२ प्रकृतियों का वन्ध होता है। नवें गुणस्थान के द्सरे भाग से लेकर पाँचवें भाग तक क्रमशः २१, २०, १६ और १८ कर्मप्रकृतियों का बन्ध होता है। पुरुषवेद, संज्वलन के क्रोध, मान, माया इन प्रकृतियों का बन्धविच्छेद नवें गुणस्थान के पाँच भागों में क्रमशः हो जाता है, इस लिए दूसरे भाग में पुरुषवेद का वन्ध नहीं होता। तीसरे भाग में संज्वलन क्रोध,चौथे में मान तथा पाँचवें में माया का बन्ध नहीं होता। इस प्रकार नवें गुणस्थान के पाँचवें भाग में केवल १८ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

(१०) दसर्वे गुणस्थान में १७ प्रकृतियों का वन्ध होता है। संज्वलन लोभ का नवें गुणस्थान के अन्त में वन्धविच्छेद हो जाने से दसवें गुणस्थान में वन्ध नहीं होता।

(११-१२-१३) ग्यारहर्वे से लेकर तेरहर्वे गुणस्थान तक केवल सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है। दसर्वे गुणस्थान के स्रन्त में नीचे लिखी सोलह प्रकृतियों का बन्धविच्छेद हो जाता है-

(१-४) दर्शनावरण की चार (५) उचगोत्र (६) यश:कीर्ति नामकर्म (७-११) ज्ञानावरण की पांच (१२-१६) अन्तराय की पांच। इनके वाद केवल सातावेदनीय वचती है। उसका बन्ध तेरहवें गुणस्थान तक होता है। ऊपर लिखी १६ प्रकृतियों का वन्ध कषाय से होता है। दसवें गुणस्थान से आगे कषाय न होने से उनका वन्ध नहीं होता।

सातावेदनीय का वन्थ भी इन गुणस्थानों में केवल योग के कारण होता है। कषाय न होने के कारण उसमें स्थिति या अतु-भाव (फल देने की शक्ति) का वन्थ नहीं होता, इस लिए साता-वेदनीय कर्म के पुद्रल पहले समय में बॅधते हैं, दूसरे समय में वेदे जाते हैं और तीसरे समय में उनकी निर्जरा हो जाती है। उनकी स्थिति केवल दो समयों की होती है।

(१४) चौटहवें गुणस्थान में किसी प्रकृति का वन्ध नहीं होता,

इस लिए इसे अवन्धक गुणस्थान कहा जाता है। इस गुणस्थान में योगों का भी निरोध हो जाने से कर्मबन्ध का कोई कारण नहीं रहता, इस लिए भी बन्ध नहीं होता।

पीछे बताया जा चुका है कि कर्मवन्थ के चार कारण हैं-मिध्याल, अविरति, कषाय और योग। इनमें से मिध्याल पहले गुणस्थान में ही होता है। इस लिए मिध्यात्व से वँधने वाली नरक आदि १६ पकृतियाँ आगे के किसी गुणस्थान में नहीं वंधतीं। इसी प्रकार अविरति, कषाय और योगरूप कारण जैसे जैसे द्र होते जाते हैं उनसे वँधने वाली प्रकृतियाँ भी कम होती जाती हैं। चौदहवें गुणस्थान में कोई कारण नहीं बचता और इस लिए किसी भी कर्मप्रकृति का वन्धनहीं होता केवल शरीर का सम्बन्ध रहता है, उससे छूटते ही जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

त्रायुवन्थ पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें श्रौर छठे गुणस्थान में ही होता है। सातवें गुणस्थान में वही जीव आयु वॉधता है जिसने छठे गुणस्थान में देवायुवन्ध को पूरा नहीं किया है।

### **उदयाधिकार**

विपाक का समय आने पर कर्मफल को भोगना उदय कहलाता है। उदय के योग्य १२२ कर्म मुकृतियाँ हैं। वन्ध १२० मुकृतियों का ही होता है। मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का बन्ध नहीं होता। मिध्यात्वमोहनीय ही परिणाम-विशेष से जब आई-शुद्ध या शुद्ध हो जाता है तो मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोह-नीय के रूप में उदय में आता है, इस लिए उदय में बन्ध की अपेना दो प्रकृतियाँ अधिक हैं।

(१)पहले गुणस्थान में ११७ कर्मप्रकृतियों का उदय होता है। १२२ में से नीचे लिखी पॉच कम हो जाती हैं-(१) मिश्र मोह-नीय(२) सम्यक्त्व मोहनीय(३) आहारक शरीर(४)आहारक द्यंगोपांग और (५) तीर्थङ्कर नामकर्म।इन पाँच प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में नहीं होता।

- (२) द्सरे गुणस्थान में १११ कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। पहले गुणस्थान की ११७ प्रकृतियों में से नीचे लिखी छ: कम हो जाती हैं—(१) सूच्म नामकर्म (२) अपर्याप्त नामकर्म (३) साधारण नामकर्म (४) त्रातप नामकर्म (५) मिथ्यात्व मोहनीय और (६) नरकानुपूर्वी।
- (३) तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्वोक्त १११ में से नीचे लिखी १२ प्रकृतियाँ कम करने से ६६ रह जाती हैं और उनमें मिश्र मोहनीय मिला देने से कुल १०० प्रकृतियों का उदय तीसरे गुणस्थान में होता है। बारह प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं— अंनन्तानुबन्धी चार कषाय (५) स्थावर नामकर्म (६-६) एकेन्द्रिय तथा तीन विकलेन्द्रिय (द्दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) (१०) तिर्यश्चानुपूर्वी (११) मनुष्यानुपूर्वी और (१२) देवानुपूर्वी।
- (४) चौथे गुणस्थान में १०४ प्रकृतियों का उदय होता है। तीसरे गुणस्थान की १०० प्रकृतियों में से मिश्रमोहनीय का उदय चौथे गुणस्थान में नहीं होता। वाकी ६६ प्रकृतियों में नीचे लिखी पाँच और मिला दी जाती हैं—(१) सम्यक्त्व मोहनीय (२) देवानु-पूर्वी (३) मनुष्यानुपूर्वी (४) तिर्यश्चानुपूर्वी और (५) नरकानुपूर्वी।
- (५) पॉचर्वे गुग्गस्थान में ८७ प्रकृतियों का उदय होता है। ऊपर लिखी १०४ में से नीचे लिखी १७ कर्म प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं— (१) देव गति (२) नरक गति (३–६) चार आनुपूर्वी (७) देवायु (८) नरकायु (६) वैक्रिय शरीर (१०) वैक्रिय श्रंगोपांग (११) दुर्भग नामकर्म (१२) अनादेय नामकर्म (१३) अयशःकीर्ति नाम कर्म (१४–१७) अप्रत्याख्यानावरण के चार कपाय। इन १७ प्रकृतियों को घटा देने पर वाकी वची हुई ८७ प्रकृतियों का उदय

# पाँचवे गुणस्थान में होता है।

- (६) छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों का उदय होता है। उपर लिखी ८७ में से नीचे लिखी आठ घटाने पर ७६ वच जाती हैं। उनमें आदारक शरीर और आदारक अंगोपांग नामकर्म मिलाने पर ८१ हो जाती हैं। वे आठ प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—(१) तिर्य-श्चगति (२) तिर्यश्च आयु (३) नीच गोत्र (४) उद्योत नामकर्म और (५-८) प्रत्याख्यानावरण चार कवाय।
- (७) सातवें गुणस्थान में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है। उपरोक्त = १ में से निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इन पाँच प्रकृतियों का उदय छटे गुणस्थान के अन्त तक ही रहता है। इस लिए सातवें गुणस्थान में इन पाँच प्रकृतियों के घटाने पर शेष ७६ वच जाती हैं।
- ( ८ ) त्राठवें गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है। सम्यक्तव मोहनीय स्त्रौर स्त्रन्त के तीन संहनन इन चार प्रकृतियों का सातवें गुणस्थान के अन्त में विच्छेद हो जाता है, इस लिए स्राठवें गुणस्थानमें ऊपर वताई गई ७६ प्रकृतियों में से चार कम हो जाती हैं।
- (६) नवें गुणस्थान में ६६ प्रकृतियों का उदय होता है। ऊपर बताई गई ७२ में से नीचे लिखी छ: कम हो जाती हैं-हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा।
- (१०) दसवें गुणस्थान में ६० प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्वोक्त ६६ में से नीचे लिखी छः कम हो जाती हैं—(१) स्त्रीवेद (२) पुरुप वेद (३) नपुँसक वेद (४) संज्वलन क्रोथ (५) संज्वलन मान (६) संज्वलन माया।
- (११) ग्यारहर्वे गुणस्थान में ५६ प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्वोक्त ६० में से संज्वलन लोभ कम हो जाता है।

(१२) बारहवें गुणस्थान में ५७ प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्वोक्त ५६ में से ऋषभनाराच संहनन श्रीर नाराच संहनन ये दो प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं। ५७ प्रकृतियों का उदय बारहवें गुणस्थान के द्विचरम समय पर्यन्त श्रर्थात् अन्तिम समय से प्रहले के समय तक पाया जाता है। निद्रा श्रीर प्रचला इन दो कर्मप्रकृतियों का उदय अन्तिम समय में नहीं होता। इससे पूर्वोक्त ५७ कर्म प्रकृतियों में से निद्रा और प्रचला को छोड़ कर शेष ५५ कर्म प्रकृतियों का उदय बारहवें गुणस्थान के श्रन्तिम समय में होता है।

(१३) तेरहवें गुणस्थान में ४२ प्रकृतियों का उदय हो सकता है। पूर्वोक्त ४४ में से नीचे लिखी १४ कर्मप्रकृतियों का उदय बारहवें गुणस्थान तक ही रहता है— ज्ञानावरण ४, दर्शनावरण ४, श्रौर अन्तराय की ४। ४४ में से १४ घटाने पर ४१ रह जाती हैं। तेरहवें गुणस्थान में तीर्थङ्कर नामकर्म का भी उदय हो सकता है, इस लिए ४२ प्रकृतियाँ हो जाती हैं।

(१४) चौदहवें गुणस्थान में केवल १२ प्रकृतियों का उदय होता है। नीचे लिखी तीस प्रकृतियों का उदय तेरहवें गुणस्थान तक ही रहता है— (१) श्रौदारिक श्रित्र (२) श्रौदारिक श्रङ्गोपाङ्ग (३) श्रस्थर नामकर्म (४) श्रश्यभ नामकर्म (४) श्रुभविहायोगित (६) श्रश्यभविहायोगित (७) प्रत्येक नामकर्म (०) स्थिर नामकर्म (६) श्रुभनामकर्म (१०) समचतुरस्र संस्थान (११) न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान (१२) सादि संस्थान (१३) वामन संस्थान (१४) कुन्जक संस्थान (१५) हण्डक संस्थान (१६) श्रगुरुलघु नामकर्म (१७) उपघात नामकर्म (१०) उपघात नामकर्म (१०) पराघात नामकर्म (१६) उच्छ्वास नामकर्म (२०)वर्ण (२१) रस (२२) गन्ध (२३) स्पर्श (२४) निर्माण नामकर्म (२५) तैजसशरीर नामकर्म (२६) कार्मणशरीर नामकर्म (२७) वज्रश्रघभनाराच संहनन (२८) सुस्वर नामकर्म (२६) दुःस्वर

नामकर्म (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों में से कोई एक)। इनका उदय चौदहवें गुणस्थान में नहीं होता इस लिए चौदहवें गुणस्थान में केवल १२ मकृतियों का उदय होता है। वे वारह मकृतियाँ इस प्रकार हैं— (१) सुभग नामकर्म (२) आदेय नामकर्म (३) यशः कीर्ति नामकर्म (४) वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियों में से कोई एक (५) त्रस नामकर्म (६) बादर नामकर्म (७) पर्याप्त नामकर्म (८) पञ्चेन्द्रय नामकर्म (६) मनुष्यायु (१०) मनुष्यगित (११) तीर्थङ्कर नामकर्म और (१२) उच्चगोत्र। इनका उदय चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय तक रहता है। इन प्रकृतियों से सुक्त होते ही जीव शुद्ध, बुद्ध और सुक्त हो जाता है।

#### **उदीर**णाधिकार

विपाक का समय पाप्त होने से पहले ही कर्मदिलकों को भोगना उदीरणा है अर्थात कर्मदिलकों को प्रयत्नविशेष से खींच कर नियत समय से पहले ही उनके शुभाशुभ फलों को भोगना उदीरणा है। कर्मों के शुभाशुभ फलों को भोगना ही उदय तथा उदीरणा है, किन्तु दोनों में इतना भेद है कि उदय में किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना खाभाविक क्रम से कर्मों के फल का भोग होता है और उदीरणा में प्रयत्न करने पर ही कर्मफल का भोग होता है।

पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक उदय और उदीरणा एक समान हैं। सातवें से लेकर तेरहवें तक मत्येक गुणस्थान में उदय की अपेक्षा उदीरणा में नीचे लिखी तीन मकृतियाँ कम हैं— (१) सातावेदनीय (२) असातावेदनीय और (३) मनुष्य आयु। उदया-धिकार में बताया जा चुका है कि छठे गुणस्थान में≃१ मकृतियों का उदय होता है। उनमें से (१) निद्रानिद्रा (२) प्रचलापचला (३) स्त्यानगृद्धि (४) आहारक शरीर (५) आहारक अद्रोपाङ्ग नाम-कमी। इन पाँच मकृतियों का उदयविच्छेद छठे गुणस्थान के अन्त में हो जाता है, इसलिए सातवें गुणस्थान में इनका उदय नहीं होता, किन्तु छठे गुणस्थान के अन्त में उदीरणा = प्रकृतियों की होती है। ऊपर लिखी पाँच और (१) सातावेदनीय (२) असातावेदनीय तथा (३) मनुष्यायु। इन तीन प्रकृतियों की उदीरणा आगे भी किसी गुणस्थान में नहीं होती, इस लिए तेरहवें गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में तीन प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं।

चौदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की उदीरणा नहीं होती क्योंकि उदीरणा होने में योग की अपेक्ता है और चौदहवें गुण-स्थान में योग का निरोध हो जाता है।

#### सत्ताधिकार

वन्ध के समय जो कर्मपुद्गल जिस कर्मखरूप में परिणत होते हैं उन कर्मपुद्गलों का उसी कर्म खरूप में आत्मा के साथ लगे रहना कर्म की सत्ता कही जाती है। कर्मपुद्गलों का प्रथम खरूप को छोड़ कर दूसरे कर्मखरूप में बदल कर आत्मा के साथ लगे रहना भी सत्ता है। कर्मों का उसी खरूप में लगे रहना बन्ध-सत्ता है और दूसरे खरूप में बदल कर लगे रहना संक्रमणसत्ता है।

सत्ता में १४८ कर्मप्रकृतियाँ मानी जाती हैं। उदयाधिकार में पाँच बन्धन और पाँच संघातन की प्रकृतियाँ अलग नहीं हैं, उन्हें पाँच शरीरों में ही गिन लिया गया है तथा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की एक एक प्रकृति को ही गिना है। सत्ताधिकार में पाँचों शरीरों के पाँच बन्धन और पाँच संघातन अलग गिने जाते हैं। वर्ण ५, रस ५, गन्ध २ और स्पर्श द होने से वर्ण आदि की कुल २० प्रकृतियाँ गिनी जाती हैं। इनमें बन्धन और संघातन के मिलाने पर ३० हो जाती हैं। इनमें से समुच्य रूप से गिनी जाने वाली वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श की ४ प्रकृतियाँ कम कर देने पर २६ बचती हैं अर्थात सत्ताधिकार में ५ वन्धन, ५ संघातन और १६

वर्णादि इस प्रकार २६ प्रकृतियाँ बढ़ जाती हैं। उदयाधिकार की १२२ प्रकृतियों में उपरोक्त २६ मिला देने पर कुल १४८ हो जाती हैं।

पहले तथा चौथे से लेकर ग्यारहवें तक नौ गुणस्थानों में सभी अर्थात् १४८ प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। द्सरे और तीसरे गुणस्थान में तीर्थङ्कर नामकर्म की सत्ता नहीं होती, इस लिए इन दोनों में १४७ प्रकृतियों की ही सत्ता रहती है।

जिस जीव ने पहले नरक की आयु का बन्ध कर लिया है और बाद में सम्यक्त्व प्राप्त करके उसके बल से तीर्थं कर नामकर्म को भी वाँध लिया है वह जीव नरक में जाने से पहले मिध्यात्व को अवश्य ही प्राप्त करता है। ऐसे जीव की अपेना से ही पहले गुणस्थान में तीर्थं कर नामकर्म की सत्ता मानी गई है। दूसरे या तीसरे गुणस्थान में वर्तमान कोई जीव तीर्थं कर नामकर्म को नहीं वाँध सकता, क्यों कि उन दोनों गुणस्थानों में शुद्ध सम्यक्त्व नहीं होता। इसी प्रकार तीर्थं कर नामकर्म को वाँध कर भी कोई जीव सम्यक्त्व से च्युत होकर दूसरे या तीसरे गुणस्थान में नहीं जाता, इसी लिए दूसरे और तीसरे गुणस्थान में तीर्थं कर नामकर्म को छोड़ कर शेष १४७ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है।

कर्मों की सत्ता दो पकार की हैं - सम्भवसत्ता और खरूप-सत्ता। जीव के साथ वँधे हुए कर्मों की वर्तमान सत्ता को खरूप-सत्ता कहते हैं और जिन कर्मों के वर्तमान अवस्था में वँधे हुए न होने पर भी वॅधने की सम्भावना हो उनकी सत्ता को सम्भवसत्ता कहते हैं। ऊपर वताई गई १४७ और १४० कर्मप्रकृतियों की सत्ता सम्भवसत्ता की अपेदाा से हैं अर्थात् उन प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। खरूपसत्ता की अपेदाा दो पकार का आयुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकता किन्तु सम्भवसत्ता की अपेदाा रह सकता है।

चौथे गुणस्थान से सम्यक्त की अपेक्षा जीव के नीन भेद हो

जाते हैं-(१) चायोपशमिक सम्यक्त्वी (२) श्रौपशमिक सम्यक्त्वी और (३) चायिक सम्यक्त्वी। इनके फिर दो दो भेद हो जाते हैं-(१) चरम शरीरी और (२) श्रचरम शरीरी।

त्तायोपशमिक श्रौर औपशमिक सम्यक्त्वी श्रवरमशरीरी जीवों के चौथे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक १४८ प्रकृतियों की सत्ता है ∤

पश्चसंग्रह का सिद्धान्त है कि जो जीव अनन्तां नुबन्धी ४ कपायों की विसंयोजना नहीं करता वह उपशम श्रेणी का प्रारम्भ नहीं कर सकता तथा यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि नरक या तिर्यश्च की भायु बाँध कर जीव उपशम श्रेणी को नहीं प्राप्त कर सकता। इन दो सिद्धान्तों के अनुसार आठवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें तक १४२ कम्प्रकृतियों की सत्ता मानी जाती है क्योंकि श्चनन्ता-नुबन्धी कषायचतुष्क की विसंयोजना तथा देवायु को बाँध कर जो जीव उपशम श्रेणी करता है उसके आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें इन चार गुणस्थानों में १४२ कम्प्रकृतियों की सत्ता होती है। विसंयोजना च्य को ही कहते हैं किन्तु च्य में नष्ट किए कम् का फिर सम्भव नहीं होता श्रोर विसंयोजना में होता है।

चायिक सम्यक्तव वाले अचरम शरीरी जीव के चौथे से लेकर भाठवें गुणस्थान तक १४१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता होती है। श्रनन्तानुबन्धी चार कषाय श्रीर सम्यक्तवमोहनीय, मिध्यात्व-मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतियों का च्रय हो जाने से वे सत्ता में नहीं रहतीं।

औपशमिक तथा चायोपशमिक सम्यक्त वाले चरमशेरीरी जीवों के चौथे से लेकर सातवें गुणस्थान तक १४५ प्रकृतियों की सत्ता होती है, क्योंकि इनके वर्तमान मनुष्यायुको छोड़ कर शेष देव,नरक श्रौर तिर्यश्च इन तीन आयु कर्म प्रकृतियों की न स्वरूप-सत्ता हो सकती है और न सम्भवसत्ता।

वर्णादि इसंप्रकार २६ प्रकृतियाँ क १२२ प्रकृतियों में उपरोक्त २६ मिल् पहले तथा चौथे से लेकर ग्याः श्रर्थात् १४८ प्रकृतियों की सत्तः गुणस्थान में तीर्थङ्कर नामकर्म ह दोनों में १४७ प्रकृतियों की ही जिस जीव ने पहले नरक बाद में सम्यक्त्व प्राप्त करके भी बाँध लिया है वह जीव ह अवश्य ही प्राप्त करता है। स्थान में तीर्थङ्कर नामकर्मः गुणस्थान में वर्तमान की सकता, क्योंकि उन दोनीं इसी प्रकार तीर्थङ्कर नाः से च्युत होकर दूसरे हर The state of the s दूसरे और तीसरेगुण The water was and promise the same १४७ कम्प्रकृतियों व and the second कर्मों की सत्ता दे सत्ता। जीव के साथ सत्ता कहते हैं और जिन्ह होने पर भी वॅधने की सम्हे

The state of the s

कहते हैं। ऊपर वताई गई १६ सम्भवसत्ता की अपेदाा से है 🤄 सकती है। स्वरूपसत्ताकी श्रपेता ६ साथ नहीं रह सकता किन्तु सम्भवसत्तर चौथे गुणस्थान से सम्यक्त्व की अपेरे में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चौकड़ियों का चय हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रकृतियों की सत्ता रह जाती है। तीसरे भाग के अन्त में नपुंसकवेद का चय हो जाने से चौथे भाग में ११३ रह जाती हैं। चौथे के अन्त में स्त्रीवेद का चय हो जाने से पाँचवें में ११२। पाँचवें भाग के अन्त में हास्य, रित, अरित, भय, शोक और जुगुप्सा इन छः प्रकृतियों का चय हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६। छठे के अन्त में पुरुष वेद का चय होने से सातवें भाग में १०५। सातवें के अन्त में संज्व-लन क्रोध का चय होने से आठवें भाग में १०४ और आठवें के अन्त में संज्वलन मान का चय हो जाने से नवें भाग में १०३ कर्ममकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। नवें भाग के अन्त में संज्वलन माया का चय हो जाता है।

दसवें गुणस्थान में १०२ कर्मप्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस गुणस्थान के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का अभाव हो जाता है इस लिए बारहवें गुणस्थान के दो भागों में से अर्थात् द्विचरम समय पर्यन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १०१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। दूसरे भाग में अर्थात् द्विच-रम समय में निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का चय हो जाता है। इस लिए बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में ६६ प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण और पाँच अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का चय बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में हो जाता है।

तेरहवें गुणस्थान में =५ कर्म प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं।

चौदहवें गुणस्थान में द्विचरम समय तक अर्थात् अन्तिम समय से पहले समय तक ८५ कर्मप्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। द्विचरम समय में नीचे लिखी ७२ कर्मप्रकृतियों का त्त्रय हो जाता है- (१) त्तायिक सम्यक्त्व वाले चरम शरीरी जीवों के चौथे गुणस्थान से लेकर नवें के प्रथम भाग तक १३८ कर्मपकृतियों की सत्ता होती है। श्रमन्तानुबन्धी चार कषाय,सम्यक्त्व मोहनीय,मिश्रमोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और तीन आयु इन दस प्रकृतियों की सत्ता उस जीव के नहीं होती।

जो जीव वर्तमान जन्म में ही चापक श्रेणी कर सकते हैं वे चापक या चरमशरीरी कहे जाते हैं। उनके मनुष्य श्रायु ही सत्ता में रहती है दूसरी श्रायु नहीं। उन्हें भविष्य में भी दूसरी श्रायु सत्ता में होने की सम्भावना नहीं रहती। इस लिए चापक (चरमशरीरी) जीवों को मनुष्य श्रायु के सिवाय दूसरी श्रायु की न खरूपसत्ता है श्रोर न सम्भवसत्ता। इसी अपेचा से चापक (चरम शरीरी जिन्हें चायिक सम्यक्तव नहीं हुआ है) जीवों के १४५ कमें पक्तियों की सत्ता कही गई है परन्तु चापक जीवों में जो चायिक सम्यक्तव वाले हैं उनके श्रान्तानुबन्धी आदि सात पक्तियों का भी चय हो जाता है इसी लिए चायिक सम्यक्तव वाले चपक जीवों के १३८ कमें पक्तियों की सत्ता कही गई है। जो जीव वर्तमान जन्म में चपक श्रेणी नहीं कर सकते वे श्राचरम शरीरी कहलाते हैं।

नवें गुणस्थान के नौ भागों में से प्रथम भाग में चपक श्रेणी वाले जीव के पूर्वोक्त १३८ कर्ममकृतियों की सत्ता होती है। पहले भाग के अन्त में नीचे लिखी १६ प्रकृतियों का च्य हो जाता है— (१) स्थावर नामकर्म (२) सूच्म नामकर्म (३) तिर्यञ्च गित (४) तिर्यञ्चानुपूर्वी (५) नरकगित (६) नरकानुपूर्वी (७) आतप नामकर्म (८) उद्योत नामकर्म (६) निद्रानिद्रा (१०) प्रचलापचला (११) स्त्यानगृद्धि (१२) एकेन्द्रिय (१३) वेडन्द्रिय (१४) तेइन्द्रिय (१५) चडिरन्द्रिय और (१६) साधारण नामकर्म, इस लिए दूसरे भाग में १२२ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। दूसरे भाग के अन्तिम समय में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण चौकड़ियों का चय हो जाता है इस लिए तीसरे भाग में ११४ प्रकृतियों की सत्ता रह जाती है। तीसरे भाग के अन्त में नपुंसकवेद का चय हो जाने से चौथे भाग में ११३ रह जाती हैं। चौथे के अन्त में स्त्रीवेद का चय हो जाने से पॉचवें में ११२। पॉचवें भाग के अन्त में हास्य, रित, अरित, भय, शोक और जुगुप्सा इन छः प्रकृतियों का चय हो जाता है, इस लिए छठे भाग में १०६। छठे के अन्त में पुरुष वेद का चय होने से सातवें भाग में १०५। सातवें के अन्त में संज्व-लन कोध का चय होने से आठवें भाग में १०४ और आठवें के अन्त में संज्वलन मान का चय हो जाने से नवें भाग में १०३ कर्मप्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। नवें भाग के अन्त में संज्वलन माया का चय हो जाता है।

दसवें गुणस्थान में १०२ कर्मप्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस गुणस्थान के अन्तिम समय में संज्वलन लोभ का अभाव हो जाता है इस लिए बारहवें गुणस्थान के दो भागों में से अर्थात् द्विचरम समय पर्यन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १०१ कर्मप्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। दूसरे भाग में अर्थात् द्विच-रम समय में निद्रा और पचला इन दो प्रकृतियों का चय हो जाता है। इस लिए बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में ६६ प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं। ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण और पांच अन्तराय इन १४ प्रकृतियों का चय बारहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में हो जाता है।

तेरहवें गुणस्थान में ८४ कर्म प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। चौदहवें गुणस्थान में द्विचरम समय तक अर्थात् अन्तिम समय से पहले समय तक ८४ कर्ममकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। द्विचरम

समय में नीचे लिखी ७२ कर्ममकृतियों का चय हो जाता है- (१)

देवगति(२) देवानुपूर्वी(३)शुभविहायोगति(४) अशुभविहायो-गति (५) सुरभिगन्धं नामकर्म (६) दुरभिगन्धं नामकर्म (७-१४) त्राट स्पर्श (१४-१६) पाँच वर्षा (२०-२४) पाँच रस (२५-२६) पाँच शारीर (३०-३४) पाँच बन्धन (३५-३६) पाँच संघातन (४०) निर्माण नामकर्म (४१-४६) संहनन छ:(४७-५२) अस्थि-रादि छ: (श्रस्थिर, श्रशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रौर श्रयशः कीर्ति), (५३-५८) संस्थान छ: (५६-६२) अगुरुलघुचतुष्क (६३) अपर्याप्तनामकर्म, (६४) साताचेदनीय या असाताचेदनीय, (६५-६७) प्रत्येक, स्थिर और शुभनामकर्म, (६८-७०) तीन श्रंगोपाङ्ग, (७१) सुस्वर नामकर्म और (७२) नीचगोत्र। द्विचरम समय में ७२ प्रकृतियों का च्रय हो जाने पर अन्तिम समय में १३ कर्मप्रकृतियाँ वचती हैं। वे इस प्रकार हैं-(१-३) मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्यायु (४-६) त्रस, बादर और पर्याप्त-नामकर्म (७) यशःकीर्ति नामकर्भ (८) आदेय नामकर्म (६) सुभग नामकर्ष(१०) तीर्थङ्कर नामकर्ष (११) उच्चगोत्र (१२) पञ्चेन्द्रिय जाति नामकर्म श्रीर (१३) सातात्रेदनीय या श्रसाता वेदनीय इन दोंनों में से एक।

इन तेरह प्रकृतियों का अभाव चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में हो जाता है श्रोर आत्मा निष्कर्म होकर मुक्त हो जाता है।

किसी किसी श्राचार्यका मत है चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में १२ प्रकृतियाँ ही रहती हैं। मनुष्यानुपूर्वी नहीं रहती। दूसरी ७२ प्रकृतियों के साथ स्तिवुक्तसंक्रम द्वारा उसका भी ज्ञय हो जाता है। उदय में नहीं श्राए हुए कर्मद् लिकों को उसी जाति तथा वरावर स्थिति वाले उदयवर्ती कर्मद् लिकों में बदल कर उन्हीं के साथ भोग लेना स्तिवुक्तसंक्रम कहा जाता है। ऊपर लिखी वारह प्रकृतियों के सिवाय वाकी सब सत्ता में रही हुई प्रकृतियों को को जीव चौदहवें गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त से पहले के) समय में स्तिबुकसंक्रम द्वारा हटाँ देता है। (क्रमंत्रन्य दूसरा)

गुणस्थानों का स्वरूप तथा कर्मों के बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता ऊपर बताए गए हैं। १४ गुणस्थान के थोकड़े में पत्येक गुण-स्थान से सम्बन्ध रखने वाले २८ द्वार हैं। उनमें से (१) नामद्वार (२) लत्त्तण द्वार (३) बन्ध द्वार (४) उदय द्वार (५) उदीरणा द्वार और (६) सत्ता द्वार दूसरे कर्मग्रन्थ के अनुसार ऊपर बताए जा चुके हैं। वाकी द्वार संक्षेप से थोकड़े के अनुसार दिए जाते हैं—

(७) स्थित द्वार-ग्रुणस्थान विशेष में जीव के रहने की काल-पर्यादा को स्थित कहते हैं। पहले ग्रुणस्थान में जीवों की स्थिति तीन प्रकार की होती है— अनादि अपर्यवसित (जिसकी आदि भी नहीं है और अन्त भी नहीं है)। अभव्य या कभी मोच्च न जाने वाले भव्य जीव अनादि काल से पहले ग्रुणस्थान में हैं और अनन्त काल तक रहेंगे, उनकी अपेच्चा अनादि अपर्यवसित पहला भंग है। (२) अनादि सपर्यवसित (जिसकी आदि नहीं है किन्तु अन्त है) जो भव्य जीव अनादि काल से मिथ्यादृष्टि हैं किन्तु भविष्य में मोच्च प्राप्त करेंगे, उनकी अपेच्चा दूसरी स्थित है। (३) सादि सपर्य-वसित अर्थात् जिसकी आदि भी है और अन्त भी है। जो जीव औपशिमक सम्यवत्व को प्राप्त कर ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ कर गिरता हुआ फिर पहले गुणस्थान में आ जाता है उसकी अपेच्चा से तीसरा भंग है। तीसरे भंग वाला जीव अधिक से अधिक देशोन अर्द्ध पुद्रलपरावर्तन तक पहले गुणस्थान में रह सकता है।

द्सरे गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आवित्तिका की है।तीसरे गुणस्थान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्भुहूर्त की है।चौथे गुणस्थान की जघन्य अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट ६६ सागरोपम भाभेरी।पाँचवें गुणस्थान की जघन्य अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट कुझ कम एक करोड़ पूर्व की। छठे गुणस्थान की जधन्य एक समय और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व। सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान की स्थित जधन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्ग्रहर्त है। वारहवें गुणस्थान की जधन्य और उत्कृष्ट स्थित अन्तर्ग्रहर्त है। तेरहवें की स्थिति जधन्य अन्तर्ग्रहर्त और उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व है। चौदहवें गुणस्थान की स्थिति मध्यमरीति से यानी न धीरेन जल्दी पाँच लघु अन्तर अर्थात् अ, इ, उ, ऋ, ल के उचारण में जितना समय लगता है, उतनी है।

( ८ ) क्रिया द्वार-क्रियाएं पचीस हैं-काइया, अहिगरिणया, पाडसिया, पिरतावणिया, पाणाइवाइया, आरंभिया, पिरग्गिहया, मायावत्तिया, मिच्छादंसणवत्तिया, अपचक्तािणया, दिद्विया, पुद्विया, पाडचिया, सामन्तोवणिवाइया, नेसित्थया, साहित्थया, आणविणिया, वेयारिणया, अणाभोगवत्तिया, अणवकंत्ववत्तिया, पओइया, समुदािणया, पेज्जवित्तिया, दोसवित्तया, ईरियाविहया।

पहले और तीसरे गुणस्थान में ईरियाविहया को छोड़ कर शेष २४ क्रियाएं पाई जाती हैं। दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिच्छा-दंसण्वित्तया (मिध्यादर्शन प्रत्यया) और ईरियाविहया को छोड़ कर शेष २३। पाँचवें में ख्रविरित और पहले की दो को छोड़ कर २२। छठे गुणस्थान में उपरोक्त २२ में से परिग्गहवित्तया को छोड़ कर २१ क्रियाएं पाई जाती हैं। सातवें से नवें तक आरिम्भया को छोड़ कर २० और दसवें गुणस्थान में मायावित्तया को छोड़ कर १६ क्रियाएं पाई जाती हैं। ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवें गुणस्थान में केवल ईरियाविहया क्रिया पाई जाती है। चौदहवें गुणस्थान में कोई क्रिया नहीं होती।

(६) निर्जरा द्वार-पहले से लेकर दसर्वे गुणस्थान तक आठों कर्मों की निर्जरा होती है। ग्यारहर्वे श्रीर वारहर्वे गुणस्थान में मोइनीय के सिवाय सात कर्मों की तथा तेरहवें ख्रीर चौदहवें गुण-स्थान में चार श्रघाती कर्मों की निर्जरा होती है।

(१०) भाव द्वार-पहले,द्सरे श्रौर तीसरे गुणस्थान में औद-यिक, ज्ञायोपशमिक श्रौर पारिणामिक तीन भाव होते हैं। चौथे से दसवें तक पाँचों भाव होते हैं। ग्यारहवें में ज्ञायिक के सिवाय चार और वारहवें में श्रौपशमिक के सिवा चार भाव होते हैं। तेरहवें श्रौर चौदहवें गुणस्थान में श्रौदयिक,ज्ञायिक श्रौर पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं। सिद्धों के ज्ञायिक श्रौर पारिणामिक भाव होते हैं।

(११) कारण द्वार-कर्मबन्ध के निमित्त को कारण कहते हैं। इसके पॉच भेद हैं-मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पहले और तीसरे गुणस्थान में पाँचों कारण होते हैं। दूसरे और चौधे में मिध्यात्व के सिवाय चार। पॉचवें और छठे में मिध्यात्व तथा अविरति को छोड़ कर तीन। सातवें से दसवें तक कषाय और योग दो। ग्यारहवें, वारहवें, और तेरहवें में केवल योग होता है। चौदहवें गुणस्थान में कोई कारण नहीं होता, इस लिए वहाँ कर्म-वन्ध भी नहीं होता।

(१२)परीषद द्वार-संयम के कठोर मार्ग में विचरते हुए साधु को प्रतिक्ल परिस्थित के कारण जो कष्ट उठाने पड़ते हैं वे परी-षद कहे जाते हैं। परीषद २२ हैं-(१) छुधा (२) तृषा (३) शीत (४) उष्ण(५) दंशमशक (६) अचेल (७) अरति (८) स्त्री (६) चर्या (१०) निषद्या (११) शय्या (१२) स्त्राक्रोश (१३) वध (१४) याचना (१५) स्रलाभ (१६) रोग (१७) तृणस्पर्श (१८) जल्लमैल (१६) सत्कार पुरस्कार (२०) मज्ञा (२१) स्रज्ञान स्त्रीर (२२) दर्शन।

चार कर्मों के उदय से ये सभी परीषह होते हैं। ज्ञानावरणीय के उदय से वीसवॉ (प्रज्ञा) श्रीर इकीसवॉ (श्रज्ञान)। वेदनीय कर्म के उदय से १ से ५ तक तथा ६,११,१३,१६,१७,१८ ये ग्यारह परीषह होते हैं। दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से वाईसवाँ (दर्शन)
परीषह श्रीर चारित्र मोहनीय के उदय से सात परीषह होते हैं— ६,
७, ८, १०, १२, १४ और १६ वाँ। अन्तराय कर्म के उदय से
१४वाँ अलाभ परीषह होता है।

पहले गुणस्थान से लेकर नवें गुणस्थान तक सभी परीषह होते हैं, जिनमें से एक समय में जीव अधिक से अधिक वीस वेदता है क्योंकि शीत और उष्ण परीषह एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार चर्या (विहार के कारण होने वाला कष्ट) श्रीर निषद्या (श्रधिक बैठे रहने के कारण होने वाला कष्ट) एक साथ नहीं हो सकते।

दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म से होने वाले भाठ परीपहों को छोड़ कर बाकी चौदह होते हैं। तेरहवें भीर चौदहवें गुणस्थान में बदनीय कर्म से होने वाले छुधा, तृषा भादि ग्यारह परीपह ही होते हैं।

(१३) मात्मद्वार- पहले भीर तीसरे गुणस्थान में ज्ञानात्मा और चारित्रात्मा के सिवाय छ: आत्माएं पाई जाती हैं। द्सरे, चौथे और पॉचवें गुणस्थान में चारित्रात्मा के सिवाय सात आत्माएं पाई जाती हैं। छठे से लेकर दसवें तक आठों मात्माएं। ग्यारहवें से तेरहवें तक कषाय के सिवाय सात आत्माएं। चौदहवें में कपाय और योग के सिवाय छ: आत्माएं होती हैं। सिद्ध भगवान में ज्ञान, दर्शन, द्रव्य और उपयोग रूप चार आत्माएं ही हैं।

(१४) जीव द्वार- पहले गुणस्थान में जीव के चौदह भेद पाए जाते हैं। द्सरे में छ:-वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चडिरिन्द्रिय श्रीर असंज्ञी तिर्यश्च पञ्चेन्द्रिय अपयीप्त तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त और अपयीप्त। तीसरे में एक-संज्ञी पर्याप्त।चौथे में दो-संज्ञी पर्याप्त श्रीर श्रपयीप्त। पाँचवें से लेकर चौदहवें तक एक- संज्ञी पर्याप्त।

(१५) गुराद्वार-पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जीवॉ

में भाठ वातें होती है-असंयती, अपचक्ताणी, अबिरत, असंवृत, अपिडत, अजागृत, भधमी, अधमेन्यवसायी। पॉचवें में आठ वोल पाये जाते हैं- संयतासंयती, पचक्ताणापचक्ताणी, विरताविरत, संवृतासंवृत, बालपिडत, सुप्तजागृत, धर्माधर्मी, धर्माधर्म न्यवसायी। छठे से लेकर चौदहवें तक आठ गुण होते हैं-संयती, पचक्ताणी, विरत, संवृत, पण्डित, जागृत, धार्मिक और धर्म व्यवसायी।

(१६) योग द्वार-पहले,द्सरे और चौथे गुणस्थान में आहा-रक और आहारक मिश्र को छोड़ कर १३ योग पाये जाते हैं। तीसरे गुणस्थान में औदारिक मिश्र, नैक्रियमिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण इन पॉच योगों को छोड़ कर बाकी दस पाये जाते हैं। पाँचनें में आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण के सिवाय बारह योग पाये जाते हैं। छठे में कार्मण के सिवाय १४ योग पाये जाते हैं। सातनें में तीन मिश्र और कार्मण को छोड़ कर ग्यारह योग पाए जाते हैं। आठनें से लेकर बारहनें तक नौ योग पाए जाते हैं-चार मनोयोग, चार बचन योग और एक औदारिक। तेर-हनें में पाँच अथवा सात-सत्यमनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य बचन योग, व्यवहार बचन योग और औदारिक। सात मानने पर औदारिक मिश्र और कार्मण बढ़ जाते हैं। चौदहनें गुण-स्थान में योग नहीं होता।

(१७) उपयोग द्वार-पहले झौर तीसरे में छ: उपयोग पाए जाते हैं- तीन अज्ञान और पहले तीन दर्शन। दूसरे, चौथे और पाँचवें में छ:- तीन ज्ञान श्रीर तीन दर्शन। छठे से वारहवें तक सात- चार ज्ञान और तीन दर्शन। तेरहवें श्रीर चौदहवें में दो-केवल ज्ञान श्रीर केवल दर्शन।

(१८) लेश्या द्वार-पहले से छठेतक छहों लेश्याएं पाई जाती हैं। सातवें में पिछली तीन। आठवें से वारहवें तक शुक्ललेश्या। तेरहर्वे में परमशुक्ल लेश्या। चौद्हर्वे में कोई लेश्या नहीं होती।

(१६) हेतु द्वार-हेतु का अर्थयहाँ पर है कर्मवन्ध का कारण। इसके ४७ भेद हैं- ५ मिथ्यात्व, १५ योग, १२ अत्रत (छ: काय की रत्ता न करना तथा पाँच इन्द्रियों और मन को वश में न रखना) और २५ कपाय (अनन्तानुवन्धी आदि १६ और नोकषाय नौ)।

पहले गुणस्थान में आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ कर शेष ५५ हेतु पाए जाते हैं।दूसरे में ५ मिध्यात्व और ऊपर वाले दो देतुत्र्यों को छोड़ कर ५०। तीसरे में चार त्रमन्तानुबन्धी,त्र्पौदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, कार्मण श्रौर ऊपर वाले सात, कुल १४ हेतुश्रौं को छोड़ कर ४३। चौथे में औदारिक मिश्र,वैक्रिय मिश्र और कार्मण इन तीन के वढ़ जाने से ४६। पाँचवें में चार श्रमत्याख्यानावरण, श्रविरति और कार्मण घट जाने से ४०। छठे में २७ अर्थात् १४ योग (कार्मण छोड़ कर)और १३ कपाय (संज्वलन की चौकड़ी और ६ नोकपाय)। सातर्वे में तीन मिश्र योगों को छोड़ कर २४। आठवें में वैक्रिय और आहारक को छोड़ कर २२। नवें में हास्यादि छह को छोड़ कर १६। दसवें में तीन वेद और तीन मंज्वलन कपायों को छोड़ कर १०। ग्यारहवें तथा वारहवें में चार मन के, चार वचन के भ्रौर एक औदारिक, ये नौ हेतु पाए जाते हैं। तेरहवें में पाँच-सत्य मनो योग, व्यवहार मनो योग, सत्य भाषा, व्यवहार भाषा और श्रौदारिक। किसी किसी के मत में सात होते हैं। उन के अनुसार औदारिकमिश्र श्रीर कार्मण वढ़ जाते हैं। चौदहवें गुण-स्थान में कोई हेतु नहीं होता ।

(२०) मार्गणा द्वार-मार्गणा का तात्पर्य यहाँ जाने का मार्ग है। पहले गुणस्थान वाला तीसरे, चौथे, पॉचर्वे ख्रौर सातवें गुण-स्थान में जा सकता है। द्सरे गुणस्थान वाला पहले गुणस्थान में ख्राता है।तीसरे गुणस्थान वाला ऊपर चौथे,पॉचर्वे और सातवें में तथा नीचे पहले में जाता है। चौथे गुणस्थान वाला ऊपर पाँचवें या सातवें में तथा नीचे पहले, दूसरे और तीसरे में जाता है। पाँचवें वाला नीचे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में तथा ऊपर सातवें में जाता है। छठे गुणस्थान वाला नीचे पाँच गुणस्थानों में तथा ऊपर सातवें में जाता है। सातवें गुणस्थान वाला नीचे छठे में और ऊपर ष्ठाठवें में जाता है, काल करे तो चौथे में जाता है। आठवें गुण-स्थान वाला नीचे सातवें में श्रीर ऊपर नवें में जाता है, काल करने पर चौथे में जाता है। दसवें गुणस्थान वाला नीचे नवें में और ऊपर ग्यारहवें या बारहवें गुणस्थान में जाता है। ग्यारहवें गुण-स्थान वाला गिरे तो दसवें में और काल करे तो चौथे में जाता है, ऊपर नहीं जाता। बारहवें गुणस्थान वाला तेरहवें में ही जाता है। तेरहवें वाला चौदहवें में और चौदहवें वाला मोच में ही जाता है।

(२१) ध्यान द्वार-पहले और तीसरे गुणस्थान में मार्त्ततथा रौद्रदोध्यान पाए जाते हैं। दूसरे,चौथे तथा पाँचवें में तीन-म्रार्त्त-ध्यान,रौद्र ध्यान और धर्मध्यान। छठे में म्रार्त्वध्यान और धर्मध्यान। सातवें में केवल धर्मध्यान। म्राटवें से तेरहवें तक शुक्लध्यान। चौदहवें में परम शुक्लध्यान।

(२२) दण्डक द्वार-पहले गुणस्थान में चौवीस ही दण्डक पाए जाते हैं। दूसरे में पॉच स्थावर के पाँच दण्डकों को छोड़ कर १६। तीसरे ख्रीर चौथे में तीन विकलेन्द्रिय को छोड़ कर सोलह। पॉचवें में मनुष्य ख्रीर सञ्ज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यश्च येदो। छठे से लेकर चौदहवें तक मनुष्य का एक ही दण्डक पाया जाता है।

(२३) जीव योनि द्वार-पहले गुणस्थान में ८४ लाख जीव योनियाँ पाई जाती हैं। दूसरे में एकेन्द्रिय की ५२ लाख छोड़ कर शेष ३२ लाख। तीसरे छोर चौथे में विकलेन्द्रिय की छः लाख घटने पर २६ लाख। पॉचवें में १८ लाख-चौदह लाख मनुष्यों की स्रौर चार लाख तिर्यञ्चों की। छटे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक मनुष्य की १४ लाख जीवयोनियाँ पाई जाती हैं।

(२४) निमित्त द्वार-पहले चार गुणस्थान दर्शनमोहनीय के निमित्त से होते हैं। पाँचवें से बारहवें तक आठ गुणस्थान यथायोग्य चारित्र मोहनीय के त्तय, उपशम या त्तयोपशम से। तेरहवाँ और चौदहवाँ योग के निमित्त से होते हैं।

(२५) चारित्र द्वार- पहले चार गुणम्थानों में चारित्र नहीं होता। पॉचवें में एकदेश सामायिक चारित्र होता है। छठे और सातवें में तीन चारित्र पाए जाते हैं-सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परि-हारविशुद्धि। आठवें और नवें में दो-सामायिक और छेदोपस्थाप-नीय। दसवें में सूच्मसम्पराय। ग्यारहवें से लेकर चौदहवें तक केवल एक यथाख्यात चारित्र होता है।

(२६) समिकत द्वार—ज्ञायिक समिकत चौथे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। उपशम सम्यक्तव चौथे से ग्यारहवें तक। ज्ञायोपशमिक वेदक सम्यक्तव चौथे से सातवें तक। सास्वा-दन सम्यक्तव द्सरे गुणस्थान में होता है। पहले और तीसरे गुण-स्थान में सम्यक्तव नहीं होता।

(२७) अन्तरद्वार-पहले गुणस्थान में तीन भंग वताए गए हैं-(१)अनादि अपर्यवसित (२) श्रनादि सपर्यवसित (३)सादि सपर्य-वसित। इनमें तीसरे भंग का श्रन्तर जघन्य श्रन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट ६६ सागरोपम भाभेरा है। द्सरे से ग्यारहवें गुणस्थान तक अन्तर जघन्य अन्तर्भुहूर्त भौर उत्कृष्ट देशोन श्रद्धपुद्रल परावर्तन है। वारहवें, तेरहवें श्रीर चौदहवें गुणस्थान में अन्तर नहीं होता।

किसी गुणस्थान को एक बार छोड़ कर दुवारा उसे पाप्त करने में जितना समय लगता है उसे भन्तर या व्यवधान काल कहते हैं। पहले गुणस्थान के प्रथम भौर द्वितीय भंग में भन्तर नहीं होता क्योंकि उनमें रहा हुआ जीव उन्हें छोड़ता ही नहीं। द्सरे गुण-स्थान से लेकर ग्यारहवें तक के जीव कम से कम अन्तर्महर्त में और उत्कृष्ट अर्द्धपुद्रलपरावर्तन काल में एक बार छोड़े हुए गुण-स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। बारहवें, तेरहवें और चौदहवें गुण-स्थान को छोड़ कर जीव फिर इन्हें प्राप्त नहीं करता। वह सिद्ध हो जाता है इसी लिए इन गुणस्थानों में अन्तर नहीं होता।

( २८ ) अल्पबहुत्व द्वार-ग्यारहर्वे गुणस्थान वाले जीव अन्य सभी गुणस्थान वाले जीवों से अन्प हैं। प्रत्येक गुणस्थान में दो प्रकार के जीव होते हैं-(१) प्रतिपद्यमान-किसी विवित्तित समय में उस गुणस्थान को पाप्त करने वाले।(२)पूर्व प्रतिपन्न- विवक्तित समय से पहले जो उस गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं। ग्यारहवें गुणस्थान में उत्कृष्ट मतिपद्यमान २४ और पूर्वमतिपन्न एक, दो या तीन आदि होते हैं। वारहवें गुणस्थान वाले उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान १०८ त्रौर पूर्वपतिपन्न शतपृथक्त्व (दो सौ से नौ सौ तक) पाए जाते हैं, इस लिए ग्यारहवें गुणस्थान वालों से इनकी संख्या संख्यातगुणी कही जाती है। उपशम श्रेणी वाले जीव उत्कृष्ट प्रति-पद्यमान ५४ और पूर्वपतिपन्न एक, दो, तीन आदि माने गए हैं। त्तपक श्रेणी वाले प्रतिपद्यमान १०८ और पूर्वपतिपन्नशतपृथक्त्व माने गए हैं। उपशम श्रौर चपक दोनों श्रेणियों वाले सभी जीव भाठवें, नवें श्रौर दसवें गुणस्थान में वर्तमान होते हैं, इस लिए इन तीनों गुणस्थान वाले जीव आपस में समान हैं, किन्तु बारहवें गुणस्थान वालों की अपेत्ना विशेषाधिक हैं। चौदहवें गुणस्थान वाले भवस्थ अयोगी वारहवें गुणस्थान वालों के बरावर हैं।

सयोगी केवली अर्थात् तेरहवें ग्रुणस्थान वाले जीव उन से संख्यातगुरो हैं। वे पृथक्त्व करोड़ अर्थात् जघन्य दो करोड़ और उत्कृष्ट नो करोड़ होते हैं। अप्रमत्तसंयत अर्थात् सातवें गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गुणे पाए जाते हैं। वे दो हजार करोड़ तक हो सकते हैं।

पमत्तसंयत अर्थात् इठं गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गुणेहैं। वे नौ हजार करोड़ तक होते हैं। असंख्यात गर्भज तिर्यश्च भीदेश विरति पा लेते हैं, इस लिए पाँचवें गुणस्थान वाले इठं की अपेजा असंख्यात गुणे अधिक हैं। दूसरे गुणस्थान वाले देशिवरित वालों से असंख्यात गुणे होते हैं, क्यों कि सास्यादन सम्यक्त्व चारों गितयों में होता है। सास्यादन सम्यक्त्व की अपेज्ञा मिश्रदृष्टि का कालमान (स्थिति) असंख्यात गुणा है, इस कारण मिश्रदृष्टि अर्थात् तीसरे गुणस्थान वाले दूसरे गुणस्थान वालों की अपेज्ञा असंख्यात गुणे हैं। तीसरे की अपेज्ञा चौथे गुणस्थान वाले असंख्यात गुणे हैं। अयोगी केवली दो तरह के होते हैं—भवस्थ (चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव) और अभवस्थ (सिद्ध)। अभवस्थ (सिद्ध) चौथे गुणस्थान वालों से अनन्त गुणे हैं। मिथ्यादृष्टि अर्थात् पहले गुणस्थान वाले सिद्धों से भी अनन्त गुणे हैं।

पहला, चौथा, पाँचवाँ, छटा, सातवाँ और तेरहवाँ ये छः गुण-स्थान लोक में सदा पाए जाते हैं। वाकी आट गुणस्थान कभी नहीं भी पाए जाते। जब ये पाए जाते हैं, तब भी इनमें जीवों की संख्या कभी उत्कृष्ट होती है, कभी मध्यम और कभी जघन्य।

ऊपर वाला अल्पवहुत्व उत्कृष्ट की अपेत्ता है, जघन्य संख्या की अपेत्ता से नहीं, क्योंकि जघन्य संख्या के समय जीवों का परि-माण विपरीत भी हो जाता है, जैसे— कभी ग्यारहवें गुणस्थान वाले वारहवें से अधिक भी हो जाते हैं। सारांश्यह है कि ऊपर वताया हुआ अल्पवहुत्व सव गुणस्थानों में जीवों के उत्कृष्ट संख्या मे पाए जाने के समय ही घट सकता है। (कर्मप्रन्थ ४, गाथा ६२-६३)

मर कर परभव में जाते समय जीव के पहला, दूसरा और चौथा

ये तीन गुणस्थान ही रहते हैं। तीसरा, बारहवाँ और तेरहवाँ, ये तीन गुणस्थान त्रमर हैं। इनमें मृत्यु नहीं होती। पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवें स्त्रौर ग्यारहवें गुणस्थान को तीर्थङ्कर नहीं फरसते। चौथा, पाँचवाँ,छठा,सातवाँ श्रीर श्राठवाँ इन पाँच गुणस्थानों में ही तीर्थ-ङ्कर गोत्र वेँघता है। बारहवाँ, तेरहवाँ और चौदहवाँ ये तीन गुण-स्थान अपिहवाई (अप्रतिपाती) हैं। पहला, दूसरा, चौथा, तेरहवाँ ये चार गुणस्थान अनाहारक भी होते हैं श्रीर चौदहवाँ गुणस्थान श्रनाद्दारक ही है। औदारिक आदि के पुद्गलों को न ग्रहण करने वाले को अनाहारक कहते हैं। पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान विग्रहगति की भ्रपेत्ना से श्रनाहारक हैं। तेरहवाँ गुणस्थान केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और पाँचवें समयों की अपेद्मा अना-हारक है। चौदहवें गुणस्थान में आहार के पुद्गलों का ग्रहण ही नहीं होता, इस लिए वह स्रनाहारक ही है। मोत्त जाने से पहले जीव एक या अनेक भवों में नीचे लिखे नौ गुणस्थानों को अवश्य फरसता है-पहला, चौथा, सातवॉ,त्राठवॉ, नवॉ, दसवॉ,बारहवॉं (कर्मग्रन्थ दूसरा ग्रीर चौथा भाग) तेरहवाँ और चौदहवाँ।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार ६०) (भ्रावश्यक चूर्णि)

## ८४८- देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव

कौनसे जीव किस देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं यह वात भग-वती सूत्र के पथम शतक के द्वितीय उद्देशे में बताई गई है। वहाँ चौदह प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं-

(१) संयमरहित भन्य द्रव्य देव जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट ऊपर के ग्रैवेयक देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(२) अखण्डित संयम वाले (अविराधक साधु) जघन्य प्रथम देवलोक और उत्कृष्ट सर्वार्थिसिद्ध विमान तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(३) खण्डित संयमें वाले (विराधक साधु) जधन्य भवनपति

देवों में और उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(४) अस्विण्डित संयमासंयम (अविराधक श्रावक) जघन्य पहले और उत्कृष्ट बारहर्वे अच्युत देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं।

( ५) खण्डित संयमासंयम (विराधक श्रावक) जघन्य भवनपति देवों में श्रीर उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(६) असञ्ज्ञी (त्रकाम निर्जरा करने वाले) जघन्य भवनपति देवों में और उत्कृष्ट वाणव्यन्तर देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(७) बाल तपस्वी जघन्य भवनपति देवों में श्रीर उत्कृष्ट ज्योतिषी देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं।

( = ) कांदर्पिक (कुत्हली साधु) जघन्य भवनपतियों में श्रीर उत्कृष्ट पहले देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं।

( ६ ) चरक, परिव्राजक (त्रिदण्डी) जधन्य भवनपति देवों में भौर उत्कृष्ट पाँचवें ब्रह्मलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(१०) किन्विषक (व्यवहार से चारित्र को धारण करने वाले किन्तु भाव से ज्ञान तथा ज्ञानियों का अवर्णवाद करने वाले कपटी) ज्ञान्य भवनपति देवों में श्रीर उत्कृष्ट झटे देवलोक तक्।

(११)देशविरत चारित्र को धारण करने वाले तिर्यश्च जघन्य भवनपतियों में और उत्कृष्ट श्राटवें सहस्रार देवलोक तक।

(१२) झाजीवक मतानुयायी (गोशालक के शिष्य) जघन्य भवनपतियों में और उत्कृष्ट वारहवें श्रच्युत देवलोक तक।

(१३) म्राभियोगिक (मन्त्र तन्त्र आदि करने वाले) जघन्य भवनपतियों में म्रोर उत्कृष्ट वारहवें देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(१४) दर्शनभ्रष्ट खिलाङ्गी साधु जधन्य भवनपति देवों में ऋौर बत्कृष्ट ऊपर के ग्रैवेयकों तक उत्पन्न हो सकते हैं।

(भगवती शतक १ उद्देशा २)

# पन्द्रहवाँ बोल संग्रह

# ८ ४६ सिद्धों के पन्द्रह भेद

ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का सर्वथा चय करके मोच में जाने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। वे पन्द्रह मकार से सिद्ध होते हैं-

- (१) तीर्थसिद्ध- जिससे संसार समुद्र तिरा जाय वह तीर्थ कहलाता है अर्थात् जीवाजीवादि पदार्थों की मरूपणा करने वाले तीर्थकरों के वचन और उन वचनों को धारण करने वाला चतुर्विध संघ तथा मथम गणधर तीर्थ कहलाते हैं। इस मकार के तीर्थ की मौजूदगी में जो सिद्ध होते हैं वे तीर्थसिद्ध कहलाते हैं।
- (२) अतीर्थसिद्ध- तीर्थकी उत्पत्ति होने से पहले अथवा वीच में तीर्थ का विच्छेद होने पर जो सिद्ध होते हैं वे अतीर्थ-सिद्ध कहलाते हैं। मरुदेवी माता तीर्थ की उत्पत्ति होने से पहले हीमोच्च गईथी। भगवान् सुविधिनाथ से लेकर भगवान् शान्तिनाथ तक आठ तीर्थङ्करों के बीच सात अन्तरों में तीर्थ का विच्छेद हो गया था। इस विच्छेद काल में जो जीव मोच्च गये वे तीर्थ विच्छेद काल में मोच्च जाने वाले अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं।

नोट- तीर्थ विच्छेद होना एक अच्छेरा है। इस अवसर्पिणी में होने वाले दस अच्छेरों में यह दसवां अच्छेरा है। दस अच्छेरों का वर्णन तीसरे भाग के बोल् नं ० ६८१ में दियागया है।

- (३) तीर्थङ्करसिद्ध- तीर्थङ्करपद पाप्त करके मोत्त जाने वाले जीव तीर्थङ्कर सिद्ध कहलाते हैं।
- (४) अतीर्थङ्कर सिद्ध- सामान्य केवली होकर मोच जाने वाले अतीर्थङ्कर सिद्ध कहलाते हैं।
  - ( प्र ) स्वयंबुद्धसिद्ध- द्सरे के उपदेश के विना स्वयमेव

वोध प्राप्त कर मोच्न जाने वाले स्वयंबुद्ध सिद्ध कहलाते हैं।

(६) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध- जो किसी के उपदेश के बिना ही किसी एक पदार्थ को देख कर दीचा धारण करके मोच जाते हैं वे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं।

स्वयंबुद्ध और पत्येक बुद्ध दोनों प्रायः एक सरीखे होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परस्पर विशेषताएं होती हैं। वे ये हैं- वोधि, उपि, श्रुत स्मीर लिङ्ग (बाह्य वेष)।

(क) बोधिकृत विशेषता- स्वयंबुद्ध को बाहरी निमित्त के विना ही जातिस्मरण आदि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। स्वयंबुद्ध दो तरह के होते हैं- तीर्थङ्कर और तीर्थङ्कर व्यतिरिक्त। यहाँ पर तीर्थङ्कर व्यतिरिक्त लिये जाते हैं क्यों कि तीर्थङ्कर स्वयंबुद्ध तीर्थङ्कर सिद्ध में गिन लिये जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध को द्यप्भ (बैल) मेघ आदि वाहरी कारणों को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और दीना लेकर वे अकेले ही विचरते है।

(स) उपधिकृत विशेषता— स्वयंबुद्ध वस्न पात्र आदि वारह प्रकार की उपधि (उपकरण) वाले होते हैं और प्रत्येक बुद्ध जघन्य दो प्रकार की और उत्कृष्ट नौ प्रकार की उपधि वाले होते हैं। वे वस्न नहीं रखते किन्तु रजोहरण और मुखवस्त्रिका तो रखते ही हैं।

(ग-घ) श्रुत और लिङ्ग (बाह्य वेश) की विशेपता- स्वयंबुद्ध दो तरह के होते हैं। एक तो वे जिनको पूर्व जन्म का झान इस जन्म में भी उपस्थित हो आता है और दूसरे वे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में उपस्थित नहीं होता। पहले प्रकार के स्वयंबुद्ध गुरु के पास जाकर लिङ्ग (वेश) धारण करते हैं और नियमित रूप से गच्छ में रहते हैं। दूसरे प्रकार के स्वयंबुद्ध गुरु के पास जाकर वेश स्वीकार करते हैं अथवा उनको देवता वेश दे देता है। यदि वे अकेले विचरने में समर्थ हों औ तो वे अकेले विचर सकते हैं अन्यथा गच्छ में रहते हैं। प्रत्येक बुद्ध को पूर्व जन्मका ज्ञान इस जन्म में अवश्य उपस्थित होता है। वह ज्ञान जघन्य ग्यारह श्रङ्गका और उत्कृष्ट किश्चिद्न (कुछ कम) दस पूर्व का होता है। दीन्ना लेते समय देवता उन्हें लिङ्ग (वेश) देते हैं अथवा वे लिङ्ग रहित भी होते हैं।

- (७) बुद्ध बोद्धित सिद्ध-श्राचार्यादि के उपदेश से बोध प्राप्त कर मोच जाने वाले बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं।
- ( ) स्त्रीलङ्ग सिद्ध- स्त्रीलङ्ग से मोच जाने वाले स्त्रीलङ्ग सिद्ध कहलाते हैं। यहाँ स्त्रीलङ्ग शब्द स्त्रीत्व का सूचक है। स्त्रीत्व (स्त्रीपना) तीन प्रकार का वतलाया गया है— (क) वेद (ख) शरीराकृति श्रीर (ग) वेश। यहाँ पर शरीराकृति रूप स्त्रीत्व लिया गया है क्यों कि वेद के उदय में तो कोई जीव सिद्ध हो नहीं सकता और वेश अप्रमाण है, श्रत: यहाँ शरीराकृति रूप स्त्रीत्व की ही विवच्ना है। नन्दी सूत्र में चूर्णिकार ने भी लिखा है कि स्त्री के आकार में रहते हुए जो मोच गये हैं वे स्त्रीलङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।
- ( ६ ) पुरुपलिङ्ग-पुरुप की त्राकृति रहते हुए मोन्न में जाने वाले पुरुपलिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।
- (१०) नपुँसक लिङ्ग सिद्ध- नपुंसक की आकृति में रहते हुए मोच जाने वाले नपुंसक लिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।
- (११) खिलङ्ग सिद्ध-साधुके वेश (रजीहरण, मुखविस्नका श्रादि)में रहते हुए मोच जाने वाले खिलङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।
- (१२) अन्यलिङ्ग सिद्ध-परिव्राजक आदि के वल्कल, गेरुए वस्त्र आदि द्रव्य लिङ्ग में रह कर मोत्त जाने वाले अन्यलिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।
- (१३) गृहस्थलिङ्ग सिद्ध- गृहस्थ के वेश में मोत्त जाने वाले गृहस्थलिङ्ग (गृहीलिङ्ग)सिद्ध कहलाते हैं,जैसे मरुदेवी माता।

- (१४) एक सिद्ध- एक एक समय में एक एक मोत्त जाने वाले एक सिद्ध कहलाते हैं।
- (१५) अनेक सिद्ध-एक समय में एक से अधिक मोत्त जाने वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं। एक समय में अधिक से अधिक कितने मोत्त जा सकते हैं। इसके लिए वतलाया गया है-

बत्तीसा श्रहयाला सही बावत्तरी य बोद्धव्वा। चुलसीई छन्नउई उ दुरहियमट्टूनर सयं च॥

भावार्थ— एक समय से आठ समय तक एक से लेकर वत्तीस तक जीव मोत्त जा सकते हैं इसका तात्पर्य यह है कि पहले समय में जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट बत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह दूसरे समय में भी जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट बत्तीस और तीसरे,चौथे यावत् आठवें समय तक जघन्य एक, दो, उत्कृष्ट बत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं। आठ समयों के पश्चात् निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है।

तेतीस से लेकर अड़तालीस जीव निरन्तर सात समय तक मोच जा सकते हैं। इसके पश्चात् निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है। ऊनपचास से लेकर साठ तक जीव निरन्तर छः समय तक मोच जा सकते हैं इसके वाद अवश्य अन्तरा पड़ता है। इकसठ से वहत्तर तक जीव निरन्तर पाँच समय तक, तिहत्तर से चौरासी तक निरन्तर चार समय तक, पचासी से छचानवें तक निरन्तर तीन समय पर्यन्त, सत्तानवें से एक सौ दो तक निरन्तर दो समय तक मोच जा सकते हैं इसके वाद निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है। एक सौ तीन से लेकर एक सौ आठ तक जीव निरन्तर एक समय तक मोच जा सकते हैं अर्थात् एक समय में उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। इसके पश्चात् अवश्य अन्तरा पड़ता है। दोतीन भादि समय तक निरन्तर उत्कृष्ट सिद्ध नहीं हो सकते। लिङ्ग की अपेना सिद्धों का अल्प वहुत्व इस मकार है— थोवा नपुंससिद्धा, थीनर सिद्धा कमेण संख्युणा। सब से थोड़े नपुँसक लिङ्ग सिद्ध हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट दस मोन्न जा सकते हैं। नपुँसक लिङ्ग सिद्धों से स्नीलिङ्ग सिद्ध संख्यातगुणे अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट बीस सिद्ध हो सकते हैं। स्नीलिङ्ग सिद्धों से पुरुष लिङ्ग सिद्ध संख्यात गुणे अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट १०८ मोन्न जा सकते हैं। (पत्रवणा पद १ जीवप्रक्रापना प्रकरण)

### ८५०-मोत्त के पन्द्रह ऋंग

अनादि काल से जीव निगोदादि गतियों में परिश्रमण कर रहा है। कई जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने स्थावर अवस्था को छोड़ कर त्रस अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया। त्रसत्व (त्रस अवस्था) आदि मोत्त के पन्द्रह अंग हैं। इनकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है।

- (१) जंगमत्व (त्रसपना)— निगोद तथा पृथ्वीकाय आदि को छोड़ कर द्वीन्द्रियादि जङ्गम कहलाते हैं। बहुत थोड़े जीव स्थावर अवस्था से त्रस अवस्था को प्राप्त करते हैं।
- (२) पञ्चेन्द्रियल- जंगम अवस्था को प्राप्त करके भी बहुत से जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय होकर ही रह जाते हैं, पंचेन्द्रियपना प्राप्त होना फिर भी कठिन है।
- (३) मनुष्यत- पंचेन्द्रिय श्रवस्था प्राप्त करके भी वहुत से जीव नरक, तिर्यश्च गतियों में परिश्रमण करते रहते हैं। मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है।
- (४) आर्यदेश- मनुष्य भव को प्राप्त करके भी वहुत से जीव श्रनार्य देश में उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।इस लिए मनुष्य भव में भी आर्य देश का मिलना कठिन है।
  - ( ५ ) उत्तम कुल-स्रार्य देश में उत्पन्न होकर भी बहुत से जीव

नीच कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्मिक्रया करने की यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती। इस लिये आर्य देश के पश्चात् उत्तम कुल का मिलना बड़ा ग्रुश्किल है।

(६) उत्तम जाति--पितृपत्त कुल ऋौर मातृपत्त जाति कहलाता है। विशुद्ध एवं उत्तम जाति का मिलना भी बहुत कठिन है।

(७) रूपसमृद्धि - आँख, कान आदि पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता रूपसमृद्धि कहलाती है। सारी सामग्री मिल जाने पर भी यदि पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता नं हो अथीत कोई इन्द्रिय हीन हो तो धर्म का यथावत् आराधन नहीं हो सकता। ओनेन्द्रिय में किसी प्रकार की हीनता होने पर शास्त्र अवस्य का लाभ नहीं लिया जा सकता। च जिर्म में हीनता होने पर जीवों के दृष्टि गोचर न होने से उनकी रचा नहीं हो सकती। शरीर के हाथ पर आदि अवस्य पूर्ण न होने से तथा शरीर के पूर्ण स्वस्थ न होने से भी धर्म का सम्यक् आराधन नहीं हो सकता। इस लिए पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता का प्राप्त होना भी बहुत कठिन है।

( = ) वल (पुरुपार्थ)-उपरोक्त सारी सामग्री माप्त हो जाने पर भी यदि शरीर में वल न हो तो त्याग श्रीर तप कुछ भी नहीं हो सकता। अतः शरीर में सामर्थ्य का होना भी परमावश्यक है।

(६) जीवित-बहुत से प्राणी जन्म लेते ही मर जाते हैं या अन्य-वय में ही मर जाते हैं। लम्बी आयुष्य मिले विना प्राणी धर्म क्रिया नहीं कर सकता। अतः जीवित अर्थात् दीर्घ आयु का मिलना भी मोत्त का अंग है।

(१०) विज्ञान- लम्बी आयुष्य प्राप्त करके भी बहुत से जीव विवेकविकल होते हैं। उन्हें सद् असद् एवं हिताहित का ज्ञान नहीं होता इसी लिये जीवादि नव तत्त्व के ज्ञान के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। नव तत्त्वों का यथावत् ज्ञान कर आत्महित की भोर पर्टत्ति करना ही सच्चा विज्ञान है।

(११) सम्यक्त- सर्वे द्वारा परूपित पारमार्थिक जीवा-जीवादि पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। सम्यक्त प्राप्ति के विना जीव को मोत्त पद की प्राप्ति नहीं होती।

(१२) शील सम्प्राप्ति वहुत से जीव सम्यक्त प्राप्त करके भी चारित्र प्राप्त नहीं करते। चारित्र प्राप्ति के विना जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। विज्ञान, सम्यक्त और शील सम्प्राप्ति अर्थात् सम्यग्द्र्शन, ज्ञान और चारित्र येतीनों मोत्त के प्रधान अंग हैं। श्री हमास्त्राति आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि—

'सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः'

श्रर्थात्- सम्यग् दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र ये तीनों मिल कर मोक्त का मार्ग हैं। इन तीनों की प्राप्ति होना श्रत्यन्त दुर्लभ है।

(१३) त्तायिक भाव-कर्मों के सर्वथा त्तय होने पर पकट होने वाला परिणाम त्तायिक भाव कहलाता है। बहुत से जीव चारित्र प्राप्त करके भी त्तायिक भाव प्राप्त नहीं करते। त्तायिक भाव के नौ भेद हैं—(१) केवलज्ञान (२) केवल दर्शन (३) दान लब्धि (४) लाभ लब्धि (५) भोग लब्धि (६) उपभोग लब्धि (७) वीर्य लब्धि (८) सम्यक्त (६) चारित्र। चार सर्वधाती कर्मों के त्तय होने पर ये नौ भाव प्रकट होते हैं। ये नौ सादि अनन्त हैं।

(१४) केवलज्ञान- त्तायिक भाव की प्राप्ति के पश्चात् घाती कर्मों का सर्वथा त्तय हो जाने पर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवलज्ञान हो जाने पर जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है।

(१५) मोत्त-आयुष्य पूर्ण होने पर अन्याबाध मोत्त सुख की माप्ति हो जाती है।

उपरोक्त पन्द्रह मोत्त के अङ्ग (उपाय) हैं। इन में से वहुत से अंग इस जीव को प्राप्त हो गये हैं। इस लिये अब शील सम्प्राप्ति (चारित्र माप्ति) के लिये प्रयत्न करना चाहिये। चारित्र चिन्तामित के तुल्य है। इसकी प्राप्ति के बाद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त ह जाती हैं। अत: प्रमाद रहित होकर सदा काल चारित्र प्राप्ति ह लिये यत्न करना चाहिये। (पच वस्तुक, गाथा १६६-१६

# ८५१- दीन्ना देने वाले गुरु के पन्द्रह गुण

गृहस्थावास छोड़ कर पाँच महात्रत रूप मुनि त्रत श्रंगीका करने को दीचा कहते हैं। नीचे लिखे पन्द्रह गुणों से युक्त साधु पि त्राजक पद श्रर्थात् दीचा देने वाले गुरु के पद के लिये योग्य होता है

- (१) विधिप्रपन्न प्रव्रज्य दीन्ना देने वाला गुरु ऐसा होन चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक दीन्ना ली हो।
- (२) आसेवित गुरुक्रम-जिसने गुरुकी चिर काल तक सेव की हो अर्थात् जो गुरु के समीप रहा हो।
- (३) अखण्डित व्रत— दीचा अंगीकर करने के दिन से लेक जिसने कभी चारित्र की विराधना न की हो।
- (४) विधिपटितागम-सूत्र, अर्थश्रौर तदुभय रूपश्रागमकं जिसने गुरु के पास रह कर विधिपूर्वक पढ़ा हो।
- ( ध ) तत्त्ववित्- शास्त्रों के अध्ययन से निर्मल ज्ञान वाला होने से जो जीवाजीवादि तत्त्वों को अच्छी तरह जानता हो।
  - (६) उपशान्त-मन,वचन श्रोर काया के विकार से रहित हो।
- (७) वात्सल्ययुक्त-साधु,साध्वी,श्रावक और श्राविका रूप संघ में वत्सलता श्रथीत् भेम रखने वाला हो।
- (८) सर्वसत्त्वहितान्वेपी-संसार केसभी प्राणियों का हित चाहने वाला स्रोर उसके लिए प्रयत्न करने वाला हो।
  - ( ६ ) त्रादेय- जिसकी वात दृसरे लोग मानते हों।
  - (१०) त्रानुवर्तक- विचित्र स्वभाव वाले पाणियों को ज्ञान,

दर्शन,चारित्र की शिचा देकर उनका पालन पोषण करने वाला हो।

- (११) गम्भीर- रोष अर्थात् क्रोध और तोष अर्थात् प्रसन्न अवस्था में भी जिसके दिल की बात को कोईन समभ सके।
- (१२) अविषादी- किसी भी प्रकार का उपसर्ग होने पर जो दीनता न दिखावे अर्थात् न घवरावे ।
- (१३) उपशम लब्ध्यादि युक्त-उपशम लब्धि आदि लब्धियों को धारण करने वाला हो। जिस लब्धि अर्थात् शक्ति से दूसरे को शान्त कर दिया जाय उसे उपशम लब्धि कहते हैं।
- (१४) सूत्रार्थभाषक- आगमों के अर्थ को ठीक ठीक बताने वाला हो।
- (१५) स्वगुर्वनुज्ञातगुरुपद- श्रपने गुरु से जिसे गुरु वनने की अनुमति मिल गई हो।

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में जितने गुण कम हों वह उनकी अपेचा मध्यम या जधन्य गुरु कहा जाता है।

(धर्मसप्रह अधिवार ३ श्लोक ८०-८४

# ८५२- विनीत के पन्द्रह लत्त्रण

गुरु आदि वड़े पुरुषों की सेवा शुश्रूषा करने वाला विनीत कह-लाता है। विनीत के पन्द्रह लच्चएा हैं—

- (१) विनीत शिष्य नीचष्टित्त (नम्र) होता है ऋर्थात् विनीत शिष्य गुरु आदि के सामने नम कर रहता है, नीचे आसन पर वैडता है, हाथ जोड़ता है और चरणों में धोक देता है।
- (२) प्रारम्भ किए हुए काम को नहीं छोड़ता, चश्चलता नहीं करता, जल्दी जल्दी नहीं चलता किन्तु विनय पूर्वक धीरे धीरे चलता है। कई लोग एक जगह वैठे हुए भी हाथ पेर श्रादि शरीर के श्रङ्गों को हिलाया करते हैं किन्तु विनीत शिष्य ऐसा नहीं करता। श्रसत्य, कठोर और श्रविचारित वचन नहीं वोलता, एक काम

को पूरा किए विना दूसरा काम शुरू नहीं करता।

(२) अमायी (सरल) होता है अर्थात् गुरु आदि से छल, कपट नहीं करता।

(४) अकुत्हली अर्थात् क्रीड़ा से सदा द्र रहता है। खेल, नमाशे आदि देखने की लालसा नहीं करता।

(५) विनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने की कोशिश करता है। वह किसी का अपमान नहीं करता।

(६) वह क्रोध नहीं करता तथा क्रोधोत्पत्ति के कारणों से भी सदा दूर रहता है।

(७) मित्र का मत्युपकार करता है अर्थात् अपने साथ किए हुए उपकार का बदला चुकाता है। वह कभी कृतन्न नहीं बनता।

( = ) विद्या पढ़ कर श्रिभमान नहीं करता किन्तु जैसे फर्लों के आने पर दृत्त नीचे की ओर फ़ुक जाता है उसी प्रकार विद्या रूपी फला को प्राप्त कर वह नम्र वन जाता है।

(६) किसी समय आचार्यादि द्वारा किसी मकार की स्वलना (गन्ती) हो जाने पर उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता अथवा वह पाप की उपेक्षा नहीं करता।

(१०) वड़े से वड़ा अपराध होने पर भी कृतज्ञता के कारण मित्रों पर क्रोध नहीं करता।

(११) श्रिषिय मित्र का भी पीठ पीछे दोप मकट नहीं करता श्रिश्चीत् जिसके साथ एक बार मित्रता कर ली है, यद्यपि वह इस समय सैंकड़ों अपकार (बुगई) भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले के उपकार (भलाई) का स्मरण कर उसके दोप प्रकट नहीं करता अपितु उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही कहता है।

(१२) कलह और इमर (लड़ाई) से सूदा द्र्रहता है।

(१३) कुलीनपने को नहीं छोड़ता अर्थात् अपने को सौंपे हुए

#### कार्य को नहीं छोड़ता।

- (१४) विनीत शिष्य ज्ञानवान् होता है। किसी समय बुरे विचारों के आजाने पर भी वह कुकार्य में प्रवृत्ति नहीं करता।
- (१५) बिना कारण गुरु के निकट या दूसरी जगह इधर उधर नहीं घूमता फिरता।

उपरोक्त गुणों वाला पुरुष विनीत कहलाता है।

(उत्तराध्ययन भ्रध्ययन ११ गाथा १०-१३)

### ८५३-पूज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र के विनय ममाधि नामक नवें अध्ययन के तीसरे उद्देशे में पूज्यता को वतलाने वाली पन्द्रह गाथाएं आई है। उन गाथाओं में बतलाया गया है कि किन किन गुणों के धारण करने से साधु पूज्य (पूजनीय) वन जाता है। उन गाथाओं का भावार्थ क्रमश: नीचे दिया जाता है—

- (१) जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि की पूजा करता है उसी प्रकार वुद्धिमान शिष्य को आचार्य की पूजा यानी सेवा शुश्रुषा करनी चाहिये क्योंकि जो आचार्य की दृष्टि एवं इंगिताकार आदि को जान कर उनके भावानुकूल चलता है वह पूजनीय होता है।
- (२) जो आचारपाप्ति के लिये विनय करता है, जो भक्ति-पूर्वक गुरु वचनों को सुन कर स्वीकार करता है तथा गुरु के कथना-नुसार शीघ्र ही कार्य सम्पन्न कर देता है, जो कभी भी गुरु महाराज की आशातना नहीं करता वह शिष्य संसार में पूज्य होता है।
- (३) अपने से गुणों में श्रेष्ठ एवं लघुवयस्क होने पर भी दीचा में बड़े मुनियों की विनय भक्ति करने वाला, विनय की शिचा से सदा नम्र एवं प्रसन्नमुख रहने वाला, मधुर और सत्य बोलने वाला, आचार्य को वन्दना नमस्कार करने वाला एवं उनके वचनों को कार्य्य से स्वीकार करने वाला शिष्य पूजनीय होता है।

- (४) संयम यात्रा के निर्वाहार्थ जो सदा विशुद्ध,भिन्ना लब्ध एवं अज्ञात कुलों से थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया हुआ आहार पानी भोगता है और जो आहार के मिलने तथा न मिलने पर स्तुति और निन्दा नहीं करता वह साधु संसार में पूजनीय होता है।
- (५) संस्तारक, शय्या, आसन, भोजन और पानी आदि के अधिक लाभ हो जाने पर भी जो अल्प इच्छा और अमूर्च्छा भाव रखता है और सदा काल सन्तोषभाव में रत रहता है, तथा अपनी आत्मा को सभी प्रकार से सन्तुष्ट रखता है वह साधु संसार में पूजनीय होता है।
- (६) धन प्राप्ति श्रादि की श्रिभलाषा से मनुष्य लोहमय तीच्ण वाणों को सहन करने में समर्थ होता है परन्तु जो साधु विना किसी लोभ लालच के कर्णाकटु वचन रूपी कण्टकों को सहन करता है वह निःसन्देह पूजनीय हो जाता है।
- (अ) शरीर में चुभे हुए लोह कण्टक तो मर्यादित समय तक ही दु:स्व पहुँचाने वाले होते हैं और फिर वे सुयोग्य वैद्य द्वारा सुख पूर्वक निकाले जा सकते हैं किन्तु वचन रूपी कण्टक अतीव दुरुद्धर हैं अर्थात् हृदयमें चुभ जाने के वाद वे वड़ी कठिनता से निकलते हैं। कठोर वचन रूपी कण्टक परम्परया वैर भाव को वढ़ाने वाले एवं महा भय को उत्पन्न करने वाले होते हैं।
- ( ) समृह रूप से सन्धुख श्राते हुए कटुवचन महार श्रोत्र मार्ग से हृदय में पविष्ठ होते ही दोर्मनस्य भाव उत्पन्न कर देते हैं अर्थात् कटु वचनों को स्नुनते ही हृदय में दुष्ट भावना उत्पन्न हो जाती है परन्तु जो संयम मार्ग में श्रूरवीर,इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष इन कटु वचनों के प्रहार को शान्ति से समभाव पूर्वक सहन कर लेता है वह संसार में पूजनीय हो जाता है।
  - ( ६ ) जो मुनि पीठ पीछे या सामने किसी की निन्दा नहीं करता

श्रौर परपीड़ाकारी, निश्चयकारी एवं अप्रियकारी वचन भी नहीं वोलता वह साधु पूजनीय हो जाता है।

- (१०) जो साधु किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता, मंत्र तंत्रादि ऐन्द्रजालिक भगड़ों में नहीं पड़ता, माया के फन्दे में नहीं फंसता, किसी की चुगली नहीं करता, संकट से घबरा कर दीनता धारण नहीं करता, दूसरों से अपनी स्तुति नहीं करवाता श्रोर न अपने मुंह से अपनी स्तुति करता है तथा खेल, तमाशे श्रादि कलाश्रों में कौतुक नहीं रखता है वह साधु पूजनीय हो जाता है।
- (११) हे शिष्य! गुणों से साधु श्रौरे अगुणों से असाधु होता है अत एव तुभे साधु गुणों को तो ग्रहण करना चाहिये और अगुणों को सर्वथा छोड़ देना चाहिये क्योंकि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समभाने वाला तथा राग देव में समभाव रखने वाला गुणी साधु ही पूजनीय होता है।
- (१२) जो साधु बालक, दृद्ध, स्त्री, पुरुष, दीचित और गृहस्थ भादि की हीलना (निन्दा), खिंसना (बारम्बार निन्दा) नहीं करता तथा क्रोघादि कषायों से द्र रहता है वह पूजनीय हो जाता है।
- (१३) जो शिष्य आचार्य को विनय भक्ति आदि से सम्मा-नित करते हैं वे स्वयं भी आचार्य से विद्यादान द्वारा सम्मानित होते हैं। जिस मकार माता पिता अपनी कन्या को छिशिचित कर योग्य वर के साथ पाणिग्रहण द्वारा श्रेष्ठ स्थान में पहुँचा देते हैं, उसी मकार आचार्य भी श्रपने विनीत शिष्यों को सूत्रार्थ का ज्ञाता बना कर आचार्यपद जैसे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। जो सत्यवादी, जितेन्द्रिय और तपस्वी साधु ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों का सम्मान करता है वह संसार में पूज्य हो जाता है।
- (१४) जो मुनि पूर्ण बुद्धिमान्, पाँच महात्रतों का पालक, तीन गुप्तियों का धारक श्रोर चारों कपायों पर विजय पाप्त करने

वाला होता है और गुणों के सागर गुरुजनों के वचनों को विनय पूर्वक सुन कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है वह सुनि संसार में पूजनीय हो जाता है।

(१५) जैनागम के तत्त्वों को पूर्णरूप से जानने वाला, अतिथि साधुओं की दत्तचित्त से सेवा-भक्ति करने वाला साधु अपने गुरु महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पूर्वकृत कर्मों को त्तय कर देता है स्थीर अन्त में दिव्य तेजोमयी, स्रमुपम सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है।

(दशवैकालिक अध्ययन ६ वहेगा ३)

#### ८५४- अनाथता की पन्द्रह गाथाएँ

उत्तराध्ययन सूत्र के बीसर्वे अध्ययन का नाम महानिर्ग्रन्थीय है। इसमें अनाथी मुनि का वर्णन है।

एक समय मगध देश का स्वामी राजा श्रेणिक सेर करने के लिए जंगल की त्रोर निकला। सेर करता हुआ राजा मंडितकृत्ति नामक उद्यान में आ पहुँचा। वहाँ एक द्वत्त के नीचे पद्मासन लगाए हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। मुनि की प्रसन्न मुखमुद्रा, कान्ति-मय देदीप्यमान विशाल भाल और मुन्दर रूप को देख कर राजा श्रेणिक विस्मित एवं आश्रयंचिकत हो गया। वह विचार करने लगा कि अहा। कैसी इनकी कान्ति है ? कैसा इनका अनुपम रूप है ? आहा! इस योगीश्वर की कैसी अपूर्व सौम्यता, त्तमा, निलीभता तथा भोगों से निद्यत्ति है! उस योगीश्वर के दोनों चरणों को नमस्कार करके प्रदक्तिणा देकर न अति द्र और न अति पास इस तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक विनय पूर्वक इस प्रकार पूछने लगा—

े हे आर्य ! इस तरुणावस्था में भोग विलास के समय आपने दीत्ता क्यों ली है ? आपको ऐसी क्या मेरणा मिली जिससे आपने इस तरुण वय में यह फठोर व्रत (मुनिव्रत) धारण किया है ? इन वार्तों का उत्तर-मैं आपके मुख से मुनना चाहता हूँ।

राजा के पश्च को सुन कर सुनि कहने लगे कि हे राजन् ! मैं श्रनाथ हूँ, मेरा रत्तक कोई नहीं है और न मेरा कोई कृपालु मित्र ही है। इसी लिए मैंने सुनित्रत धारण कर लिया है।

योगीश्वर का उत्तर सुन कर मगध देश के अधिपति राजा श्रेणिक को हैंसी आ गई। वह योगीश्वर से कहने लगा कि क्या आप जैसे प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली पुरुष को अभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका है? हे योगीश्वर ! यदि सचमुच आपका कोई सहायक नहीं है तो मैं सहायक होने को तैयार हूँ। मनुष्यभव (जन्म) अत्यन्त दुर्लभ है इस लिए आप मित्र तथा स्वजनों से युक्त होकर सुख-पूर्वक हमारे पास रहो और यथेच्छ भोगों को भोगो।

योगीश्वर कहने लगे कि है मगधेश्वर श्रेणिक! तू स्वयं ही अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ? मुनि के बचन सुन कर राजा को श्रित विस्मय एवं आश्चर्य हुआ क्योंकि राजा के लिए ये बचन अश्रुतपूर्व थे। इससे पहले राजा ने ऐसे बचन कभी किसी से नहीं सुने थे। अतः उसे व्या-कुलता श्रीर संशय दोनों ही हुए। राजा को यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह योगी मेरी शक्ति, सामर्थ्य तथा सम्पत्ति को नही जानता है। इसी लिए ऐसा कहता है। राजा अपना परिचय देता हुआ योगीश्वर से कहने लगा कि मैं अनेक हाथी, घोड़ों, करोड़ों आदिमयों, शहरों एवं देशों (श्रंगदेश श्रीर मगध देश) का स्वामी हूँ। सुन्दर अन्तः पुर में मनुष्य सम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ। मेरी सत्ता (आज्ञा) और ऐश्वर्य अनुपम हैं। इतनी विश्वल सम्पत्ति

होने पर भी मैं अनाथ कैसे हूँ ? हे मुनीश्वर! कहीं भापका कथन असत्य तो नहीं है ? मुनि कहने लगे कि राजन! तू अनाथ और

सनाथ के परमार्थ एवं असली रहस्य को न तो जान ही सका है और न समभ ही सका है। इसीसे तुभे सन्देह हो रहा है। मुभे अनाथता का ज्ञान कहाँ और किस प्रकार हुआ और मैंने दीजा क्यों ली, हे राजन ! इस सर्व दृत्तान्त को तू ध्यान पूर्वक सुन-

प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम कोशांवी नाम की एक नगरी थी। बहाँ प्रभूतधनसञ्चय नाम के मेरे पिता रहतेथे। एक समय तरुण भवस्था में मुभ्ते ऋाँख की ऋतुल पीड़ा हुई श्रौर उस पीड़ा के कारण मेरे सारे शरीर में दाइज्वर हो गया। जैसे कुपित हुआ शत्रु मर्मस्थानों पर ऋति तीच्ण शस्त्रों द्वारा महार कर घोर पीड़ा पहुँ-चाता है वैसी ही तीव्र मेरी ऑख की पीड़ा थी। वह दाहज्वर की दारुण पीड़ा इन्द्र के चज्र की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय को पीड़ित करती थी। उस समय वैद्यक शास्त्र में अति प्रवीण, जड़ी बुटी तथा मंत्र तंत्र आदि विद्या में पारंगत, शास्त्र विचन्तण तथा औषधि करने में अति दत्त अनेक वैद्याचार्य मेरे इलाज के लिये आये। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तु मेरी पीड़ा को शान्त करने में वे समर्थ न हुए। मेरे पिता मेरे लिए सब सम्पत्ति लगा देने को तय्यार थे किन्तु उस दु:ख से छुड़ाने में तो वे भी असमर्थ ही रहे। मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुखित एवं श्रतिव्याकुल हो जाती थी किन्तु दुःख दूर करने में वह भी असमर्थ थी। मेरे सगे छोटे श्रौर वड़े भाई तथा सगी वहनें भी मुफे उस दु:ख से न वचा सकीं। मुभ पर अत्यन्त स्नेह रखने वाली पति-परायणा मेरी पत्नी ने सब शृहारों का त्याग कर दिया था। रात दिन वह मेरी सेवा में लगी रहती, एक चण के लिये भी वह मेरे से दूर न होतीथी फिन्तु अपने भ्रॉसुओं से मेरे हृदय को सिंचन करने के सिवाय वह भी कुछ न कर सकी। मेरे सज्जन स्नेही और कुटुम्बी जन भी मुक्ते उस दुःख से न छुड़ा सके यही मेरी अनाथता थी।

इस प्रकार चारों तरफ से असहायता और अनाथता का अनु-भव होने से मैंने सोंचा कि इस अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएं सहन करनी पड़ें यह वात बहुत असहा है इस लिए अब की वार यदि मैं इस दारुण वेदना से छूट जाऊँ तो चांत (चमाशील), दान्त तथा निरारम्भी होकर तत्चण ही संयम धारण करूँगा। हेराजन्! रात्रि को ऐसा निश्चय करके मैं सो गया। ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती गई त्यों त्यों वह मेरी दारुण वेदना भी चीण होती गई। प्रातः कांल तो मैं बिलवुल नीरोग हो गया। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर चान्त, दान्त और निरारम्भी होकर संयमी (साधु) बन गया। संयम धारण करने के बाद मैं अपने आपका तथा समस्त त्रस और स्थावर जीवों का नाथ (रचक) हो गया।

हे राजन् ! यह आत्मा ही आत्मा के लिये वैतरणी नदी तथा क्टशाल्मली दृत्त के समान दुःखदायी है और यही कामधेत तथा न न्दन वन के समान सुखदायी भी है। यह आत्मा ही सुख दुःख का कत्ती और भोक्ता है। यदि सुमार्ग पर चले तो यह आत्मा ही अपना सब से बड़ा मित्र है और यदि कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही अपना सब से बड़ा शत्रु है।

इस प्रकार अनाथी मिन ने राजा श्रेणिक को अपना पूर्व हत्तान्त मुना कर यह बतलाया कि मुभे किस प्रकार वेदना सहन करनी पड़ी और किस प्रकार मुभे अनाथता का अनुभव हुआ। इः काय जीवों के रत्तक महाव्रतधारी मुनिराज ही सच्चे सनाथ (रत्तक) हैं किन्तु मुनिष्टत्ति धारण करके जो उसका सम्यक् प्रकार से पालन नहीं कर सकते वे भी अनाथ ही हैं। यह दूसरे प्रकार की अना-थता है। इसका वर्णन इस अध्ययन की अड़तीसवीं गाथा से लेकर तरेपनवीं गाथा तक किया गया है। अतः उन पन्द्रह गाथाओं का भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है –

- (१) हे राजन ! वहुत से पुरुष निर्प्रन्थ धर्म को भ्रंगीकारतो कर लेते हैं किन्तु परीषह और उपसगों के भ्राने पर कायर वन जाते हैं भीर साधु धर्म का सम्यक् पालन नहीं कर सकते । यह उनकी अनाथता है ।
- (२) जो कोई पहले महात्रतों को ग्रहण करके वाद में अपनी असावधानता एवं प्रमादवश उनका यथोचित पालन नहीं करता और अपनी आत्मा का निग्रह न कर सकने के कारण इन्द्रियों के विषयों में आसक्त वन कर रसलोलुप बन जाता है। ऐसा भिद्यु रागद्देष रूपी संसार के वन्धनों का मूलोच्छेदन नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु उसकी आसक्ति को द्र करना वहुत ग्रुरिकल है।
- (३) ईयी (उपयोग पूर्वक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक निर्दोष भाषा बोलना), एषणा (निर्दोष भिन्ना आदि ग्रहण करने की हित्त), पात्र, कम्बल, बस्नादि को यतनापूर्वक उठाना, रखना तथा कारणवशात् वची हुई अधिक वस्तु को तथा मल मूत्र आदि त्याज्य वस्तुओं को यतना पूर्वक निर्दोष स्थान में परठना, इन पाँच समितियों का जो साधु पालन नहीं करता वह वीतराग मरूपित धर्म का आराधन नहीं कर सकता।
- (४) जो बहुत समय तक साधुव्रत की किया करके भी अपने व्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों से अष्ट हो जाता है ऐसा साधु बहुत वर्षों तक त्याग, संयम, केश-लोच आदि कर्षों द्वारा अपने श्रीर को सुखाने पर भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता।
- (५) ऐसा साधु पोली मुद्दी अथवा खोटे रुपये की तरह सार (मृल्य) रिदत हो जाता है, जैसे वैडूर्यमणि के सामने काच का टुकड़ा निरर्थक (व्यर्थ) है वैसे ही ज्ञानी पुरुपों के सामने वह साधु

निर्मूल्य हो जाता है अर्थात् गुणवानों में उसका आदर नहीं होता।

- (६) जो रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि मुनि के बाह्य चिन्ह मात्ररखता है और केवल आजीविका के लिए ही वेशधारी साधु वनता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी अपने को फूटमूट ही साधु कहलवाता है। ऐसे वेशधारी ढोंगी साधु को वहुत काल तक नरक और तिर्यश्च योनि के अन्दर असहा दु:ख भोगने पहते हैं।
- (७) जैसे— तालपुट विष (ऐसा दारुण विष जो तत्काल प्राणों का नाश करता है) खाने से, उल्टी रीति से शस्त्र ग्रहण करने से तथा अविधिपूर्वक मंत्र जाप करने से स्वयं धारण करने वाले का ही नाश हो जाता है वैसे ही चारित्र धर्म को अंगीकार करके जो साधु विषय वासनाओं की आसक्ति में फंस कर इन्द्रिय लोलुप हो जाता है वह अपने आप का पतन कर डालता है।
- (८) साम्रद्रिक शास्त्र, स्वभिवद्या, ज्योतिष तथा विविध कौत्हल (जाद्गरी) आदि विद्याओं को सीख कर उनके द्वारा श्राजीविका चलाने वाले कुसाधु को अन्त समय में वे क्विद्याएँ शरणभूत नहीं होतीं।

विद्या वही है जिससे आत्मा का विकास हो। जिससे श्रात्मा का पतन हो वह विद्या, विद्या नहीं किन्तु कुविद्या है।

- ( ६ ) वह वेशधारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्धकार से सदा दुखी होता है। चारित्रधर्म का यथावत् पालन न कर सकने के कारण वह इस भव में अपमानित होता है और परलोक में नरक आदि के असहा दुःख भोगता है।
- (१०) जो साधु अग्निकी तरह सर्वभन्नी वन कर अपने निमित्त वनाई गई, मोल ली गई अथवा केवल एक ही घर से प्राप्त सदोप भिन्ना ग्रहण किया करता है वह कुसाधु अपने पापों के कारण

दुर्गति में जाता है।

(११) शिर का छेदन करने वाला शत्रु भी इतना अपकार नहीं कर सकता जितना कुमार्ग पर चल कर यह आत्मा अपना अपकार कर लेती है। जब यह आत्मा कुमार्ग पर चलती है तब अपना भान भी भूल जाती है। जब मृत्यु आकर गला द्वाती है तब उसको अपना भूतकाल याद आता है और फिर उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है।

(१२) साधु द्वित अंगीकार करके उसका यथावत् पालन न करने वाले वेशधारी साधु का सारा कष्ट सहन भी व्यर्थ हो जाता है और उसका सारा पुरुषार्थ विपरीन फल देने वाला होता है। ऐसे अष्टाचारी साधु का इस लोक में अपमान होता है और पर-लोक में महान् दुखों का भोक्ता वनता है।

(१३) जैसे भोगरस (जिह्वा स्वाद) में लोलुप (मांस खाने वाला) पत्ती स्वयं दूसरे हिंसक पत्ती द्वारा पकड़ा जाकर ख़्व परि-ताप पाता है वैसे ही दुराचारी तथा स्वच्छंदी साधु को जिनेश्वर देव के मार्ग की विराधना करके मृत्यु के समय बहुत पश्चात्ताप करना पड़ता है।

(१४) ज्ञान तथा गुण से युक्त हितशिचा को सुन कर बुद्धि-मान् पुरुष दुराचारियों के मार्ग को छोड़ कर महातपस्वी सुनी वरों के मार्ग पर गमन करें।

(१५) इस प्रकार चारित्र के गुणों से युक्त बुद्धिमान्साधक श्रेष्ठ संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हंतथा वे पूर्व संचित कमों का नाश कर अन्तमें अचय मोच मुख को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार कर्म शत्रुट्यों के घोर शत्रु,दान्त,महातपस्वी,विपुल यशस्वी, दृढवती महामुनीश्वर द्यनाथी ने द्यनाथता का सचा द्यर्थ राजा श्रेणिक को सुनाया। इसे मुन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त प्रसन्न हुआ | दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक उन महामुनीश्वर से इस प्रकार अर्ज करने लगा— हे भगवन ! आपने मुक्ते सची अनाथता का स्वरूप वड़ी ही मुन्द्रता के साथ समक्ता दिया । आपका मानव जन्म पाना धन्य है । आपकी यह दिन्य कान्ति, दिन्य प्रभाव, शान्त मुर्लमुद्रा, उज्वल सौम्यता धन्य हैं । जिनेश्वर भगवान के सत्यमार्ग में चलने वाले आप वास्तव में सनाथ हैं, सवान्धव हैं । हे संयमिन ! अनाथ जीवों के आप ही नाथ हैं । सव प्राणियों के आप ही रक्तक हैं । हे चमा सागर महापुरुष ! मैंने आपके ध्यान में विघ्न (भंग) डाल कर और भोग भोगने के लिए आमन्त्रित करके आपका जो अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे चमा चाहता हूँ ।

इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा ने श्रमण मिंह (साधुओं में सिंह के समान) अनाथी मुनि की परम भक्ति पूर्वक स्तुति की। मुनि का धर्मीपदेश सुन कर राजा श्रेणिक अपने श्रन्त:पुर (सब रानियाँ और दास दासियाँ) और सकल कुडुम्बी जनों सहित मिध्याल का त्याग कर शुद्ध धर्मानुयायी वन गया।

अनाथी मुनि के इस अमृतोपम समागम से राजा श्रेणिक का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। परम भक्ति पूर्वक मुनीश्वर को वन्दना नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया।

तीन गुप्तियों से गुप्त, तिर्क्किष्टां (मनदण्ड, वचन दण्ड और कायदण्ड) से विरक्त, गुणों के भण्डार अनाथी मुनि अनासक्त भाव से अप्रतिवन्ध विद्वार पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरने लगे।

साधुता में ही सनाथता है। श्रादर्श त्याग में ही सनाथता है। श्रासक्ति में श्रनाथता है। भोगों में श्रासक्त होना श्रनाथता है और इच्छा तथा वासना की परतन्त्रता में भी श्रनाथता है। श्रनाथता को छोड़ कर सनाथ होना श्रपने श्राप ही श्रपना मित्र बनना प्रत्येक ् ग्रंगुज्जे की केर्तव्य है। (ज्तराध्यंथन महीनिर्धन्यीय नॉमक २० वां मध्ययन) द्रिप्रप्र- योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह

मन, वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं। वीर्यान्त-राय कम के चय या चयोपशम से मन वचन और कायवर्गणा के पुद्रलों का आलम्बन लेकर आत्म मदेशों में होने वाले परिस्पंद, कंपन या हलन चलन को भी योग कहते हैं। आलम्बन के भेद से इसके तीन भेद हैं-मन, वचन और काया। इनमें मन के चार। वचन के चार और काया के सात, इस मकार कुल पन्द्रह भेद हो जाते हैं। पन्नवणा सूत्र में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है। इन्हीं को प्रयोगगति भी कहा जाता है-

- (१) सत्य मनोयोग-मन का जो व्यापार सत् अर्थात् सज्जन-पुरुष या साधुओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मोत्त की ओर ले जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं।
- (२) असत्य मनोयोग- सत्य से विषरीत अर्थात् संसार की अर्थार ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थ नहीं हैं, एकान्त सत् हैं इत्यादि एकान्त रूप मिथ्या विचार अस्त्य मनोयोग है।
- (३) सत्यम्पा मनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने पर भी निश्चय नय से जो विचार पूर्ण होने 'न हो, जैसे- किसी उपवन में धव, खैर,पलाश आदि के कुछ पेड़ होने पर भी अशोक हत्त अधिक होने से उसे अशोक वन कहना। वन में अशोक हत्तों के होने से यह वात सत्य है और धव आदि के हत्त होने से मृपा(असत्य)भी है।
- (४) असत्यामृपा मनोयोग- जो विचार सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है उसे असत्यामृपा मनोयोग कहते हैं। किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर वीतराग सर्वज्ञ के वताए हुए

सिद्धान्त के अनुसार विचार करने वाला आराधक कहा जाता है असका विचार सत्य है। जो व्यक्ति सर्वक्ष सिद्धान्त से विप-रीत विचरता है, जीवादि पदार्थों को एकान्त नित्य आदि बताता है वह विराधक है। उसका विचार असत्य है। जहाँ वस्तु को सत्य या असत्य किसी मकार सिद्ध करने की इच्छा न हो केवल वस्तु का स्वरूप मात्र दिखाया जाय, जैसे— देवदत्त ! घड़ा लाओ इत्यादि चिन्तन में वहाँ सत्य या असत्य कुछ नहीं होता। आराधक विराधक की कल्पना भी वहाँ नहीं होती। इस मकार के विचार को असत्यामुषा मनोयोग कहते हैं। यह भी व्यवहार नय की अपेक्ता है। निश्चय नय से तो इसका सत्य या असत्य में समा-वेशा हो जाता है।

( ५-६-७-८ )ऊपर लिखे मनोयोग के अनुसार वचन योग के भी चार भेद हैं- (५) सत्य चचन योग (६) असत्य वचन योग (७) सत्यमृषा वचन योग (८) असत्यामृषा वचन योग।

#### काय योग के सात भेद

- (६) औदारिक शरीर काय योग काय का अर्थ है समूह। श्रीदारिक शरीर पुद्रल स्कन्धों का समूह है, इस लिए काय है। इस में होने वाले व्यापार को औदारिक शरीर काय योग कहते हैं। यह योग पर्याप्त तिर्यक्ष श्रीर मनुष्यों के ही होता है।
- (१०) औदारिक मिश्र शरीर काय योग वैक्रिय, आहारक और कार्मण के साथ मिले हुए श्रौदारिक को श्रौदारिक मिश्र कहते हैं। श्रौदारिक मिश्र के व्यापार को औदारिक मिश्र शरीर काय योग कहते हैं।
- (११) वैक्रिय शरीर काय योग— वैक्रिय शरीर पर्याप्ति के कारण पर्याप्त जीवों के होने वाला वैक्रिय शरीर का व्यापार वैक्रिय शरीर काय योग-है ।

(१२) वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग-देव और नारकी जीवों के अपर्याप्त अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय मिश्र शरीर काययोग है। यहाँ वैक्रिय और कार्मण की अपेता मिश्र योग होता है।

(१३) त्राहारक शरीर काययोग- आहारक शरीर पर्याप्ति के द्वारा पर्याप्त जीवों को आहारक शरीर काययोग होता है।

(१४) आहारक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक शरीर अपना कार्य करके वापिस आकर औदारिक शरीर में प्रवेश करता है उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है।

(१५) तैजस कार्मण शरीर योग-विग्रह गति में तथा सयोगी केवली को समुद्धात के तीसरे, चोथे और पाँचवें समय में तैजस कार्मण शरीर योग होता है। तैजस और कार्मण सदा एक साथ रहते हैं, इस लिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है।

काय योग के सात भेदों का विशेष खरूप इसी के दूसरे भाग के वोल नं ० ५४७ में दिया गया है।

(पन्नवणा पद ५६) (भगवती शतक २५ उद्देशा १)

# ८५६- बन्धननामकर्म के पन्द्रह भेद

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के वल से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले पुद्रलों को पहले ग्रहण किए हुए पुद्रलों के साथ जोड़ देता है, उसे वन्धन नामकर्म कहते हैं। इसके वल से औदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले नए पुद्रल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं।

पाँच शरीरों में खोदारिक, वैक्रिय खीर खाहारक ये पत्येक भव में नए पैदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति के समय इनका सर्ववन्ध खीर वाद में देशवन्थ होता है खर्थात् उसीश्रीर में नए नए पुद्रल खाकर चिपकते रहते हैं। तैजस खीर कार्मण शरीर जीव के साथ अनादि काल से लगे हुए हैं इस लिए उन दोनों का सर्वबन्ध नहीं होता, केवल देशवन्ध ही होता है। वन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद हैं—

- (१) औदारिक-औदारिक बन्धन जिस कर्म के उदय से पूर्वग्रहीत अर्थात् पहले ग्रहण किए हुए औदारिक पुहलों के साथ ग्रह्माण अर्थात् जिन का वर्तमान समय में ग्रहण किया जा रहा हो ऐसे औदारिक पुहलों का आपस में मेल हो जावे उसे औदारिक औदारिक शरीर बन्धन नामकर्म कहते हैं।
- (२) औदारिक तैजस बन्धन-जिस कर्म के उदय से औदारिक पुद्रलों का तैजस पुद्रलों के साथ सम्बन्ध हो उसे श्रीदारिक तैजस बन्धन नामकर्भ कहते हैं।
- (३) श्रोदारिक कार्मण बन्धन-जिस कर्म के उदय से श्रोदा-रिक पुद्रलों का कार्मण पुद्रलों के साथ सम्बन्ध होता है उसे श्रोदारिक कार्मण बन्धन नामकर्म कहते हैं।

औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर के पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं। वन्धन नामकर्म के शेष भेद निम्न लिखित हैं-

- (४) बैक्रिय बैक्रिय बन्धन।
- ( ५ ) बैक्रिय तैजस वन्धन।
- (६) वैक्रिय कार्मण वन्धन।
- (७) आहारक-आहारक वन्धन।
- ( = ) आहारक तैजस वन्धन।
- ( ६ ) स्राहारक कार्मण वन्धन।
- (१०) त्रौदारिक तैजस कार्मण वन्धन।
- (११) बैक्रिय तैजस कार्पण वन्धन ।
- (१२) आहारक तैजस कार्मण वन्धन।

(१३) तैजस तैजस वन्धन। (१४) तैजस कार्मण वन्धन। (१५) कार्मण कार्मण बन्धन। (कर्मग्रन्थ पहला गाथा ३५ श्रोर ३०) (कर्मप्रकृति गाथा १) ८५७- तिथियों के नाम पन्द्रह एकम से लेकर पूर्णिमा या अमावस्यातक पन्द्रइ तिथियाँ हैं। चन्दपण्णत्ति में इनके नाम नीचे लिखे अनुसार दिए हैं-प्रचलित नाम रात्रिका नाम दिन का नाम पूर्वाग (१) मतिपदा उत्तमा (२) द्वितीया सिद्धमनोरम सुनन्तत्रा (३) तृतीया मनोहर • एलावची यशोभद्र यशोधरा (४) चतुर्थी यशोधर सौमनसी (४) पंचमी सर्वकाम समेध श्रीभूता (६) पष्टी इन्द्रमूर्धाभिषेक विजया (७) सप्तंमी सौमनस वैजयन्ती (⊏) अष्टमी जयन्ती (६) नवमी धनञ्जय अर्थसिद भ्रपराजिता (१०) दशमी अभिजित् 'स्री (११) एकादशी (१२) द्वादशी समाहारा **अत्यसन** तेना (१३) त्रयोदशी शतंजय

# ८५८- कर्मभूमि पन्द्रह

(१५) पश्चदशी (पूर्शिमा) उपशम

(१४) चतुर्दशी

जिन क्षेत्रों में श्रसि (शस्त्र और युद्धविद्या) मसि (लेखन श्रीर

अग्निवेश

**अतितेजा** 

देवानन्दा

(चन्द्रप्रहिति प्रान्त १० प्रतिप्रान्त १४)

पटनपाटन) और कृषि (खेती) तथा आजीविका के दूसरे साधन रूप कर्म अर्थात् न्यवसाय हों उन्हें कर्मभूमि कहते हैं। कर्मभूमियाँ पन्द्रह हैं अर्थात् पन्द्रह क्षेत्रों में उपरोक्त कर्म होते हैं- पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह।

(१-५)पॉच भरत-जम्बृद्दीप में एक,धातकीखण्ड में दो और पुष्कराद्धि द्वीप में दो। इस प्रकार पॉच भरत हो जाते हैं।

(६-१०) पॉच ऐरवत- जम्बूद्वीपमें एक, धातकीखण्ड में दो श्रीर पुष्करार्द्ध में दो। इस मकार पाँच ऐरवत हो जाते हैं।

(११-१५) पाँच महाविदेह- जम्बुद्वीप में एक, धातकीखण्ड में दो और पुष्करार्द्ध में दो। इस प्रकार कुल ५ महाविदेह हो जाते हैं। डपरोक्त पन्द्रह क्षेत्रों में से जम्बुद्वीप में तीन क्षेत्र हैं— १ भरत १ ऐरवत और १ महाविदेह। धातकीखण्ड में छ: क्षेत्र हैं— २ भरत २ ऐरवत और दो महाविदेह। इसी प्रकार पुष्करार्द्ध में भी ६ क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर पन्द्रह हो जाते हैं।

(पन्नवणा पद १ सुत्र ६३) (भगवती शतक २० उद्देशा 🖘

### **८५६− परमाधार्मिक पन्द्रह**

पापाचरण और क्रूर परिणामों वाले असुरजाति के देव जो तीसरी नरक तक नारकी जीवों को विविध प्रकार के दुःख देते हैं वे परमाधार्मिक कहलाते हैं। वे पन्द्रह प्रकार के होते है—

(१) अम्ब (२) अम्बरीष (३) श्याम (४) शवल (५) रौद्र (६) उपरोद्र (७) काल (८) महाकाल (८) असिपत्र (१०) धनुः (११)कुम्भ (१२) वालुका (१३) वैतरणी (१४) खरस्वर और (१५) महाघोष।

इनके भिन्न भिन्न कार्य दूसरे भाग, वोल नं० ५६० (नरक सात पृष्ठ ३२४ प्रथमावृत्ति) में दिए जा चुके हैं।

## ८६०- कमीदान पन्द्रह

श्रिषक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका कमाना कर्मादान है श्रथवा जिन कार्यों से श्रधिक कर्मवन्ध हो उन्हें कर्मादान कहते हैं। शास्त्र में श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा है— श्रप्पारं मा, श्रप्पिरगहा, धिन्मया, धन्माणुया, धन्मिहा, धन्मक्खाई, धन्मप्पलोह्या, धन्मप्पज्जलणा, धन्मसमुद्यारा, धन्मेण चेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति। (उववाई सुत्र ४१) (स्यगडांग श्रुतस्कन्ध २ श्रध्ययन २)

अर्थात्-श्रावक अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म में स्थिर, धर्म के कथक (धर्मी-पदेशक), धर्म में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक श्राचार वाले और धर्म से ही आजीविका उपार्जन करने वाले होते हैं।

इस लिए श्रावक को पापकारी व्यापार न करने चाहिए। श्रावक को कर्मादान जानने चाहिए किन्तु आचरणन करना चाहिए। कर्मादान पन्द्रह हैं—

- (१) इंगाल कम्मे (अंगार कर्म) कोयले वना कर उनके धन्धं से आजीविका कमाना । ईंट वगैरह पकाना भी अंगार कर्म है क्योंकि उसमें भी अग्निकाय का महारम्भ होता है।
- (२) वणकम्मे (वन कर्म)- जंगल के द्वन काट कर उन्हें वेचना और इस मकार आजीविका चलाना। (उपासकदराग)

भगवती सूत्र के त्राटवें शतक के पाँचवें उद्देशे की टीका में दिया दै—'एवं वीजपेषणाद्यपि' अर्थात् इसी प्रकार वीजों का पीसना वगैरह भी वनकर्म है ।

(३) साडी कम्मे (शाकट कर्म)-गाड़ियों के बनाने,वेचने ऋौर भाड़े पर चलाने का धन्धा।

- (४) भाडी कम्मे (भाटक कर्म)-भाड़ा कमाने के लिए गाड़ी आदि से द्सरे के समान को होना।आवश्यकनिर्युक्ति में पशु को भाड़े पर देना भी भाडीकर्म बतलाया है।
- (५) फोडी कम्पे (स्फोटन कर्प) कुदाली, इल वगैरह से भूमि को फोदना और उसमें से निकले हुए पत्थर, मिट्टी, घातु आदि पदार्थी को वेच कर आजीविका चलाना।
- (६) दंत वाणिज्जे (दन्तवाणिज्य) हाथी दाँत, शंख, केश, नख, चर्म आदि का धंधा करना अर्थात् हाथी दाँत आदि निकालने वालों से इन चीजों को खरीदना, पेशगी रकम या आर्डर देकर उन्हें निकलवाना और उन्हें वेच कर आजीविका चलाना दंत-वाणिज्य है।
- (७) लक्खवाणिज्जे (लात्तावाणिज्य)— लाख का व्यापार करना। जिन वस्तुओं को तैयार करने में त्रस जीवों की हिंसा हो ऐसी खान, इन्न, या त्रस जीवों से पैदा होने वाली सभी वस्तुर्प यहाँ लान्ना शब्द से ले ली जाती हैं। उन में से किसी का व्यापार करना लान्नावाणिज्य है।

नोट-रेशम बनाने का धन्धा भी लाज्ञावाणिज्य में आ जाता है।

- ( ८ ) रसवाणिज्जे (रसवाणिज्य)- मदिरावगैरह का व्या-पार अर्थात् कलाल का धन्धा करना।
- (६) विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य)-अफीम, संखिया आदि विषेली वस्तुओं का व्यापार करना। विष शब्द से वे सभी शक्ष भी ले लिए जाते हैं जिनका प्रयोजन जीवों की हिंसा करना है।
- (१०)केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य)-केशवाले पाणी अर्थात् दास,दासी, गाय, हाथी,घोड़ा आदि को वेचने का धन्धा करना।
- (११) जंतपीलएयाकम्मे (यन्त्रपीड्नकर्म)-तिल श्रीर ईख भादि को घानी या कोल्हू में पील कर तेल या रस निकालने का

#### भन्धा करना।

(१२) निन्लंछणकम्मे (निर्लाञ्छनकर्म) - पशुभों को खसी करने (नपुँसक बनाना) आदि का धन्धा करना।

(१३) दवग्गिदावणया (दवाग्निदापनता)- खेत या भूमि साफ करने के लिए जंगलों में आग लगाना।

(१४) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतडागशोषणना)-खेती आदि करने के लिए भील,नदी,तालाब आदि को सुखाना। (१५) असईजणपोसणया (असतीजनपोपणता)-आजीविका

कमाने के लिए दुश्वरित्र स्त्रियों तथा हिंसक प्राणियों को पालना। (उपासकदशाग सूत्र, मध्ययन १) (भगवती सूत्र शतक = उद्देशा ४)

(भावरयकनिर्युक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन सृत्र ७)



# सोलहवाँ बोल संग्रह

# ६१ - दशवैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका की सोलह गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकाएं हैं। पहलीं चूलिका में १८ गाथाएं हैं। उनमें धर्म में स्थिर होने का मार्ग बताया गया है। दूसरी चूलिका का नाम विविक्तचर्या है। इस में सोलह गाथाएं हैं और साधु के लिए विहार आदि का उपदेश दिया गया है। गाथाओं का भावार्थ क्रमश: नीचे लिखे अनुसार है—

- े (१) केवली द्वारा भाषित श्रुत स्वरूप चूलिका को कहूँगा, जिसे मुन कर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है।
- (२) जब काठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो वह नदी के वेग के साथ समुद्र की ओर बहने लगता है इसी प्रकार जो जीव विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे संसार समुद्र की ओर बहे जा रहे हैं। जो जीव संसार सागर से विमुख होकर मुक्ति जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह से हट कर भ्रपने को संयम रूपी मुरक्तित स्थान में स्थापित करना चाहिए।
- (३) जिस प्रकार काठ नदी में अनुस्रोत (वहाव के अनुसार) विना किसी कठिनाई के सरलता पूर्वक चला जाता है किन्तु प्रतिस्रोत (वहाव के विपरीत) चलने में कठिनाई होती है उसी प्रकार संसारी जीव भी स्वाभाविक रूप से अनुस्रोत अर्थात् विषय भोगों की श्रोर वढ़े चले जाते हैं। प्रतिस्रोत अर्थात् विषय भोगों से विमुख होकर संयम की श्रोर बढ़ना वहुत कठिन है। सांसारिक कार्यों के लिए बढ़े बढ़े वीर कहलाने वाले व्यक्ति भी संयम के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं।

#### भन्धा करना।

- (१२) निन्लं छणकम्मे (निर्लाञ्छनकर्म) पशुर्मो को खसी करने (नपुँसक बनाना) आदि का धन्धा करना।
- (१३) दवग्गिदावणया (दवाग्निदापनता)- खेत या भूमि साफ करने के लिए जंगलों में-आग लगाना।
- (१४) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतडागशोषणता)- खेती आदि कर्ने के लिए भील,नदी,तालाव आदि को सुखाना।

(१५) असईजणपोसणया (असतीजनपोपणता)-आजीविका कमाने के लिए दुश्ररित्र स्त्रियों तथा हिंसक प्राणियों को पालना।

(उपासकदशाग सूत्र, ग्रध्ययन १) (भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा ४) (ग्रावश्यकनिर्युक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन सृत्र ७)



#### दोष लगने की सम्भावना है।

- (घ) उज्ञ- पधुकरी या गोचरी दृत्ति के अनुसार प्रत्येक घर से योड़ा थोड़ा आहुार तथा दूसरी वस्तुएं लेना ।
- (ङ) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान में ठहरना। भीड़ भड़क्के वाले स्थान में कीलाहल होने से चित्त स्थिर नहीं रहता।
- (च) अल्पोपिय-उपिध अर्थात् भण्डोपकरण आदि धर्म साधन थोड़े रखना। वस्त्र, पात्रादि उपकरण अधिक होने से ममल हो जाता है और संयम की विराधना होने का डर रहता है।
  - (छ) फलहविवर्जना- किसी के साथ कलह न करना।

मुनियों के लिए उपरोक्त विहारचर्या प्रशस्त मानी गई है।

- (६) इस गाथा में भी साधुचर्या का वर्णन है।
- (क) राज कुल आदि में या जहाँ कोई बड़ा भोज हो रहा हो, आने जाने का मार्ग लोगों से भरा हो, ऐसे स्थान में साधु को भिचा के लिए न जाना चाहिए। वहाँ स्त्री तथा सचित्त वस्तु आदि का संघटा हो जाने की सम्भावना है तथा भीड़ भड़क्के में धका लग जाने से गिर जाने आदि का डर भी है, इस लिए साधु को ऐसे स्थान में न जाना चाहिए।
- (ख) स्वपन्न या परपन्न की ओर से अपना अपमान हो रहा हो तो उसे शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिए। क्रोध न करके जुमाभाव धारण करना चाहिए।
  - (ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए।
- (घ) हाथ या कड़ छी छादि के किसी अचित्त द्रव्य द्वारा संस्ष्ट्र (खरड़े हुए) होने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो पुर:कर्म दोप की सम्भावना है। भित्ता देने के लिए हाथ या कड़ छी छादि को सचित्त पानी से धोना पुर:कर्म कहलाता है। यदि हाथ वगैरह पहले से ही शाक वगैरह से संस्ष्ट्र स्रर्थीत भरे हुए हों तो

निद्याँ समुद्र की श्रोर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्रोत बहती हुई वस्तु समुद्र में जा पहुँचती हैं। इसी की श्रनुस्रोत गति कहते हैं। इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है। इस लिए विषय भोगों की श्रोर जाने को अनुस्रोत कहा है। उनके विरुद्ध संयम या दीचा की ओर प्रवृत्त होना प्रतिस्रोत है। इससे मोच्न की प्राप्ति होती है।

(४) जो साधु ज्ञानादि श्राचारों में पराक्रम करता है तथा इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है अर्थात् चित्त की श्रव्याकुलता रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वह श्रानियतवास श्रादि रूप चर्या, मूल गुण, उत्तरगुण, पिंडविशुद्धि श्रादि शास्त्र में बताए हुए मार्ग के श्रनुसार श्राचरण करे, श्रर्थात् शास्त्र में जिस समय जो जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान किया गया है उसी के श्रनुसार श्राचरण करे।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक की गई चारित्रकी आरा-धना मोच रूप फल देने वाली होती है।

(५) इस गाथा में साधु की विहार चर्या का खरूप बताया गया है। नीचे लिखी सात वार्ते साधुस्रों के लिए आचरणीय और प्रशस्त स्रर्थात् कल्याणकारी मानी गई हैं-

(क) श्रनियतवास- विना किसी विशेष कारण के एक ही स्थान पर श्रधिक न ठहरना श्रनियतवास है। एक ही स्थान पर अधिक दिन ठहरने से स्थान में ममल हो जाने की सम्भावना है।

(ख) समुदानचर्या- अनेक घरों से गोचरी द्वारा भिन्ना ग्रहण करना समुदानचर्या है। एक ही घर से भिन्ना लेने मेंदोप लगने की सम्भावना है।

(ग) अज्ञात- हमेशा नए घरों से भित्ता तथा उपकरण लेने चाहिए। एक ही घर से सदा भित्ता स्नादि लेने में आधाकर्म आदि

#### दोष लगने की सम्भावना है।

(घ) डब्झ- मधुकरी या गोचरी दृत्ति के अनुसार प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा आहार तथा दूसरी वस्तुएं लेना।

(ङ) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान में ठहरना । भीड़ भड़क्के वाले स्थान में कोलाहल होने से चित्त स्थिर नहीं रहता।

(च) अल्पोपि - उपिध अर्थात् भण्डोपकरण आदि धर्म साधन थोड़े रखना। वस्त्र, पात्रादि उपकरण अधिक होने से ममल हो जाता है और संयम की विराधना होने का डर रहता है।

(छ) कलहविवर्जना- किसी के साथ कलह न करना।

मुनियों के लिए उपरोक्त विहारचर्या प्रशस्त मानी गई है।

(६) इस गाथा में भी साधुचर्या का वर्णन है।

(क) राज कुल आदि में या जहाँ कोई बड़ा भोज हो रहा हो, आने जाने का मार्ग लोगों से भरा हो, ऐसे स्थान में साधु को भिचा के लिए न जाना चाहिए। वहाँ स्त्री तथा सचित्त वस्तु आदि का संघटा हो जाने की सम्भावना है तथा भीड़ भड़क्के में धका लग जाने से गिर जाने आदि का डर भी है, इस लिए साधु को ऐसे स्थान में न जाना चाहिए।

(ख) स्वपत्त या परपत्त की ओर से अपना अपमान हो रहा हो तो उसे शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिए। क्रोध न करके जुमाभाव धारण करना चाहिए।

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए।

(घ) हाथ या कड़ छी आदि के किसी अचित्त द्रव्य द्रारा संस्पृष्ट (खरड़े हुए) होने पर ही उनसे आहार पानी लेना चाहिए नहीं तो पुर:कर्म दोप की सम्भावना है। भित्ता देने के लिए हाथ या कड़ छी आदि को सचित्त पानी से घोना पुर:कर्म कहलाता है। यदि हाथ वगैरह पहले से ही शाक वगैरह से संस्पृष्ट अर्थात् भरे हुए हों तो उनसे वही वस्तु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती इस लिए वहाँ पुर:कर्मदोष की सम्भावना नहीं है।

- (ङ) जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परो-सने का वर्तन संस्रष्ट हो तभी उसे लेना चाहिए।
- (७) मोत्तार्थी को मद्य मांस आदि अभच्य पदार्थों का सेवन न करना चाहिए। किसी से ईच्यों न करनी चाहिए। पौष्टिक पदार्थों का अधिक सेवन न करना चाहिए। प्रतिदिन बार वार कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग में आत्मचिन्तन और धर्मध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। सदा वाचना पृच्छना आदि स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए। स्वाध्याय से ज्ञान की दृद्धि होती है और चित्त में स्थिरता आती है।
- (=) विहार करते समय साधु श्रावकों से शयन, श्रासन, निषद्या, भक्त, पानी श्रादि किसी भी वस्तु के लिए मितज्ञा न करावे श्राथीत् किसी भी वस्तु के लिए यह न कहे कि श्रामुक वस्तु लौटने पर मुक्ते वापिस दे देना श्रीर किसी को मत देना इत्यादि। गाँव, कुल, नगर या देश किसी भी वस्तु में साधु को ममत न करना चाहिए।
- ( ६ ) मुनि गृहस्थों का वेयावच, अभिवादन, वन्दन, पूजन तथा सत्कार च्यादि न करे। ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसर्ग में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो।
- (१०)यदि अपने से अधिक या वरावर गुणों वाला तथा संयम में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा विपयों में स्त्रनासक्त होता हुस्रा स्त्रकेला ही विचरे किन्तु शिथिलाचारी स्रोर पासन्थों के साथ न रहे।
- (११) एक स्थान पर चतुर्मास में चार महीने और दूसरे समय में उत्कृष्ट एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है। जिस स्थान पर एक बार मासकल्प या चतुर्मास करे, दो या तीन चतुर्माम

श्रथवा मासकल्प द्सरी जगह बिना किए फिर उसी स्थान प्र मासकल्प श्रादि करना नहीं कल्पता अर्थात् साधु जिस स्थान प्र जितने समय रहे उससे दुगुना समय दूसरी जगह बिताने के बाद ही फिर पूर्वस्थान पर निवास कर सकता है। जिस स्थान पर चतु-मीस करे, दो चतुर्मीस द्सरी जगह करने के बाद ही फिर उस स्थान पर चतुर्मीस कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मासकल्प करे उसी जगह फिर मासकल्प दो महीनों के बाद ही कल्पता है।

इस लिए साधु को एक स्थान पर चतुर्मास या मासकल्प के बाद फिर उसी जगह चतुर्मास या मासकल्प नहीं करना चाहिए। साधु को शास्त्र में बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र में जैसी आज्ञा है वैसा ही करना चाहिए।

(१२) जो साधु रात्रि के पहले तथा पिछले पहर में आत्म-चिन्तन करता है और विचारता है, मैंने क्या कर लिया है, क्या करना बाकी है और ऐसी कौनसी बात है जिसे मैं कर सकता हूं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, वही साधु श्रेष्ठ होता है।

(१३) मात्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार करे- जब मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मेरी ब्रात्मा स्वयं उस समय क्या कहती है। मेरे से भूल होना क्यों नहीं छूटता है इस प्रकार सम्यक् विचार करता हुआ साधु भविष्य में दोषों से छुटकारा पा जाता है।

(१४) साधु जब कभी मन, वचन या काया को पाप की श्रोर भुकता हुआ देखे तो शीघ ही खींच कर सन्मार्ग में लगादे, जैसे लगाम खींचकर कुमार्ग में चलते हुए घोड़े को सन्मार्ग में चलाया जाता है।

(१५) जिसने चंचल इन्द्रियों को जीत लिया है। जो संयम में पूरे धैर्य वाला है। मन,वचन स्थीर काया रूप तीनों योग जिस के वश में हैं,ऐसे सत्पुरुप को प्रतिवुद्ध जीवी (सदा जागता रहने वाला)

### कहा जाता है,क्योंकि वह अपने जीवन को संयम में विताता है।

(१६) सब इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूर्वक आत्मा की रत्ता करनी चाहिए। जो आत्मा सुरत्तित नहीं है वह जाति-पथ अर्थात जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होती है और सुरत्तित अर्थात् पापों से बचाई हुई आत्मा सब दु:खों का अन्त करके मोत्त रूप सुख को प्राप्त होती है। (दणवैकालिक सुत्र र चूलिका)

# ८६२-स भिक्खु ऋध्ययन की सोलह गाथाएं

संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार साधु को वस्त्र, पात्र, आहार आदि आवश्यक वस्तुओं में संयम की रक्ता का ध्यान रखना आवश्यक हैं उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा को रोकना भी साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं उपयोगी न हों, उनके, सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न करना चाहिए। तपश्चर्या और सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य साधन हैं। इनका कथन उत्तराध्ययन सूत्र के 'स भिक्खु' नामक पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथ। ओं में विस्तार के साथ किया गया है। उन गाथाओं का भावार्थ क्रमशः यहाँ दिया जाता है—

- (१) विवेक पूर्वक सच्चे धर्म का पालन करने वाला, काम-भोगों से विरक्त, अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों में आसक्ति न रखते हुए अज्ञात घरों से भिन्नावृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम धर्म का पालन करने वाला ही सचा भिन्नु (साधु) है।
- (२) राग से निष्टत्त,पतन एवं असंयम से अपनी त्रात्मा को वचाने वाला, परीपह झौर उपसर्गों को सहन कर समस्त जीवों को त्रात्मतुल्य जानने वाला और किसी भी वस्तु में मूर्च्छित न होने वाला ही भिन्नु (साधु) है।

- (३) यदि कोई पुरुष साधु को कठोर वचन कहे या मारे पीटे तो उसे अपने पूर्वसंचित कर्मों का फल जान कर समभाव पूर्वक सहन करे, अपनी आत्मा को वश में रख कर चित्त में किसी मकार की व्याकुलता न लाते हुए संयम मार्ग में आने वाले कछों को जो समभाव पूर्वक सह लेता है वही भिन्नु (साधु) कहलाता है।
- (४) जो अन्प तथा जीर्ण शय्या आदि से सन्तुष्ट रहना है, शीत, उष्ण, दंशमशक आदि परीपहों को जो समभाव से सहन कर लेता है वही भिन्नु है।
- (५) जो सत्कार या पूजा आदि की लालसा नहीं रखता, यदि कोई उसे प्रणाम करे अथवा उसके गुणों की प्रशंसा करे तो भी मन में अभिमान नहीं लाता ऐसा संयमी, सदाचारी, तपस्वी, ज्ञानवान, क्रियावान स्थीर आत्मशोधक पुरुष ही सच्चा भिचु है।
- (६) संयमी जीवन के बाधक कार्यों का त्यागी, दूसरों की ग्रप्त बात को प्रकाशित न करने वाला, मोह और राग को उत्पन्न करने वाले सांसारिक बन्धनों में न फंसने वाला और तपस्वी जीवन बिताने वाला ही सचा भिन्न है।
- (७) नाक, कान आदि छेदने की क्रिया, रागविद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या (ग्रह नद्मत्र देख कर शुभाशुभ वतलाना), स्वभविद्या (स्वभों का फल वतलाना), साम्रद्रिक शास्त्र (शरीर के लच्चणों द्वारा मुख दुःखं वतलाना) अंगस्फुरण विद्या, दण्डविद्या भूगभविद्या (जमीन में गड़े हुए धन को जानने की विद्या), पशु, पद्मियों की बोली जानना आदि कुत्सित विद्याओं द्वारा जो अपना संयमी जीवन द्षित नहीं बनाता वही सच्चा भिन्नु है।
- ( = )मन्त्रप्रयोग करना, जड़ी बृटी तथा अनेक मकार के वैद्यक उपचारों को सीख कर काम में लाना, जुलाव देना, वमन कराना, श्रञ्जन बनाना, रोग श्राने पर आकन्दन करना श्रादि क्रियाणं

योगियों के लिए योग्य नहीं हैं इस लिए जो इनका त्याग करता है वही सचा भिन्नु है।

( ६ ) जो साधु चत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण आदि की भिन्न भिन्न प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या भूठी प्रशंसा करके संयमी जीवन को कलुपित नहीं करता वही सचा भिन्नु है।

(१०) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन जिन गृहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐहिक सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं जोड़ता वही सचा भिच्नु है। मुनि का सब के साथ केवल पारमार्थिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए।

(११) साधु के लिए आवश्यक शय्या (धास फूस आदि) पाट, आहार, पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और स्वाद्य पदार्थ गृहस्थ के घर में मौजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी द्वेप गुक्त वचन न कहे और न मन में बुरा ही माने वही सचा भिच्नु है क्योंकि मुनि को मान और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये।

(१२) जो अनेक प्रकार के आहार, पानी, खादिम, खादिम आदि पदार्थ गृहस्थों से पाप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी साधुओं में बाँट कर पीछे खयं आहार आदि करता है तथा अपने मन, वचन, काया को जो वश में रखता है वही सचा भिन्तु है।

(१३) गृहस्थ के घर से श्रोसामण, पतली दाल, जो का दिल्या, उंडा भोजन, जो या कांजी का पानी श्रादि आहार पाप्त कर जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो भिचावृत्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिए ही आहारादि ग्रहण करने चाहिये, जिह्वा की लोलुपता शांन करने के लिए नहीं।

अत्यन्त भयंकर तथा द्वेषोत्पादक शब्द होते हैं उन्हें सुन कर जो नहीं डरता या विकार को प्राप्त नहीं होता वही सच्चा भिज्ञु है।

(१५) लोक में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार के वादों (तन्त्रादि शास्त्रों) को समभ कर जो अपने आत्मधर्म में स्थिर रहता हुआ संयम में दत्तचित्त रहता है,सब परीषहों को जीत कर समस्त जीवों पर आत्मभाव रखता हुआ कषायों पर विजय प्राप्त करता है तथा किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाता है वही सच्चा भिन्तु है।

(१६) जो शिल्प विद्या द्वारा अपना जीवन निर्वाह न करता हो, जितेन्द्रिय,आन्तरिक तथा वाह्य वन्धनों से मुक्त,अल्प कषाय वाला थोड़ा (परिमित्त) भोजन करने वाला, सांसारिक बन्धनों को छोड़ कर राग द्वेष रहित विचरने वाला ही सच्चा भिन्नु है।

(उत्तराध्ययन १४ वा स भिक्ख ग्रध्ययन)

# ८६३-बहुश्रुत साधु की सोलह उपमाएं

निरभिमानी, निर्लोभी संयम मार्ग में सावधान, विनयवान, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता साधु को बहुश्रुत कहते हैं। बहुश्रुत साधु को सोलह उपमाएं दी गई हैं—

- (१) जिस तरह शंख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोभित होता है अर्थात दूध भी सफेद होता है और शंख भी सफेद होता है, अत: शंख में रखा हुआ दूध देखने में सौम्य लगता है और वह उसमें कभी नहीं विगड़ता। उसी तरह ज्ञानी साधु धर्मकीर्ति तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोभित होता है अर्थात ज्ञान खयं सुन्दर है और धारण करने वाले ज्ञानी का आचरण जब शास्त्रानुकूल हो तब उसकी आत्मा की उन्नति होती है और धर्म की भी कीर्ति वढ़ती है इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोभित होते हैं।
  - (२) जिस प्रकार कंबोज देश के घोड़ों में आकीर्ण जाति का घोड़ा सब प्रकार की गति (चाल) में प्रवीण, ग्रुलत्तण और स्रति

वेगवान् होने से उत्तम माना जाता है उसी तरह वहुश्रुत ज्ञानी भी उत्तम माना जाता है।

(३) जैसे आकीर्ण जाति के उत्तम घोड़े पर चढ़ा हुआ दढ़ पराक्रमी, शूरवीर पुरुष जब संग्राम में जाता है तब दोनों मकार से शोभित होता है अर्थात् आगे और पीछे से, बाई तरफ से और दाहिनी तरफ से अथवा दृद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये आशीर्वाद रूप वचनों से और वन्दी जनों द्वारा कहे गये स्तुति रूप वचनों से तथा संग्राम के लिये वजाये जाने वाले बाजों के शब्दों से वह शूरवीर पुरुष शोभित होता है उसी तरह, बहु श्रुत ज्ञानी दोनों मकार से अर्थात् आन्तरिक शान्ति और वाह्य आचरण से शोभित होता है, अथवा दिन और रातके दोनों समय में की जाने वाली स्वाध्याय के घोष (ध्विन) से वहु श्रुत ज्ञानी शोभित होता है अथवा स्वप्त और परपत्त के लोगों द्वारा 'यह बहु श्रुत ज्ञानी बहुत काल तक जीवित रहे जिससे प्रवचन की बहुत प्रभावना हो' इस प्रकार कहे जाने वाले आशीर्वादों से युक्त बहु श्रुत ज्ञानी शोभित होता है।

(४) जिस प्रकार अनेक हथिनियों से सुरिच्तत ६० वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ वलवान हाथी दूसरों से पराभूत नहीं हो सकता उसी प्रकार परिपक्व बुद्धि वाला बहुश्रुत ज्ञानी विचार एवं विवाद के अवसर पर किसी से अभिभूत नहीं होता।

(५) जैसे तीच्या सींगों वाला और अच्छीतरह भरी हुई कक़ इ वाला तथा पुष्ट अंग वाला सांड पशुओं के टोले में शोभित होता है वैसे ही नैगमादि नय रूप तीच्या शृद्धों से परपत्त को भेदन करने वाला और प्रतिभादि गुर्यों से युक्त वहु श्रुत ज्ञानी साधुओं के समृह में शोभित होता है।

(६) जिस प्रकार अति उग्रतथा तीच्या दांतों वाला पराक्रमी सिंह किसी से भी पराभूत नहीं होता वैसे ही वहुश्रुत ज्ञानी भी

#### किसी से भी पराजित नहीं होता।

- (७) जिस प्रकार पाञ्चजन्य शंख, सुदर्शन चक्र ख्रौर कौसु-दकी गदा से युक्त वासुदेव सदा ही अप्रतिहत और ख्रखण्ड वल-शाली होता हुआ शोभित होता है उसी प्रकार बहुश्रुत ज्ञानी भी ख्रहिंसा, संयम और तप से शोभित होता है।
- ( ८) जैसे हाथी,घोड़ा,रथ और प्यादे वाली चतुरंगिनी सेना से समस्त शतुत्रों का नाश करने वाला, चारों दिशाओं का जय करने वाला,नवनिधि, चौदह रत्न झौर छः खण्ड पृथ्वी का अधि-पति, महान् ऋद्धि का धारक,सब राजाओं में श्रेष्ट चक्रवर्ती शोभित होता है वैसे ही चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चौदह विद्या रूपी लव्धियों का स्वामी बहुश्रुत ज्ञानी साधु शोभित होता है।
  - ( ६ ) जैसे एक हजार नेत्रों वाला, हाथ में वज्र धारण करने वाला, महाशक्तिशाली, पुर नामक दैत्य का नाश करने वाला देवों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है उसी प्रकार बहुश्रुत ज्ञान रूपी सहस्र नेत्रों वाला, चमा रूपी वज्र को धारण करने वाला और मोह रूपी दैत्य का नाश करने वाला बहुश्रुत ज्ञानी साधु शोभित होता है।
  - (१०) जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला, उगता हुआ सूर्य तेज से देदीप्यमान होता हुआ शोभित होता है उसी प्रकार आत्मज्ञान के तेज से दीप्त वहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है।
  - (११) जैसे नत्तर्त्रों का स्वामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नत्तर्त्रों से घरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण शोभा से प्रकाशित होता है वैसे ही आत्मिक शीतलता से वहुश्रुत ज्ञानी शोभायमान होता है।
  - (१२) जिस मकार विविध धान्यों से परिपूर्ण सुरक्तित भण्डार शोभित होता है उसी तरह अङ्ग, उपाङ्ग रूप शास्त्र ज्ञान से पूर्ण बहुश्रुत ज्ञानी शोभायमान होता है।

- (१३) जैसे जम्बूदीप के अधिपति अनादन नामक देव का जम्बू वृत्त सव वृत्तों में शोभित होता है वैसे ही सव साधुओं में बहुश्रुत ज्ञानी साधु शोभित होता है।
- (१४) नीलवान् पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार सव साधुओं में वहुश्रुत ज्ञानी श्रेष्ट है।
- (१५) जिस प्रकार सब पर्वतों में ऊंचा, सुन्दर और अनेक औषधियों से शोभित मेरु पर्वत उत्तम है उसी प्रकार अमपौंपधि श्रादि लव्धियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत वहुश्रुत ज्ञानी भी सव साधुर्यों में उत्तम है।
- (१६) जैसे अन्तय उदक (जिसका जल कभी नहीं सूखता) स्वयम्भूरम्ण नामक समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणियों सेपरिपूर्ण है वैसे ही वहुश्रुत ज्ञानी भी सम्यग् ज्ञान रूपी श्रज्ञय जलु से परिपूर्ण और अतिशयवान् होता है इसलिये वह सव साधुओं में उत्तम और श्रेष्ठ है।

उपरोक्त गुर्णों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीपह उप-सर्गों को समभाव से सहन करने वाला. कामभोगों में अनासक्त, श्रत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रत्तक महापुरुप वहुश्रुत ब्रानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मोच **पाप्त करता है**।

ज्ञान त्रमृत है। वह शास्त्रीं द्वाग, सत्संग द्वारा और महापुरुपीं की कृपाद्वारा पाप्त होता है, अतः मोत्ताभिलापी पत्येक पाणी को श्रुत ( ज्ञान ) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये।

( उत्तराव्ययन घध्ययन ११ गाथा ११ से ३२ )

## ८६४- दीनार्थी के सोलह गुण

गृहस्य पर्याय छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप संयम श्रंगीकार करने को दीचा कहते हैं। टीचा अर्थात् मुनिव्रत शंगीकार करने वाले में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिएं।

(१) आर्यदेशसमुत्पन्न-जिन देशों में तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, वल-देव, वामुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आर्य देश कहते हैं। धर्मभावना भी आर्यदेश में ही होती है, इस लिए दीचा अङ्गीकार करके संयम का पालन वही कर सकता है जो आर्यदेशों में उत्पन्न हुआ हो। जैसे मरुस्थल में कल्पट्टच नहीं लग सकता वैसे ही अनार्य देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में सची श्रद्धा वाला नहीं हो सकता, श्रतः दीचार्थी का पहला ग्रुण यह है कि उसकी उत्पत्ति आर्यदेश में हुई हो।

(२) शुद्धजातिकुलान्वित— जिसके जाति अर्थात् मातृपच और कुल अर्थात् पितृपच दोनों शुद्ध हों। शुद्ध जाति और कुल वाला संयम का निर्दोष पालन करता है। किसी प्रकार की भूल होने पर भी कुलीन होने के कारण रथनेमि की तरह सुधार लेता है।

(३) चीणपायाशुभकर्मा- जिस के अशुभ अर्थात् चारित्र में वाधा ढालने वाले कर्म चीए अर्थात् नष्ट हो गए हों। अनन्तानु-वन्धी,अपत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का चय, चयोपशम या उपशम हुए विना कोई भाव चारित्र अंगीकार नहीं कर सकता। ऊपर से दीचा ले लेने पर भी शुद्ध संयम का पालन करना उसके लिए असम्भव है।

(४) विशुद्धधी-अशुभ कर्मों के दूर हो जाने से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई हो। निर्मल बुद्धि वाला धर्म के तत्त्व को अच्छी तरह समभ कर बसका शुद्ध पालन करता है।

(५) विज्ञातसंसारनैर्गुण्य- जिस व्यक्ति ने संसार की निर्गु-णता अथीत् व्यर्थता को जान लिया हो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, धन सम्पत्ति चश्चल है, सांसारिक विषय दुःख के कारण हैं, जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, पाणियों की मृत्यु प्रति

यामेव राज्ञिं प्रथमामुपैति, गर्भे वसस्यै नरवीर ! लोकः। ततः प्रभृत्यस्खलितप्रयाणः, स प्रत्यहं मृत्युसमीपमेति॥

अर्थात्— महिंप व्यास युधिष्ठिर को कह रहे हैं— हे नरवीर ! प्राणी पहले पहल जिस रात को गर्भ में वसने के लिए श्राता है उसी रात से वह दिन रात प्रयाण करता हु आ मृत्यु के समीप जा रहा है।

मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अर्थात् भयङ्कर होता है क्योंिक उस समय सब तरह की चेष्टाएं अर्थात् हलन चलन बन्द हो जाती हैं और जीव सभी प्रकार से असमर्थ तथा लाचार हो जाता है।

इस प्रकार संसार के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति दीना का अधिकारी होता है।

(६) त्रिरक्त-जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ सकता।

(७)मन्दकषायभाक्-जिस व्यक्ति के क्रोध,मान आदि चारीं कपाय मन्द हो गए हों। स्वयं अल्प कपाय वाला होने के कारण वह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है।

( = ) अल्प हास्यादि विकृति - जिसके हास्यादि नोकपाय कम हों। अधिक हॅसना आदि गृहस्थों के लिए भी निपिद्ध है।

(६) कृतज्ञ- जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला हो। कृतप्ल व्यक्ति लोक में निन्दा पाप्त करता है इस लिए भी वह दीना के योग्य नहीं होता।

(१०) विनयान्वित-दीन्नार्थी विनयवान् होना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है।

(११) राजसम्मत- दीनार्थी राजा, मन्त्री छादि के सम्मत स्रर्थात अनुकल होना चाहिए। राजा छादि से विरोध करने वाले को दीन्ना देने से अनर्थ होने की सम्भावना रहती है।

- (१२) घदोही- जो भगड़ालू तथा उग, धूर्त न हो।
- (१३) सुन्दराङ्गभृत्- सुन्दर शरीर वाला हो अर्थात् उस का कोई अंग हीन या गया हुआन होना चाहिए। अपाङ्गया नष्ट अवयव वाला व्यक्ति दीचा के योग्य नहीं होता।
- (१४) श्राद्ध- श्रद्धा वाला। दीन्तित भी यदि श्रद्धा रहित हो तो अङ्गारमर्दक के समान वह त्यागने योग्य हो जाता है।
- (१५) स्थिर- जो अङ्गीकार किए हुए व्रत में स्थिर रहे। प्रारम्भ किए हुए कार्य को बीच में छोड़ने वालान हो।
- (१६) सम्रुपसम्पन्न पूर्वोक्त गुणों वाला होकर भी जो दीना लेने के लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो। उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीना के योग्य होता है। (धर्म सप्रह अधिकार ३ गाया ७३-७८)

### ८६५- गवेषणा (उद्गम) के १६ दोष

श्राहाकम्मुद्देसिय पूईकम्मे यमीसजाए य । ठवणा पाहुडियाए पाश्चोयर कीय पामिच्चे॥१॥ परियद्दिए श्रभिहडे उब्भिन्न मालोहडे इय । श्रच्छिज्जे श्रणिसिट्टे श्रज्कोयरए य सोलसमे॥२॥

(१) आधाकर्म- किसी खास साधु को मन में रख कर उस के निमित्त से सचित्त वस्तु को श्वचित्त करना या श्रचित्त को पकाना आधाकर्म कहलाता है। यह दोष चार प्रकार से लगता है। प्रति-सेवन- आधाकर्मी श्राहार का सेवन करना। प्रतिश्रवण- आधा-कर्मी आहार के लिये निमंत्रण स्वीकार करना। संवसन- आधा-कर्मी श्राहार भोगने वालों के साथ रहना। श्रतुपोदन- आधाकर्मी श्राहार भोगने वालों की प्रशंसा करना।

(२) श्रीदेशिक- सामान्य याचकों को देने की बुद्धि से जो

आहारादि तैयार किये जाते हैं, उन्हें श्रीहेशिक कहते हैं। इनके दो भेद हैं- ओघ और विभाग । भिज्ञकों के लिये श्रलग तैयार न करते हुए अपने लिये बनते हुए आहारादि में ही कुछ श्रीर मिला देना ओघ है। विवाहादि में याचकों के लिये श्रलग निकाल कर रख छोड़ना विभाग है। यह उद्दिष्ट, कृत श्रीर कर्म के भेद से तीन प्रकार का है। फिर प्रत्येक के उद्देश, समुदेश, श्रादेश श्रीर समा-देश इस तरह चार चार भेद हैं। इन सब की विस्तृत व्याख्या नीचे लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए। किसी खास साधु के लिये बनाया गया श्राहार अगर वही साधु ले तो आधाकर्म, दृसरा ले तो श्रीहेशिक है। आधाकर्म पहिले से ही किसी खास निमित्त से बनाया जाता है। श्रीहेशिक साधारण दान के लिये पहिले या बाद में कल्पित किया जाता है।

- (३) प्रितकर्म शुद्ध आहार में आधाकमीदि का अंश मिल जाना प्रितकर्म है। आधाकमीं आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध और निर्दोप आहार को सदोप वना देता है। शुद्ध चारित्र पालने बाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है। जिसमें ऐसे आहार का अंश लगा हो ऐसे वर्तन को भी टालना चाहिये।
- (४) मिश्रजात- अपने और साधु के लिये एक साथ पकाया हुआ छाहार मिश्रजात कहलाता है। इसके तीन भेद हैं-यावद-थिंक, पाखंडिमिश्र और साधुमिश्र। जो आहार अपने लिये और सभी याचकों के लिये इकहा बनाया जाय वह यावदर्थिक है। जो छपने और साधु सन्यासियों के लिये इकहा बनाया जाय वह पाख-ण्डिमिश्र है। जो सिर्फ अपने और साधुखों के लिये इकहा किया जाय वह साधुमिश्र है।
- (५)स्थापन- साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिये आहार को अलग रख देना स्थापन है।

- (६) प्रापृतिका- साधु को विशिष्ट श्राहार वहराने के लिये जीमनवार या निमंत्रण के समय को त्रागे पीछे करना।
- (७)प्रादुष्करण-देय वस्तु के अन्धेरे में होने पर श्राग्न, दीपक भादि का उजाला करके या खिड़की वगैरह खोल कर वस्तु को प्रकाश में लाना अथवा आहारादि को श्रन्थेरी जगह से प्रकाश वाली जगह में लाना प्रादुष्करण है।
  - (=)क्रीत-साधु के लिये मोल लिया हुआ आहारादि क्रीत है।
- (१)प्रामित्य(पामिच्चे) साधु के लिये उधार लिया हुआ आहारादि प्रामित्य कहलाता है।
- (१०) परिवर्तित-साधु के लिए श्रष्टा सप्टा करके लिया हुआ आहार परिवर्तित कहलाता है।
- (११) अभिहत (अभिहडे)- साधु के लिये गृहस्थ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार।
- (१२) उद्भिन-साधुको घी वगैरहदेने के लिये कुप्पी आदि का मुंह (छाणन) खोल कर देना।
- (१३) मालापहत- ऊपर नीचे या तिरछी दिशा में जहाँ आसानी से हाथ न पहुँच सके वहाँ पंजों पर खड़े होकर या नि:सरणी आदि लगा कर आहार देना। इसके चार भेद हैं-ऊर्ध्व, अधः, उभय और तिर्यक्। इनमें से भी हर एक के जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम रूप से तीन २ भेद हैं। एडियाँ उठा कर हाथ फैलाते हुए छत में टंगे छींके वगैरह से कुछ निकालना जघन्य ऊर्ध्व- मालापहत है। सीढ़ी वगैरह लगा कर ऊपर के मंजिल से उतारी गई चस्तु उत्कृष्ट मालापहत है। इनके बीच की वस्तु मध्यम है। इसी तरह अधः, उभय और तिर्यक् के भेद भी जानने चाहिये।
  - (१४) आच्छेय- निर्वल व्यक्ति या अपने आश्रित रहने वाले नौकर चाकर और पुत्र वगैरह से छीन कर साधुजी को

देना। इसके तीन भेद हैं- स्वामिविषयक, प्रश्नविषयक और स्तेनविषयक। ग्राम का मालिक स्वामी भौर अपने घर का मालिक प्रश्नकहलाता है। चोर श्रीर लुटेरे को स्तेन कहते हैं। इनमें से कोई किसी से कुछ छीन कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन दोष लगते हैं।

(१५) अनिसष्ट- किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने पर सब की इच्छा के विना देना अनिसष्ट है।

(१६) अध्यवपूरक- साधुर्झों का आगमन सुन कर आधण में अधिक ऊर देना अर्थात् अपने लिये वनते हुए भोजन में साधुओं का आगमन सुन कर उनके निमित्त से और मिला देना।

नोट- उद्गम के सोलह दोषों का निमित्त गृहस्थ अर्थात् देने वाला होता है।

(प्रवचन सारोद्धार गाथा ५६४, ५६६) (धर्मसंप्रह अधिकार ३ गाथा २२) (पिंडनिर्युक्ति गाथा ६२, ६३) (पचाशक १३ वाँ गाथा ४, ६) (पिएडविशुद्धि)

### ८६६- ग्रहरोषिणा (उत्पादना) के १६ दोष

घाई दूई निमित्ते श्राजीव वणीमगे तिगिच्छा य। कोहे माणे माया लोभे य हवंति दस ए ए॥१॥ पुटिंवपच्छासंथव विज्ञा मंते य चुण्ण जोगे य। उप्पायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य॥२॥

(१)धात्री-बच्चे को खिलाना पिलाना आदि धाय का काम करके या किसी घर में धाय की नौकरी लगवा कर आहार लेना।

- (२) दृती-एक द्सरे का सन्देशा ग्रप्तया पकट रूप से पहुँचा कर दृत का काम करके भाहारादि लेना।
- (३) निमित्त- भूत और भनिष्यत् को जानने के शुभाशुभ निमित्त बतला कर आहारादि लेना।
- (४) झाजीव-स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से ख्रपनी जाति और कुल झादि प्रकट करके आहारादि लेना।

(४) वनीपक-श्रमण, शाक्य, सन्यासी आदि में जो जिसका भक्त हो उसके सामने उसी की प्रशंसा करके या दीनता दिखा कर आहारादि लोना।

(६) चिकित्सा-श्रौषिध करना या वताना श्रादि चिकित्सक का काम करके आहारादि ग्रहण करना।

(७)क्रोध-क्रोधकरके या गृहस्थको शापादिका भय दिखा कर भिन्ना लेना।

( ८ ) मान- श्रभिमान से श्रपने को प्रतापी, तेजस्वी, वहुश्रुत वताते हुए श्रपना प्रभाव जमा कर श्राहारादि लेना ।

(६) माया- वश्चना या छलना करके आहारादि ग्रहण करना।

(१०) लोभ- आहार में लोभ करना अर्थात् भिन्ना के लिए जाते समय जीभ के लालच से यह निश्रय करके निकलना कि आज तो अमुक वस्तु ही खाएंगे और उसके अनायास न मिलने पर इधर उधर ढूंढना तथा दूध आदि मिल जाने पर जिह्वास्वादवश चीनी आदि के लिए इधर उधर भटकना लोभिएड है।

(११) प्राक्पश्चात्संस्तव (पुन्विपच्छा संथव)-आहार लेने के पहले यापीछे देने वाले की प्रशंसा करना।

(१२) विद्या- स्त्रीरूप देवता से श्रिधिष्ठत या जप, होम श्रादि से सिद्ध होने वाली अत्तरों की रचना विशेष को विद्या कहते हैं। विद्या का प्रयोग करके श्राहारादि लेना विद्यापिण्ड है।

(१३) मन्त्र-पुरुषरूप देवता के द्वारा अधिष्ठित ऐसी अत्तर रचना जो पाठ मात्र से सिद्ध हो जाय उसे मन्त्र कहते हैं। मन्त्र के प्रयोग से लिया जाने वाला आहारादि मन्त्र पिण्ड है।

(१४) चूर्ण-अदृश्य करने वाले सुरमे श्रादि का प्रयोग करके जो आहारादि लिए जायॅ उन्हें चूर्णपिण्ड कहते हैं।

(१५) योग-पॉव लेप श्रादि सिद्धियाँ वता कर जो आहारादि

लिए जायँ उन्हें योग पिण्ड कहते हैं।

(१६)म्लकर्म-गर्भस्तम्भ,गर्भाधान,गर्भपात आदि संसार सागर में भ्रमण कराने वाली सावद्य क्रियाएं करना मृलकर्भ है।

नोट- उत्पादना के दोष साधु से लगते हैं। इनका निमित्त साधु ही होता है।

(प्रवचनमारोद्धार गाथा ১६७, ১६८) (वर्मभग्रह भ्रधिकार ३ गाथा २२) (पिगडनिर्युक्ति गाथा ४०८, ४०६) (पचाशक ৭३वाँ, गाथा ৭८–१६) (पिगडविगुद्धि)

### ८६७- साधु को कल्पनोय ग्रामादि १६ स्थान

विहार करते हुए साधु या साध्वी को नीचे लिखे सोलह स्थानों में रहना कल्पता है।

- (१) ग्राम- जहाँ राज्य की तरफ से अठारह प्रकार का कर (महसूल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं।
- (२) नगर- जहाँ गाय वैल श्रादि का कर न लिया जाता हो ऐसी वड़ी आवादी को नगर कहते हैं।
- (३) खेड (खेटक)- जिस आवादी के चारों ओर मिट्टी का परकोटा हो उसे खेड़ या खेड़ा कहते हैं।
  - ( ४ ) कव्वड (कर्वट)- थोड़ी प्रावादी वाला गाँव।
- (४) मण्डप- जिस स्थान से गाँव अदाई कोस की द्री पर हो उसे मण्डप कहते हैं। ऐसे स्थान में वृत्त के नीचे या प्याऊ आदि में साधु ठहर सकता है।
- (६)पाटण(पत्तन)- व्यापार वाणिज्य का वड़ा स्थान, जहाँ सव वस्तुएं मिलती हीं उसे पाटण कहते हैं।
- (७) आगर (अकर)- सोना चॉदी आदि धातुआं के निकलने की खान को आगर कहते हैं।
- (=) द्रोणमुख-समुद्र के किनारे की आवादी जहाँ जाने के लिए जल और स्थल दोनों पकार के मार्ग हों। साज कल इसे

#### बन्दरगाह कहते हैं।

- ( ६ ) निगम- जहाँ श्रधिकतर वाणिज्य करने वाले महाजनों की श्राबादी हो उसे निगम कहते हैं।
  - (१०) राजधानी- जहाँ राजा स्वयं रहता हो।
- (११) आश्रम- जंगल में तपस्वी, सन्यासी आदि के ठहरने का स्थान आश्रम कहलाता है।
- (१२) संनिवेश- जहाँ सार्थवाह अर्थात् बड़े बड़े व्यापारी बाहर से आकर उतरते हों।
- (१३) संवाह-पर्वत गुफा आदि में जहाँ किसानों की आवादी हो श्रथवा गाँव के लोग श्रपने धन माल आदि की रत्ता के लिए जहाँ जाकर छिप जाते हैं उसे संवाह कहते हैं।
  - (१४) घोष-जहाँ गाय चराने वाले गूजर लोग रहते हैं।
  - (१५) ऋंसियं-गाॅव के बीच की जगह को ऋंसियं कहते हैं।
- (१६) पुरभय- द्सरे द्सरे गाँवों के व्यापारी जहाँ अपनी वस्तु वेचने के लिए इकटे होते हैं उसे पुरभय कहते हैं। आजकल इसे मण्डी कहा जाता है।

उपर लिखे सोलह ठिकानों में से जहाँ आवादी के चारों ओर परकोटा है और परकोटे के वाहर आवादी नहीं है वहाँ गरमी अथवा सरदी में साधु को एक मास ठहरना कल्पता है।

ऊपर लिखे ठिकानों में से परकोटे वाले स्थान में यदि पर-कोटे के बाहर भी आबादी है तो वहाँ साधु गरमी तथा सरदी में दो महीने ठहर सकता है, एक महीना कोट के अन्दर और एक महीना बाहर। अन्दर रहते समय गोचरी भी कोट के अन्दर ही करनी चाहिए और बाहर रहते समय बाहर।

साध्वी के लिए साधु से दुगुने काल तक रहना कल्पता है अर्थात् कोट के बाहर विना आबादी वाले स्थान में दो मास और आबादी असुरकुमारों से स्तिनितकुमारों तक दस भवनपित देवों में सिर्फ एक चौथा भांगा (महास्रव महाक्रिया अन्पवेदना अन्पिनर्जरा) पाया जाता है। इनमें असातावेदनीय का उदय प्राय: नहीं होने से वेदना भी अन्प है और निर्जरा भी अन्प है। इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों में भी सिर्फ एक चौथा भांगा पाया जाता है।

एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चडिरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च और मनुष्य सभी में ये सोलह ही भांगे पाये जाते हैं। (भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशा ४)

### ८६६- वचन के सोलह भेद

मन में रहा हुआ अभिप्राय प्रकट करने के लिए भाषावर्गणा के परमाखुओं को बाहर निकालना अर्थात् वाणी का प्रयोग करना वचन कहलाता है। इसके सोलह भेद हैं—

- (१) एकवचन-किसी एक के लिये कहा गया वचन एक वचन कहलाता है। जैसे- पुरुष: (एक पुरुष)।
- (२) द्विचन- दो के लिए कहा गया वचन द्विचन कह- लाता है। जैसे-पुरुषों (दो पुरुष)।
- (३) वहुवचन-दो से श्रधिक के लिए कहा गया वचन, जैसे- पुरुषा: (तीन या उससे श्रधिक पुरुष)।
- (४) स्त्रीवचन-स्त्रीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे-इयं स्त्री (यह भौरत)।
- (५) पुरुपवचन- किसी पुल्लिंग वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे- श्रयं पुरुपः (यह पुरुप)।
- (६) नपुंसकवचन नपुंसकलिंग वाली वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे- इदं कुण्डम् (यह कुण्ड)। कुण्ड शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है। हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं होता।

- (७) अध्यात्मवचन- मन में कुछ और रख कर दूसरे को ठगने की बुद्धि से कुछ और कहने की इच्छा होने पर भीशीघ्रता के कारण मन में रही हुई बात का निकल जाना अध्यात्मवचन है।
  - ( 🗷 ) उपनीतवचन- प्रशंसा करना, जैसे अधुक स्त्री सुन्दर है ।
  - ( ६ ) अपनीतवचन-निन्दात्मक वचन जैसे यह स्त्री कुरूपा है।
- (१०) उपनीतापनीत वचन- प्रशंसा करके निन्दा करना, जैसे- यह स्त्री सुन्दर है किन्तु दुष्ट स्वभाव वाली है।
- (११) अपनीतोपनीत वचन- निन्दा के वाद पशंसा करना। जैसे यह स्त्री कुरूपा है किन्तु सुशील है।
- (१२) त्रतीतवचन-भूत काल की बात कहना अतीत वचन है। जैसे मैंने अग्रुक कार्य किया था।
- (१३) प्रत्युत्पन्न वचन- वर्तमान काल की बात कहना प्रत्युत्पन्न वचन है। जैसे- वह करता है। वह जाता है।
- (१४) अनागत वचन-भविष्य काल की बात कहना अना-गत वचन है। जैसे- वह करेगा। वह जायगा।
- (१५) प्रत्यत्त वचन-प्रत्यत्त अर्थात् सामने की बात कहना। जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए कहना 'यह'।
- (१६) परोत्त वचन-परोत्त अर्थात् पीठ पीछे हुई बात को कहना,जैसे सामने अनुपस्थित व्यक्ति के लिए कहना वह रहत्यादि।

ये सोलह वचन यथार्थ वस्तु के सम्बन्ध में जानने चाहिएं। इन्हें सम्यक् उपयोग पूर्वक कहे तो भाषा मज्ञापनी होती है। इस मकार की भाषा मृषाभाषा नहीं कही जाती। (पमवणा पद १९ सत्र ३२) (माचाराग श्रुत्० २ चृलिका १ मध्य० १३ वहेशा १)

### ८७०- मेरु पर्वत के सोलह नाम

मेरु पर्वत मध्य लोक के बीच में है। उसके सोलइ नाम हैं— (१) मंदर (२) मेरु (३) मनोरम (४) सुदर्शन (५) स्वयंत्रम

समय भी त्र्योज हों तो उसे त्र्योजत्र्योज कहते हैं। जैसे— १५। पन्द्रह में से चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज हैं घ्योर चार चार घटाने पर तीन बचते हैं इस लिए राशि भी ज्योज है।

- (७) इयोज द्वापर युग्म- जो राशि द्वापर हो मर्थात् चार चार घटाने पर दो वाकी वचें और अपहार समय त्र्योज हों अर्थात् तीन हों तो उसे ज्योजद्वापरयुग्म कहते हैं। जैसे-१४। चौदह में चार चार को तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज हैं और चौदह संख्या द्वापर है।
- ( ८) ज्योज कल्योज—जो राशि कल्योज हो अर्थात् जिसमें चार चार घटाने पर एक बाकी वचता हो श्रीर अपहार समय ज्योज हों उसे त्र्योज कल्योज कहते हैं। जैसे १३। तेरह में चार चार को तीन ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज हैं और तेरह संख्या कल्योज है।
- ( ६ ) द्वापरयुग्म कृतयुग्म जो राशि कृतयुग्म हो अर्थात् चार चार घटाने पर अन्त में चार ही रहें कुछ बाकी न वचे तथा अपहार समय द्वापर हों अर्थात् अन्त में दो बचें तो उसे कृतयुग्म द्वापरयुग्म कहते हैं। जैसे – ८। आठ में से चार चार कम करने पर शेप कुछ नहीं बचता इस लिए यह कृतयुग्म है और दो ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं।
- (१०) द्वापरयुग्प त्र्योज- जो राशि त्र्योज हो अर्थात् जिसमं चार चार घटाने पर बाकी तीन वच जायँ और अपहार समय द्वापरयुग्प हों तो उसे द्वापर युग्प त्र्योज फहते हैं। जैसे- ११। ग्यारहमें चार को दो ही बार घटाया जा सकता है, इस लिए अप-हार समय द्वापर है और चार चार घटाने पर तीन वाकी वच जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु त्र्योज है।

- (११) द्वापरयुग्म द्वापरयुग्म- जो राशि द्वापर युग्म हो और प्र अपहार समय भी द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापरयुग्म द्वापर युग्म कहते हैं। जैसे- १०। दस में से चार चार को दो ही चार कम किया जा सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं और चार चार कम करने पर दो बचते हैं अतः अपहियमाण वस्तु भी द्वापरयुग्म है।
- (१२) द्वापरयुग्मकल्योज- जो राशि कल्योज हो अर्थात जिस में से चार चार कम करने पर एक बाकी बचे और अपहार समय द्वापर युग्म हों तो उसे द्वापरयुग्म कल्योज कहते हैं। जैसे- ६। नौ में से चार, चार दो ही बार कम किए जा सकते हैं इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं तथा चार चार कम करने पर शेष एक बचता है इस लिए अपहियमाण वस्तु कल्योज है।
- (१३) कन्योजकृतयुग्म-जो राशिकृतयुग्म हो और अपहार समय कन्योज हो तो उसे कन्योजकृतयुग्म कहते हैं। जैसे-४। चार में से चार घटाने पर शेष कुछ नहीं बचता इस लिए राशि कृतयुग्म है तथा चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय कन्योज है।
- (१४) कल्योजन्योज— जो राशि त्र्योज हो और अपहार समय कल्योज हों तो उसे कल्योजत्र्योज कहते हैं। जैसे— ७। सात में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अप-हार समय कल्योज है और चार घटाने पर शेष तीन बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज है।
- (१५) कल्योजद्वापरयुग्म- जो राशि द्वापरयुग्म हो और अपहार समय कल्योज हो तो उसे कल्योजद्वापरयुग्म कहते हैं। जैसे-६। छ: में से चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय कल्योज है और चार घटाने पर शेप दो बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु द्वापरयुग्म है।

PU\$1 - (- 1)

(१६) कल्योज-कल्योज यदि अपहिंग्याण वस्तु और अप हार समय दोनों कल्योज हों तो उसे कल्योजकल्योज कहते हैं। जैसे- ४। पाँच में से चार को एक ही वार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय कल्योज है तथा चार घटाने पर एक बच जाता है इस लिए अपहिंग्याण वस्तु भी कल्योज है।

नोट- ऊपर उदाहरें में दी गई संख्याएं जघन्य हैं। इसी क्रम को लेकर बढ़ी संख्याओं को भी यथासम्भव महायुग्मों में वॉटा जा सकता है। (भगवती स्त्र, शतक ३६ उद्देशा १)

### ८७२- द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण

जिस व्यक्ति ने त्रागम सीख लिया हो या कण्ठस्थ कर लिया हो वह जिम समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे द्रव्यावश्यक कहते हैं। द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण है—

- (१) शिच्तित- सारे आवश्यक मूत्र को सीख लिया हो।
- (२)स्थित-हृद्य में स्थिर कर लिया हो अर्थात् जमा लिया हो।
- (३) जित-जीत लिया हो अर्थीत् शीघ्र स्मरणमें आने वाला बना लिया हो।
- (४) मित- आवश्यक में कितने अत्तर हैं कितने पद हैं इत्यादि संख्या द्वारा उसके परिमाणको जान लिया हो।
- (५) परिजित- इस प्रकार कण्डस्थ कर लिया हो कि उल्टा फेरने पर भी तत्काल सारा स्मरण में श्रा जाय।
- (६) नामसम- जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अर्थात् जमा हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय तो वह नामसम है।
- (७) घोषसम- गुरु द्वारा वताए गए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि घोष अथीत् स्वरों का उन्हीं के समान उचारण करके जोग्रहण किया गया हो उसे घोषसम कहते हैं।

न्यून या अधिक न हो। गैंवार सी द्वारा उन्टी सीपी उत्तट पत्तट वर्णों वाला हो उसे में वर्णों की रचनाठीक हो उसे अन्तर की अपेना है, पद या

भूमि में चलाए गए इल के स्वलना अर्थात् भूलन हो उसे

धान्यों के देर के समान जहाँ सूत्र हो उसे अमिलित कहते हैं अथवा में मिले हुए न हों, सभी जुदे है। एक ही शास में भिन्न भिन्न स्थानों

वाले सूत्रों को एक जगह लाकर आचार आदि में अपने आप सूत्र कर पढ़ना व्यत्याचे हित है, अथवा क्रम से न रखना व्यत्याचे हित के शतु राज्ञस नष्ट हो गए। बास्तव

करानु राजस गष्ट हो गए। वास्तव बाद राम को राज्य माप्त हुआ था। ेडित हैं। जो वाक्य व्यत्या-ेडित कहते हैं।

सूत्र में गायाओं का परिमाण छन्द, सूत्र से परिपूर्ण कहते हैं। जिसमें

े भर्य से परिपूर्ण कहते हैं भर्यात् भादि भावस्यक पदों की हीनता (१४) चौदहवें स्वम में महामूल्य रत्न को तेन शीन देखा।
फल- भारतवर्ष के साधुओं में चारित्र रूपी तेन घट जाएगा।
वेकलह करने वाले, भगड़ालु, अविनीत. ईर्प्यालु, संयम में दु:ख
समभने वाले, आपस में मेम भाव थोड़ा रखने वाले, लिंग, प्रवचन
और साधिमंकों का अवगुण निकालने वाले, दूसरे की निन्दा तथा
अपनी प्रशंसा करने वाले, संवेगधारी श्रुतधारी तथा सच्चे धर्म
के मरूपक साधुओं से ईर्प्या करने वाले अधिक हो जाएंगे।

(१५)पन्द्रहवें स्वम में राजकु मार को बैल की पीठ पर चढ़े देखा। फल- चत्रिय राजा जिनधर्म को छोड़ कर मिथ्यात्व स्वीकार कर लेंगे। न्यायी पुरुष को नहीं मानेंगे। नीच की वातें अच्छी लगेंगी। कुबुद्धि को अधिक मानेंगे तथा दुर्जनों का विश्वास करेंगे।

(१६) सोलहर्वे स्वम में दो काले हाथियों को युद्ध करते देखा।
फल- अतिष्टिष्टि, अनाष्टिष्ट तथा सकालष्टिष्टि अधिक होगी।
पुत्र और शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे। देव गुरु तथा माता पिता की
सेवा नहीं करेंगे।
(न्यवहारचुलिका)

# ८७४-महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं

आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध, नवम अध्ययन दूसरे उद्देशे में सोलह गाथाएं हैं। उनमें भगवान महावीर ने विहार करते हुए जिन जिन स्थानों पर निवास किया और जैसे आचरण किया उनका वर्णन है। गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) 'विहार करते समय भगवान् महावीर ने जिन जिन स्थानों पर निवास किया तथा जिन शयन श्रीर श्रासनों का सेवन किया उन्हें वताइए।' जम्बृ स्वामी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुधर्मा स्वामी ने कहना शुरू किया-

(२) भगवान् किसी समय दीवार वाले सुने घरों में, सभा-ग्रह (गॉव में जो स्थान पञ्चायत शादि के लिए अथवा किसी भाग- न्तुक के ठहरने के लिए होता है) में, प्याक्त में या दुकानों में ठहर जाते थे। किसी समय लुहार,वर्ड़ आदि के काम करने की दीवाल के नीचे या पलाल के बने हुए मर्झों के नीचे निवास करते थे।

- (३) कभी आगन्तार (गाँव या नगर से वाहर ग्रुसाफिरों के ठहरने का स्थान) में, कभी उद्यान में बने हुए किसी मकान में, कभी रमशान अथवा सूने घर में, कभी दृक्त के नीचे उत्तर जाते थे।
- (४) इस प्रकार के स्थानों में निवास करते हुए महामुनि महावीर कुछ अधिक साढ़े वारह वर्ष तक प्रमाद रहित तथा समाधि में लीन रहते हुए संयम में प्रयत्न करते रहे।
- (५) दीचा लेने के बाद भगवान ने प्रायः निद्रा का सेवन नहीं किया, सदा अपने को जागृत रक्ता। किसी जगह थोड़ी सी नींद आने पर भी वे इच्छापूर्वक कभी नहीं सोए।

नोट- श्रस्थियाम में व्यन्तरकृत उपसर्गों के वाद श्रन्तर्भुहूर्त के लिए भगवान् को नींद आगई थी इसके सिवाय वे कहीं नहीं सोए।

- (६) निद्रा को कर्मवन्ध का कारण समभ कर वे सदा जागते रहते थे। यदि कभी नींद आने लगती तो शीतकाल की रात्रि में बाहर निकल कर मुहुर्त भर ध्यान में लीन रह कर नींद को टाल देतेथे।
- (७) ऊपर बताए हुए स्थानों में भगवान् को अनेक प्रकार के भयङ्कर उपसर्ग उपस्थित हुए। साँप वगैरह जन्तु तथा गिद्ध वगै-रह पत्ती उनके शरीर को नोचते थे।
- ( ८ ) व्यभिचारी तथा चोर श्रादि उन्हें सूने घर में देख कर उपसर्ग देते थे। ग्रामरत्तक शक्ति तथा भाले श्रादि हथियारों द्वारा कष्ट पहुँचाते थे। वहुत से पुरुष तथा उनके रूपपर मोहित होकर विषयाभिलाष वाली स्त्रियाँ उन्हें सताती थी।
- ( ६ ) इस प्रकार मनुष्य तथा पशुश्रों द्वारा किए गए, अनेक प्रकार की सुगन्धि तथा दुर्गन्धि वस्तुत्रों के तथा अनेक प्रकार के

शब्दों के भयङ्कर उपसर्ग भगवान समितिपूर्वक सहन करते थे। (१०) भगवान विविध प्रकार के दु:ख तथा रित अरित की परवाह न करते हुए,विना अधिक वोले समिति पूर्वक सदा संयम में लीन रहते थे।

(११) निर्जन स्थान में भगवान् को खड़े देख कर लोग अथवा रात्रि के समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे— तुंम कौन हो ? उस ' समय भगवान् कुछ नहीं बोलते थे। इस पर वे कुद्ध होकर भगवान् को पीटने लगते, किन्तु भगवान् धर्भध्यान में लीन रहते हुए उसे सम-भाव पूर्वक सहन करते थे, किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखते थे।

(१२) लोग पूछते थे, घरे! यहाँ कौन खड़ा है ? कभी कभी भगवान उत्तर देते—'मैं भित्तुक खड़ा हूँ।' यह सुन कर वे कहते— यहाँ से जल्दी चला जा। इसे सुन कर वहाँ से जाना उत्तम समभ कर भगवान दूसरी जगह चले जाते। अगर वे कुछ न कहते और कोध करने लगते तो भगवान मौन रह कर वहीं खड़े रहते।

(१३-१४-१५) शीत काल में जब ठण्डी हवा जोर से चलने लगती, लोग थर थर काँपने लगते, जब सामान्य साधु सरदी से तंग आकर बिना हवा वाले स्थान, अग्नि या कम्बल आदि की इच्छा करने लगते थे, इस पकार जब सरदी भयङ्कर कष्ट देने लगती उस समय भी संयमी भगवान महाबीर निरीह रह कर खुले स्थान में खड़े खड़े शीत को सहन करते थे। यदि रहने के स्थान में शीत अत्यन्त असहा हो जाता तो रात्रि को थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते थे। मुहूर्तमात्र वाहर घूम कर फिर निवास स्थान में आकर समभाव पूर्वक शीत को सहते थे।

(१६) निरीह और मितमान् भगवान् महावीर ने इस प्रकार कठोर आचार का पालन किया। दूसरे मुनियों को भी उन्हीं के समान वर्तना चाहिए। (भावाराग श्रुतस्कत्ध १ अध्य० ६ उद्देशा २)

#### ८७५- सतियाँ सोलह

त्रपने सतील (पतिव्रत) तथा दूसरे गुणों के कारण जिन महि-लामों ने स्त्री समाज के सामने महान् आदर्श रक्ला है जन्हें सती कहा जाता है। जन्होंने बाल्यावस्था में योग्य शिक्ता, योवन में पति-व्रत या पूर्ण ब्रह्मचर्य और अन्त में संयम ग्रहण करके श्रपने जीवन को पूर्ण सफल बनाया है। सतील की कठोर परीक्ताओं में वे पूर्ण सफल हुई हैं। इन सतियों में भी सोलह प्रधान मानी गई हैं। जन का नाम पवित्र श्रौर मङ्गलमय समभ कर पातः काल स्मरण किया जाता है। इहलोक और परलोक दोनों में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए नीचे लिखा श्लोक पढ़ा जाता है—

ब्राह्मी चन्दनषािलका भगवती राजीमती द्रौपदी। कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभेद्रा शिषा॥ कुन्ती शीलवती नलस्य द्यिता चूला प्रभावत्यपि। पद्मावत्यपि सुन्द्री प्रतिद्निं कुर्चन्तु नो मङ्गलम्॥ अर्थात् - ब्राह्मी, चन्दनवाला, राजीमती, द्रौपदी, कौशल्या, मृगावती, सुलसा, सीता, सुभद्रा, शिवा, कुन्ती, दमयन्ती, चूला, प्रभावती, पद्मावती और सुन्दरी प्रतिदिन हमारा मङ्गल करें।

उपरोक्त सोलइ सितयों का संनिप्त जीवन चरित्र नीचे लिखे श्रमुसार है-

### (१) ब्राह्मी

महाविदेह क्षेत्र में पुँडरीकिएी नाम की नगरी थी। वहाँ वैर नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने व्यपने चार छोटे भाइयों के साथ भगवान् वैरसेन नाम के तीर्थङ्कर के पास वैराग्य पूर्वक दीन्ना श्रंगीकार की।

महाग्रुनि वैर कुछ दिनों में शास्त्र के पार्रगत हो गए। भगवान्

के द्वारा गच्छपालन में नियुक्त किए जाने पर वे पाँच सौ साधुओं के साथ विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम वाहु था। बाहु मुनि लिब्ध वाले और उद्यमी थे। वे द्सरे साधुओं की अशन पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे। द्सरे भाई का नाम सुवाहु था। सुवाहु मुनि मन में बिना ग्लानि के स्वाध्याय आदि से थके हुए साधुओं की पगचाँपी आदि द्वारा वैयावच किया करते थे। तीसरे और चौथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था। वे दिन रात शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे।

एक दिन आचार्य ने बाहु और सुवाहु की पशंसा करते हुए कहा—ये दोनों साधु धन्य है जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तैयार रहते हैं। यह सुन कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे— आचार्य महाराज ने लोक व्यवहार के अनुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है। बहुत बड़ा होने पर भी जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता, मन में ऐसा विचार आने से उन्होंने स्त्री जातिनामकर्म को बॉध लिया। आयुष्य पूरी होने पर वे पाँचों भाई सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए। वहाँ से चव कर वैर चक्रवर्ती का जीव भगवान ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुआ। वाहु और सुवाहु भरत और बाहु बली के रूप में उत्पन्न हुए। वाकी दो अर्थात् पीठ और महापीठ ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए।

जम्बुद्दीप के दिच्चा भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी थी। वर्तमान हुंडावसिंपणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि राजा नाम के पंद्रहवें कुलकर हुए। उनके पुत्र भगवान् ऋपभदेव प्रथम तीर्थेड्कर,प्रथम राजा, प्रथम धर्मोपदेशक और प्रथम धर्म चक्र-वर्ती थे। उनकी माता का नाम मरु देवी था। युगलधर्म का उच्छेद हो जाने पर पहले पहल उन्होंने ही व्यवस्था की थी। उन्होंने ही पहले पहल कर्ममार्ग का उपदेश दिया था। उन्हों के शासन में यह देश श्रकमभूमि (भोग भूमि) से बदल कर कर्मभूमि बना।

उनकेदो गुणवती रानियाँ थीं। एक का नाम था सुमंगला और दूसरी का नाम सुनन्दा।

एक बार रात के चौथे पहर में सुमंगला रानी ने चौदह महा-स्वम देखे। स्वम देखते ही वह जग गई और सारा हाल पित को कहा। पित ने बताया कि इन स्वमों के फल स्वरूप तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुन कर सुमंगला को बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्भवती स्वी के लिए बताए गए नियमों का पालन करती हुई वह प्रसन्नता पूर्वक दिन विताने लगी।

वैद्यक शास्त्र में लिखा है— गर्भवती स्त्रियों को बहुत गरम, बहुत ठंडा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट्टा, सड़ा गला, भारी श्रीर पतला भोजन न करना चाहिए। श्रिधिक हँसना, बोलना, सोना, जागना, चलना, फिरना, ऐसी सवारी पर वैठना जिस पर शरीर को कष्ट हो, श्रिधिक खाना, बार बार श्रंजन लगाना, थक जाय ऐसा काम करना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे देखना, मतिकूल हँसी खेल करना, येसभी वातें गर्भवती के लिये वर्जित हैं। इनसे गर्भस्थ जीव में किसी मकार की खामी होने का हर रहता है।

गर्भवती स्त्री को मन की घबराहट और थकावट के बिना जितनी देर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक हो सके ऐसी पुस्तकें या जीवन चरित्र पढ़ने चाहिएं जिन से शिचा मिले। सदा रुचिकारक खेक्ट और गर्भ को पुष्ट करने वाला आहार करना चाहिए। धर्मध्यान, दया दान और सत्य वगैरह में रुचि रखनी चाहिए। शरीर पर खड्ड वस्न धारण करने चाहिए और चित्त में उत्तम विचार रखने चाहिएं। माता के रहन सहन, भोजन भौर विचारों का गर्भ पर पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस मकार रहना चाहिए जिससे खस्थ, छुन्दर भौर उत्तम गुणों वाली सन्तान उत्पन्न हो।

सुमंगला रानी ने अपनी सन्तान को श्रेष्ट और सद्गुण सम्पन्न बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया। गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ।

सुनन्दा रानी ने भी ऊपर कहे हुए चौदह स्वझों में से चार महा-स्वम देखे। गर्भकाल पूरा होने पर उसने भी पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म दिया। इसके वाद सुभंगला रानी ने पुत्रों के उनचास जोड़ों को जन्म दिया। इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं।

सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें पुत्र का नाम भरतऔर पुत्री का नाम ब्राह्मी रक्ला गया। सुनन्दा देवी के पुत्र का नाम वाहुवली और पुत्री का नाम सुन्दरी रक्ला गया।

पुत्र श्रीर पुत्री जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी मकार की शिल्प-कला, ब्राह्मी को १८ मकार की लिपिविद्या और सुन्दरी को गणित विद्या सिखाई। भरत को पुरुप की ७२ कलाएं श्रीर ब्राह्मी को स्त्री की ६४ कलाएं सिखाई।

ऋषभदेव वीस लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे। इसके बाद त्रेसट लाख पूर्व तक राज्य किया। एक लाख पूर्व आयुष्य वाकी रहने पर अर्थात् तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य का कार्य भरत को सम्भला दिया। वाहुवली आदि निन्यानवें पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया। एक वर्ष तक बरसी दान देकर दीला अंगीकार की। एक वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनके चारों घाती कर्म नष्ट होगए और उन्होंने केवलझान और केवलदर्शन प्राप्त किया अर्थात् वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होगए। संसार का कल्याण करने के लिए उन्होंने धर्मीपदेश देना शुरू किया। भगवान् की पहली देशना में भरत महाराज के पाँच सी पुत्र और सात सी पौत्रों ने वैराग्य प्राप्त किया और भगवान् के पास दीचा अंगीकार कर ली।

विहार करते करते भगवान् अयोध्या में पधारे। भरत चक्र-वर्ती को यह जान कर वहा हर्ष हुआ। ब्राह्मी,सुन्दरी तथा दूसरे परिवार के साथ भरत चक्रवर्ती भगवान् को वन्दना करने के लिए गए। धर्म कथा सुन कर सब के चित्त में अपार आनन्द हुआ। भगवान् ने कहा – विषय भोगों में फंस कर अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जो प्राणी अपना स्वरूप समभ कर उसी में लीन रहता है, सांसारिक विषयों से विरक्त होकर धर्म में उद्यम करता है वही कर्मबन्ध को काट कर मोत्त रूपी अनन्त सुख को प्राप्त करता है। सांसारिक खुख न्तणिक तथा भविष्य में दुःख देने वाले हैं। मोत्त का सुख सर्वोत्कृष्ट तथा अनन्त है इस लिए भव्य प्राणियों को मोन्न प्राप्ति के लिये उद्यम करना चाहिए।

ब्राह्मी भगवान् के उपदेश को वड़े ध्यान से सुन रही थी। उस के हृदय में उपदेश गहरा असर कर रहा था। धीरे धीरे उसका मन संसार से विरक्त होकर संयमकी ओर सुक रहा था।

सभा समाप्त होने पर ब्राह्मी भगवान् के पास छ।ई और वन्दना करके बोली- भगवन्! आपका उपदेश सुन कर मेरा मन संसार से विमुख हो गया है। मुभे अब किसी वस्तु पर मोह नहीं रहा है। इस लिये दीचा देकर मुभे कृतार्थ की जिए। संसार के वन्धन मुभे मुरे लगते हैं। मैं उन्हें तोड़ हालना चाहती हूं। भगवान् ने फरमाया-ब्राह्मी! इस कार्य के लिये भरत महाराज की आज्ञा लेना आवश्यक . है उनकी आज्ञा मिलने पर मैं तुम्हें दीचा दूँगा ।

ब्राह्मी भरत के पास आई। उसके सामने अपनी दीना लेने की इच्छा पकट की। भरत ने साधुत्रों के कठिन मार्ग को बता कर ब्राह्मी को दीना न लेने के लिये समभाना शुरू किया किन्तु ब्राह्मी अपने विचारों पर दृढ रही। भरत ने जब ब्रच्छी तरह समभ लिया कि ब्राह्मी अपने निश्चय पर ब्रटल है, उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता तो उसने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मा दे दी। भरत महाराज ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान् के पास आए ब्रौर कहने लगे—

भगवन्! मेरी वहिन ब्राह्मी दीचा अंगीकार करना चाहती है। इसने योग्य शिचा प्राप्त की है। संसार में रहते हुए भी विषय वासना से दूर रही है। सब प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता। आपका उपदेश सुन कर इसका संसार से मोह हट गया है। यह जन्म, जरा और मृत्यु के दु:खों से छुटकारा पाना चाहती है, इसी लिए इसने दीचा लेने का निश्चय किया है। दीचा का मार्ग कटोर है, यह बात इसे अच्छी तरह मालूम है। इसमें दु:ख और कष्टों को सहन करने की पर्याप्त शक्ति है।संयम अंगीकार करने के वाद यह चारित्र का शुद्ध पालन करेगी, ऐसा सुभे पूर्ण विश्वास है। इसकी दीचा के लिए मेरी आज्ञा है। इसे दीचा देकर सुभे कृतार्थ की जिए। मैं आपको अपनी विहन की भिचा देता हूँ, इसे स्वीकार करके सुभे कृतकृत्य की जिए।

सव के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान ने ब्राह्मी को दीचा दे दी।

## (२) सुन्दरी

व्राह्मी को दीचित हुई जान कर सुन्दरी की इच्छा भी दीचा लेने की हुई किन्तु अन्तराय कर्म के उदय से भरत ने उसे आज्ञा न दी। आज्ञा न मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी। ्द्रव्य संयम न लेने पर भी उसका श्रन्तः करण भाव संयममय था।

थोड़े दिनों वाद भरत छः खंड साधने के लिए दिग्विजय पर चले गए। सुन्दरी ने गृहस्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने का निश्चय किया। उसी दिन से छः विगयों का त्याग करके प्रति दिन आयम्बिल करने लगी। छः खंड साधने में भरत को साठ हजार वर्ष लग गए। सुन्दरी तब तक बराबर आयम्बिल करती रही। उसका शरीर बिल्कुल सुख गया। केवल श्रस्थिप्रपंजर रह गया।

भरत महाराज छ: खंड साध कर वापिस लोटे। सुन्दरी के कृश शरीर को देख कर उन्हें निश्चय हो गया कि उसके हृदय में वैराग्य ने घर कर लिया है। वह अपने दीन्ना लेने के निश्चय पर अटल है। भरत चक्रवर्ती अपने मन में सोचने लगे—

वहिन सुन्दरीको धन्य है। आत्मकल्याण के लिए इसने घोर तप अंगीकार किया है। ऐसी सुलत्ताणा देवियाँ अपने शरीर से मोच्न रूपी परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं त्र्यौर भोगों की इच्छा वाले भोले पाणी इसी शरीर के द्वारा दुर्गति के कर्म वॉधते हैं। यह शरीर तो रोग, चिन्ता, मल,मूत्र,श्लेष्म वर्गै-रह गन्दे पदार्थों का घर है। अतर वगैरह लगा कर इसे सुगन्धित वनाने का प्रयत्न करना मूर्खता है।गन्दे शरीर के लिये गर्वे करना अज्ञानता है। मेरी बहिन को धन्य है जो शरीर और धन दौलत की अनित्यता का खयाल करके मायावी सांसारिक भोगों में नहीं फॅसी श्रौर नित्य श्रौर श्रखंड सुख देने वाले संयमको श्रंगीकार करना चाहती है। सुन्दरी पहले भी दीन्ना लेने को तैयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस कार्य में वाधा देकर उसे रोक दिया था किन्तु सुन्दरी ने अपने इस तप द्वारा अव मुफ्ते भी सावधान कर दिया हैं। वास्तव में संसार के चििषक सुखों में कोई सार नहीं है।यह सब जानते हुए भी आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं दीजा श्रङ्गीकार कर सक्ँ। सुन्दरी सहर्ष दीचा ले सकती है। सुन्दरी को इस सुकार्य से रोकना न तो उचित है और न इसकी कोई आवश्यकता ही है। अब मैं इसके लिए उसे सहर्ष आज्ञा दे दुँगा।

जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, संयोग वश उसी समय तरण तारण,जगदाधार, प्रथम तीर्थङ्कर श्री श्रादि जिनेश्वर विचरते हुए श्रयोध्या में पधारे श्रीर नगर के वाहर एक उद्यान में ठहर गए।

वमपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे खजन, परिजन खौर पुरजन सहित वड़े ठाठ बाठ के साथ पशु को वन्दना करने के लिए उस उद्यान में गए। वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर शस्त्र, मुकुट और जूते इन पाँच वस्तुओं को खलग रख कर उन्होंने जिनेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक वन्दन किया। इसके वाद उन का धर्मीपदेश मुनने के लिए वे भी खन्यान्य श्रोतार्थों के साथ वहीं वैट गए। भगवान उस समय बहुत ही मधुर शब्दों में धर्मी-पदेश दे रहे थे, उसे मुन कर भरत को बहुत ही खानन्द हुआ।

धर्मीपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान् से नम्रतापूर्वक कहा— हे जगत्पिता! मेरी वहिन सुन्दरी आज से साठ हजार वर्ष पहले दीचा लेने को तैयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस कार्य में बाधा देकर उसे दीचा लेने से रोक दिया था। उस समय मुभे भले बुरे का ज्ञान न था। अब मुभे मालूम होता है कि मेरा वह कार्य बहुत ही अन्यायपूर्ण था। नि:सन्देह अपने इस कार्य से में पाप का भागी हुआ हूँ। हे भगवन्! मुभे बतलाइए कि मैं अब किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ।

जिनेश्वर भगवान् से यह निवंदन करने के वाद भरत ने सुन्दरी को दीचा लेने की आजा देते हुए उससे चमा प्रार्थना की। सुन्दरी ने उनका यह पथाचाप देख कर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-सुभो दीचा लेने में जो विलम्ब हुआ है उसमें कमीं का ही दोष है, श्चापका नहीं, इस लिए श्चाप को खिन्न होने या पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा ऋतु में मूसलधार दृष्टि होने पर भी यदि पपीहा प्यासा ही रह जाता है तो यह उसके कमीं का ही दोष है, मेघ का नहीं। वसन्त ऋतु में सभी लताएं श्चौर दृत्त नए पत्ते श्चौर फल फूलों से लद जाते हैं। यदि उस समय करीर दृत्त पल्लवित नहीं होता तो यह उसी का दोष है, वसन्त का नहीं। सूर्यो-द्य होने पर सभी प्राणी देखने लगते हैं। यदि उस समय उल्लू की श्चाँखें वन्द हो जाती हैं तो यह उसी का दोष है, सूर्य का नहीं। मेरे श्चन्तराय कर्म ने ही मेरी दीन्ता में वाधा दी थी, आपने नहीं। मैरे इसमें श्चापका कुछ भी दोष नहीं मानती।

इस प्रकार के अनेक वचन कह कर सुन्दरी ने भरत को शान्त किया। इसके वाद उसने उसी समय जिनेश्वर भगवान के निकट दीचा ले ली। सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर सुन्दरी शुद्ध चारित्र का पालन करते हुए दुष्कर तप करने लगी।

जिस समय भरत ने छह खंड जीतने के लिए प्रस्थान किया उनके छोटे भाई बाहुबली तत्तिशिला में राज्य कर रहेथे। बाहु-वली को अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत के अधीन रहना उसे पसन्द न था। उसने सोचा— पूज्य पिताजी ने जिस प्रकार भरतको अयोध्या का राज्य दिया है, उसी प्रकार मुक्ते तत्त्विशला का राज्य दिया है। जो राज्य मुक्ते पिताजी से प्राप्त हुआ है, उसे छीनने का अधिकार भरत को नहीं है। यह सोच कर उस ने भरत के अधीन रहने से इन्कार कर दिया। चक्रवर्ती वनने की अभिलापा से भरत ने बाहुबली पर चढ़ाई कर दी। बाहुबली ने भी अपनी सेना के साथ आकर सामना किया। एक दूसरे के रक्त की प्यासी वन कर दोनों सेनाएं मैदान में आकर डट गईं। एक दूसरे पर टूटने के लिए आजा की प्रतीत्ता करने लगीं।

इतने में इन्द्र ने स्वर्ग से आकर कहा— तुम लोग व्यर्थ सेना का संहार क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पश्च- युद्ध करो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की बात को मान लिया। सेनाओं द्वारा लड़ने से होने वाले रक्तपात को व्यर्थ समभ्र कर पाँच प्रकार से मल्लयुद्ध करने का निश्चय किया। पहले के चार युद्धों में बाहु बली की जीत हुई, फिर मुष्टि युद्ध की वारी आई। बाहु बली की भुजाओं में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। भरत के मुष्टि पहार को उसने समभाव से सह लिया। इसके बाद स्वयं प्रहार करने के लिए मुष्टि उठाई। उसी समय शक्तेन्द्र ने उसे पकड़ लिया और वाहु बली से कहा— बाहु बली! यह क्या कर रहे हो! बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ राज्य के लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, यह मन में सोचो।

वाहुवली की मुद्दि उठी की उठी ही रह गई। उनके मन में पश्चात्ताप होने लगा। वे मन में सोचने लगे— 'जिस राज्य के लिए इस प्रकार का अनर्थ करना पड़े वह कभी मुखदायक नहीं हो सकता। इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। वास्तविक मुख तो संयम से प्राप्त हो सकता है।' यह सोच कर उन्होंने संयम लेने का निश्चय कर लिया।

उठाई हुई मुिंद को बापिस लेना अनुचित समक्त कर बाहुबली उसी मुिंद द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके वन में चले गए। वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया। अभी तक उनके दृदय से अभिमान दूर न हुआ था। मन में सोचा— मेरे छोटे भाइयों ने भगवान के पास पहले से दीन्ना ले रक्ती है। उन्हें केवलझान भी-हो गया है। यद मैं अभी भगवान के दर्शनार्थ गया तो उन्हें भी वन्दना करनी पड़ेगी। यह सोच कर वे भगवान को वन्दना

#### करने नहीं गए।

वन में ध्यान लगा कर खड़े खड़े उन्हें एक वर्ष बीत गया।
पित्तयों ने कन्धों पर घोंसले बना लिए। लताएं इस की तरह
चारों श्रोर लिपट गईं। सिंह, न्याघ, हाथी तथा द्सरे जंगली
जानवर ग्रुरीते हुए पास से निकल गए किन्तु वे अपने ध्यान से
विचलित न हुए। काम, क्रोध, मोह, लोभ श्रादि श्राभ्यन्तर शत्रु
उनसे हार मान गए किन्तु श्रहंकार का कीढ़ा उनके इदय से
न निकला। छोटे भाइयों को बन्दना न करने का श्रीभमान उन
के मन में अभी जमा हुआ था। इसी श्रीभमान के कारण उन्हें
केवलक्कान नहीं हो रहा था।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने ज्ञान द्वारा बाहुवली का यह हाल जाना। उन्होंने ब्रासी और सुन्दरी को बुला कर कहा—तुम्हारे भाई बाहुवली अभिमान रूपी हायी पर चढ़े हुए हैं। हाथी पर चढ़े केवलज्ञान नहीं हो सकता। इस लिए जाओ और अपने भाई को अहंकार रूपी हाथी से नीचे बतारो।

भगवान् की आज्ञा को प्राप्त कर दोनों सतियाँ बाहुबली के पास बाई भीर कहने लगीं-

वीरा म्हारा गज थकी हेठा उतरो. गज बढ्या केवल न होती रे।।टेक।।
बन्धव गज थकी उतरो, बाही सुन्दरी इम भाषे रे।
ऋषभ जिनेश्वर मोकली, बाहुबल तुम पाते रे।।
लोम तजी संयम लियो, श्वायो बली श्वभिमानो रे।
लाघु बन्धव बन्दूं नहीं, काउसरग रह्यो शुभ ध्यानो रे।।
बरस दिवस काउसरग रह्या, बेलिंड्यां लिपटानी रे।
पंछी माला मांडिबा, शीत ताप सुखानी रे।।
भाई बाहुबली! भगवान् ने अपना सन्देश सुनाने के लिए

हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढ़े वैठेहैं। जरा नीचे उतिरए। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर संयम तो धारण किया किन्तु छोटे भाइओं को वन्दना न करने का अभिमान आ गया। इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ। इस लम्बे और कठोर ध्यान से आपका शरीर कैसा कुश हो गया है। पित्त्यों ने आपके कन्धों पर घोंसले बना लिए। डाँसों, मच्छरों और मिल्लियों ने शरीर को चलनी बना दिया किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए। ऐसा उग्र तप करते हुए भी आपने अभिमान को आश्रय क्यों दे रक्ला है? यह अभि-मान आपकी महान करणी को सफल नहीं होने देता।

साध्वी वचन सुनी करी, चमक्या चित्र मभारोरे। हय, गय, रथ, पायक छांडिया, पर चढियो घहंकारो रे।। वैरागे मन वालियो, मूक्यो निज घमिमानो रे। चरणा उठायो वन्दवा, पाया केवल ज्ञानो रे।।

त्रपनी वहिनों के सन्देश को सुन कर बाहुवली चौंक पड़े।
मन ही मन कहने लगे क्या मैं सचसुच हाथी पर वैटा हूँ ? हाथी,
घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ कर ही मैंने दीना ली
थी। फिर हाथी की सवारी कैसी ? हाँ अब समभ में आया। मैं
आहंकार रूपी हाथी पर वैटा हूँ। मेरी वहिनें ठीक कह रही हैं। मैं
कितने भ्रम में था। छोटे और बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीवों
की है। आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन
और बड़ा कौन ? आत्मजगत् में वही बड़ा है जिसने आत्मा का
पूर्ण विकास कर लिया है। संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे
भाइयों ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। मेरी आत्मा में
अब भी अहङ्कार भरा हुआ है, बहुत से दोप हैं। इस लिए
वास्तव में वे ही सुभ से बड़े हैं। सुभे उन्हें नमस्कार करना चाहिए।

यह सोच कर वाहुवली ने भगवान् ऋषभदेव के पास जाने के लिए एक पैर आगे रक्ता। इतने में उनके चार घाती कर्म नष्ट हो गए। उन्हें केवलज्ञान हो गया। देवों ने पुष्पष्टिष्ट की। चारों और जय जयकार होने लगा।

दोनों विहनें अपने स्थान पर लौट गई। पृथ्वी पर घूम घूम कर उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध दिया। अनेक भूले भटके जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग वताया। कठोर तप और शुभ ध्यान द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया। इस प्रकार आत्मा तथा दूसरों के कल्याण की साधना करते करते उनके घाती कर्म नष्ट हो गए। केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर आयुष्य पूर्ण होने पर दोनों ने मोन्न रूपी परमपद को प्राप्त किया। इन दोनों महासतियों की सदा वन्दन हो।

#### (३) चन्दनबाला (वसुमती)

विहार प्रान्त में जो स्थान आज कल चम्पारन के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन समय में वहाँ चम्पापुरी नाम की विशाल नगरी थी। वह अङ्गदेश की राजधानी थी। नगरी व्यापार का केन्द्र, धन धान्य आदि से समृद्ध तथा सब प्रकार से रमणीय थी।

वहाँ दिधवाहन नाम का राजा राज्य करता करता करता । वह न्याय, नीति तथा प्रजा पालन आदि गुणों का भण्डार था। प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखता था और प्रजा भी उसे पिता मानती थी। ऐसे राजा को प्राप्त करके प्रजा अपने को धन्य समभतीथी।

द्धिवाहन राजा की धारिणी नाम की रानी थी। पतिसेवा, धर्म पर श्रद्धा, उदारता, हृदय की कोमलता आदि जितने गुण राजरानी में होने चाहिएं वे सब धारिणी में विद्यमान थे। राजा तथा रानी दोनों धर्मपरायण थे। दोनों में परस्पर अगाध प्रेम था। दोनों विलासिता से दूर थे। राज्य को भोग्य वस्तु न समभ कर वे उसे कर्तव्य-भार मानते थे। परस्पर सहयोग से प्रजा का पालन करते हुए दोनों अपने जीवन को सुखपूर्वक विता रहेथे।

कुछ दिनों वाद धारिणी ने एक महान् सुन्दरी कन्या को जन्म दिया। उज्ज्वल रूप तथा शुभ लज्ञणों वाली उस पुत्री के जन्म से माता पिता को वड़ी प्रसन्धता हुई। वड़े समारोह के साथ उसका जन्मोत्सव मनाया। माता पिता ने कन्या का नाम वसुमती रक्खा।

उसे देख कर धारिणी सोचा करती थी कि वसुमती को ऐसी शिक्ता दी जाय जिससे यह अपने कल्याण के साथ मानव समाज का भी दित कर सके। वचपन से ही उसे नम्रता, सरलता आदि गुणों की शिक्ता मिलने लगी। उसमें धर्मतथा न्याय के दृद संस्कार जमाए जाने लगे। जैसे जैसे वही हुई उसे द्सरी वातें भी सिखाई जाने लगीं। संगीत,पढ़ना, लिखना, सीना,पिरोना, भोजन बनाना, घर संवारना आदि स्त्री की सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई। उसकी बोली, उसका स्वभाव और उसका रहन सहन सभी को शिय लगता था। उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठतेथे। सिखार्य उसे देवी मानती थीं। धारिणी उसे देख कर फूली न समाती थी।

धीरे धीरे वसुमती ने किशोरावस्था में मवेश किया। उसके शरीर पर यौवन के चिह्न प्रकट होने लगे। गुण और सौन्दर्य एक दूसरे की होड़ करने लगे। सिलयॉ वसुमती के विवाह की वातें करने लगीं किन्तु उसके हृद्य में अवभी वही कुमार-सुलभ सरलता तथा पवित्रता थी। वासना उसे छूई तक न थी। उसके मुख पर वही वचपन का भोलापन था। चेहरे पर निर्दोप हँसी थी। अपने गुणों से दूसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका मन अभिमान से सर्वया शृत्य था, जैसे अपने उन गुणों से वह स्वयं अपरिचित थी।

राजा दिभवाइन को वसुमती के लिए योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई किन्तु धारिणी वसुमती से जगत्कच्याण की आशा रखती थी। विवाह बन्धन में पड़ जाने पर यह आशा पूरी होनी कठिन थी। इस लिए वह चाहती थी कि वसुमती आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारिणी रह कर महिला समाज के सामने एक महान् आदर्श उपस्थित करे। इसी लिए वसुमती को शिचा भी इसी प्रकार की दी गई थी। उसके हृदय में भी यह भावना जम गई थी कि मैं गाई स्थ्य के मं मटों में न पड़ कर संसार के सामने ब्रह्मचर्य, त्याग और सेवा का महान् आदर्श रक्खूँ। धारिणी वसुमती के इन विचारों से परि-चित थी इस लिए राजा द्वारा विवाह की बात छेड़ी जाने पर धारिणी ने कहा— वसुमती विवाह न करेगी।

एक दिन राजा और रानी अपने महल में बैठे वसुमती के विवाह की बात सोच रहे थे। उसी समय अपने शयनागार में बैठी हुई वसुमती के मस्तिष्क में और ही तरंगें उठ रही थी। वह विचार रही थी— लोग स्त्रियों को अवला क्यों कहते हैं? क्या उनमें वही अनन्त आत्मशक्ति नहीं है जो पुरुषों में हैं ? स्त्रियों ने भी अपने अज्ञान से अपने को अवला समभ लिया है। वे अपने को परा-धीन मानती हैं। स्त्रियों की इस अज्ञानता को मैं दूर करूँगी। उन्हें बताऊँगी कि स्त्रियों में भी वही अनन्त शक्ति है जो पुरुषों में है। वे भी आत्मवल द्वारा मोच की आराधना कर सकती हैं। फिर वे अवला क्यों हैं। प्रभो! सुभे वह शक्ति दो जिससे मैं अपनी बहिनों का उद्धार कर सकूँ।

इस प्रकार विचार करते हुए वसुमती को नींद आ गई। रात के चींथे पहर में उसने एक स्वमदेखा—चम्पापुरी घोर कष्ट में पड़ी हुई है और मेरे द्वारा उसका उद्धार हुमा है। स्वम देखते ही वह जग गई और उसके फल पर विचार करने लगी। बहुत सोचने पर भी उसकी समभ में कोई बात न आई। इसी विचार में वह शब्या से उठ कर पास वाली अशोकवाटिका में चली गई श्रौर एक दृत्त के नीचे बैठ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगी।

पातः काल होते ही वसुमती की सखियाँ उसे जगाने के लिए
महल में आई किन्तु वसुमती वहाँ न मिली। ढूंढती ढूंढती वे
अशोकवाटिका में चली आई। वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में वैठी
हुई देख कर आपस में कहने लगीं— वसुमती को अब अकेली
रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी योग्य साथी की चिन्ता
कर रही है। वे सब मिल कर वसुमती से विवाह सम्बन्धी तरह
तरह के मजाक करने लगीं।

वसुमती को उनकी अज्ञानता पर दया आगई। वह सोचने लगी— स्त्री समाज का हृदय कितना विकृत हो गया है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता का कोई कारण हो सकता है। उसने सिवयों को फटकारते हुए कहा— जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम सुभे न समभ सकीं। सुभे भी अपने समान तुच्छ विचारों वाली समभ लिया है। विवाह न करने का तो मैं निश्चय कर चुकी हूं फिर उससे सम्बन्ध रखने वाली कोई चिन्ता मेरे मन में आही कैसे सकती है?

मेरे विचार में प्रत्येक स्त्री पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण हैं— माता, पिता ख्रोर धर्माचार्य। सास, श्वसुर, पित आदि का ऋण भी स्त्री पर होता है किन्तु उसे करना या न करना ख्रपने हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरी माता ने मुभे शिक्ता दी है कि धर्म और समाज की सेवा द्वारा इन ऋणों को ख्रवश्य चुकाना। मनुष्य जन्मवार वार नहीं मिलता। विषयभोग में उसे गॅवा देना मूर्वता है। मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ साधन ही है। जो कन्या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती उसी के लिए विवाह का विधान है। जो ब्रह्मचर्य का पालन

करने में समर्थ है। उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता और धर्म की सेवा करके मैं ऊपर लिखे तीनों ऋणों से मुक्त होना चाहती हूं।

वसुमती की ये वार्ते सिखयों को विचित्र सी मालूम पहीं। उन्होंने सोचा ये कोरी उपदेश की वार्ते हैं। दिल की वार्ते कुछ और हैं। उनके फिर पूछने पर वसुमती ने स्वम का सारा हाल सुना दिया। सिखयाँ स्वम का हत्तान्त महारानी को सुनाने चली गई। वसुमती फिर विचार में पड़ गई। मन में कहने लगी— इस स्वम ने मेरे द्वारा एक महान कार्य के होने की सचना दी है। मुमे अभी से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए शक्ति का संचय करना चाहिए।

सिवयों ने खप्त का हाल धारिणी को सुनाया। उसने कहा-श्रगर मेरी पुत्री ऐसे महान कार्य को सम्पन्न कर सके तो मेरे लिए इससे वह कर क्या सौभाग्य की बात होगी। वसुमती के इस खप्त के कारण उसके विवाह की बात अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। वसुमती जैसा चाहती थी वही हो गया।

्वस्पापुरी के राज्य की सीमा पर कौशास्त्री नाम का दूसरा राज्य था। कौशास्त्री भी धन धान्य से समृद्ध तथा व्यापार के व लिए प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ शतानीक नाम का राजा राज्य करता था। दिधवाहन की रानी पद्मावती और शतानीक की रानी मृगा-वती दोनों सगी वहनें थीं। इस लिए वे दोनों राजा आपस में साहू थे।

सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजाओं के स्वभाव में महान अन्तर या । दिधिवाहन सन्तोषी, शान्तिषिय और धार्मिक था, उसमें । राज्यितिप्सा न थी । दूसरे को कष्ट में डाल कर ऐश्वर्य वढ़ाना उसकी दृष्टि में घोरपाप था। ऐश्वर्य पाकर धनसत्ता द्वारा द्सरों पर आतङ्क जमाना उसे पसन्द न था। सभी को सुख पहुँचा कर वह प्राणिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं।

शतानीक के विचार इसके सर्वथा विपरीत थे। वह दिन रात राज्य को बढाने की चिन्ता में लगा रहता था। न्याय और धर्म का गला घोट कर भी वह राज्य और वैभव बढ़ाना चाहता था। जनता पर आतङ्क जमा कर शासन करना अपना धर्म समभता था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्ण करने के लिए निर्दोष प्राणियों को कुचलना, जनके खुन से होली खेलना खेल समभता था।

शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पापुरी सदा खटका करती थी। म्याय पूर्वक राज्य करने से फैलने वाली दिधवाइन की कीर्ति भी इसके लिए असहा हो उठी थी। ईर्ष्यालु जब गुणों द्वारा अपने मितस्पद्धीं को नहीं जीत सकता तो वह उसे द्सरे उपायों से नुक-सान पहुँचाने की चेष्टा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति ही बढ़ती है, वह अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता।

द्धिवाहन या चम्पापुरी पर किसी पकार का दोष मढ़ कर जस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल के साथ सोचा करता था। अपनी चुरी कामना को पूर्ण करने के लिए दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, जसे अपराधी बता कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, जसे नीचा दिखाने के लिए कोई भूठा दोष मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए भी स्वयं निर्दोष बने रहना शतानीक की दृष्टि में राजनीति थी।

चम्पापुरी का राज्य हड़पने के लिए शतानीक कोई बहाना दूँढ रहा था, किन्तु दिधनाहन के हृदय में युद्ध करने या किसी का राज्य छीनने की बिल्कुल इच्छा न थी। आस पास के सभी राजाओं से उसकी मित्रतापूर्ण सन्त्रि थी। इस लिए न उसे किसी शत्रु का दर था और न उससे किसी द्सरे को भय था। इसी कारण से उसने राज्य के आन्तरिक मनन्य के लिए थोड़ी सी सेना रख छोड़ी थी। युद्ध या किसी के आक्रमण को रोकने के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाना उसकी दृष्टि में व्यर्थ था, इसी से शतानीक का उत्साह बहुत वढ गयाथा। दिधवाहन की मुद्दी भर सेना को हरा कर चम्पापुरी पर अधिकार जमा लेने में उसे किसी मकार की कठिनाई न जान पड़ती थी।

शतानीक ने किसी मामृली सी बात को लेकर चम्पापुरी पर चढ़ाई कर दी। दिधवाइन को इस बात का स्वम में भी लयाल न या कि कोई राजा उस पर भी चढ़ाई कर सकता है। युद्ध की घोषणा करती हुई शतानीक की सेना चम्पा के राज्य में घुस गई और मजा को सताने लगी। सीमा की रत्ता करने वाले दिधवाइन के थोड़े से सिपाडी उसका सामना न कर सके। वे दौड़े हुए दिधवाइन के पास आए और चढ़ाई का समाचार सुनाया। शतानीक की सेना द्वारा सताई गई मजा ने भी राजा दिधवाइन के पास पुकार की।

दिश्वाहन इस अमत्याशित समाचार को सुन कर विचार में पड़ गया। इसने अपने मिन्त्रयों की सभा बुलाई श्रीर कहा— मिन्नता-पूर्ण सिन्ध होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चढ़ाई कर दी है। हमारे खयाल में श्रभी कोई भी ऐसा कारण उपस्थित नहीं हुआ जिससे शतानीक के आक्रमण को उचित कहा जा सके। अब यह विचार करना है कि शतानीक ने चढ़ाई क्यों की श्रीर इस समय हमें क्या करना चाहिए?

प्रधान मन्त्री - इस समय ऐसा कोई भी कारण उपस्थित नहीं हुआ जिससे शतानीक को चढ़ाई करनी पढ़े। शतानीक चम्पा-पुरी को हड़पने की दुर्भावना से मेरित होकर आया है। उसे किसी दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति साधारण सी बात को युद्ध का कारण बना सकता है। चम्पापुरी पर चढ़ाई करने के लिए शतानीक ऐसी चालें नहुत दिनों से चल रहा था। इसके लिए मैंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने सदा शान्ति के लिए पयत किया किन्तु वह हमारी इस इच्छा को कायरता समभता रहा। अब एक ही उपाय है कि शत्रु का सामना करके उसे बता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोई हँसी खेल नहीं है। जब तक शत्रु को पराजित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। शान्ति की बातों से उसका उत्साह दुगुना बढ़ता है। दूसरे मन्त्रियों ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी। मन्त्रियों की बात सुन कर राजा कहने लगा— वर्तमान राज-

नीति के अनुसार तो हमें 'युद्ध ही करना चाहिए, किन्तु इसके भयङ्कर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शतानीक ने राज्य के लोभ में पढ़ कर आक्रमण किया है। लोभी न्याय और अन्याय को भूल जाता है। अगर हम उसका सामना करें तो व्यर्थ ही लाखों मनुष्य मारे जाएंगे। अगर चम्पा का राज्य छोड़ देने पर यह नरहत्या वच जाय तो क्यों इस भयङ्कर पाप को किया जाय?

मन्त्री— महाराज ! शत्रु द्वारा आक्रमण हो जाने पर धर्म की वार्ते करना कायरता है। ऐसे मौके पर चत्रिय का यह कर्तन्य है कि शत्रु का सामना करें।

राजा - चित्रय का धर्म युद्ध करना नहीं है। उसका धर्म न्याय-पूर्वक प्रजा की रचा करना है। अन्याय और अधर्म को हटाने के लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग सकता है वही असली चित्रय है। चात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शतानीक को

न्याय श्रीर नीति के लिए समभाया जाय तो सम्भव है, वह मान जाय। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए में स्वयं शतानीक के पास जाऊँगा।

मन्त्रियों के विरोध करने पर भी द्धिवाइन ने शतानीक के पास अकेले जाने का निश्चय कर लिया।

शतानीक में चम्पा का राज्य लेने की भावना दढ़ हो चुकी थी श्रीर द्धिवाहन में यथासम्भव हिंसा न होने देने की।

राजकर्भचारी तथा प्रजाजन द्वारा की गई प्रार्थना पर विना ध्यान दिए दिधवाहन राजा घोड़े पर सवार होकर शतानीक के पास जा पहुँचे। उन्हें अकेला आया देख कर शतानीक बहुत पसन्न हुआ। उसका श्रभिमान श्रीर वढ़ गया। सोचने लगा- दिधवाहन हर कर मेरी शरण में चला आया है।

शतानीक के पास पहुँचकर दिधवाहन ने कहा- महोराज ! हम दोनों में मित्रतापूर्ण सन्धि है। श्राप मेरे सम्वन्धी भी हैं। श्राज तक हमदोनों का पारस्परिक व्यवहार प्रेमपूर्ण रहा है। मेरे खयाल में हमारी तरफ से ऐसी कोई वात नहीं हुई जिससे आपको किसी प्रकार की हानि हुई हो फिर भी आपने अचानक चम्पापुरी पर आक्रमण कर दिया। भेरा खयाल है, आप भी प्रजा में शान्ति रखना पसन्द करते हैं। नरहत्या आपको भी पसन्द नहीं है। आप ं इस वात को समभते हैं कि चित्रिय का धर्म किसी को कष्ट देना नहीं फिन्तु कष्ट देने वाले चोर और डाकुओं से पना की रचा करना है।यदि राजा खयं कष्ट देने लगे तो उसे राजा नहीं लुटेरा कहा जाएगा।

क्या श्राप कोई ऐसा कारण बता सकते हैं जिससे आप के इस आक्रमण को न्यायपूर्ण कहा जा सके ?

शतानीक- जब शत्रु ने श्राक्रमण कर दिया हो उस समय न्याय-अन्याय की बात करना कायरता है। अपनी कायरता को धर्म की आड़ में छिपाना बीर पुरुषों का काम नहीं है। इस समय न्याय और धर्म का बहाना निरा ढींग है। युद्ध करना, नए नए देश जीतना, अपना राज्य बढ़ाना, चत्रियों के लिए यही न्याय है।

द्धिवाइन-युद्ध से होने वाले भयङ्कर परिणाम पर आप

विचार कीजिए। लाखों निदोंष मनुष्य आपस में कट कर समाप्त हो जाते हैं। हजारों बहनें विश्वा हो जाती हैं। देश नवयुवकों से खाली हो जाता है। चारों भ्रोर वालक, हद्ध भ्रौर भ्रवलाभ्रों की करण पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम यह महान् संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। हिंसा राजसी हित्त है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। आपका जरासा सन्तोष इस भीषण हत्याकाण्ड को बचा सकता है।

शतानीक मुभे सन्तोष की आवश्यकता नहीं है। राजनीति राजा को सन्तोषी होने का निषेध करती है। पृथ्वी पर वे ही शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। चत्रियों के लिए तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना ही उनका धर्म है।

द्धिवाहन को निश्रय हो गया कि शतानीक लोभ में पढ़ कर अपनी बुद्धि को खो वैटा है। इस प्रकार की बातें करके बह मुभे युद्ध के लिए उत्तेजित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर क्रोध में आकर विवेक खो बैटना बुद्धिमत्ता नहीं है। गम्भीरतापूर्वक विचार करके मुभे किसी प्रकार युद्ध को रोकना चाहिए।

द्धिवाहन को विचार में पड़ा देख कर शतानीक ने कहा— आप सोच क्या कर रहे हैं? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना कीजिए। यदि युद्ध से दर लगता है तो आत्मसमर्पण करके हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। यदि दोनों वार्ते पसन्द नहीं हैं तो यहाँ क्यों आए? सीधा जंगल में भाग जाना चाहिए था। इस प्रकार न्याय की दुहाई देकर अपनी कायरता को छिपाने से क्या लाभ?

दिधवाइन ने निश्चय कर लिया कि जब तक शतानीक का लोभ शान्त न किया जाय, युद्ध नहीं टल सकता। इसके लिए यही उचित है कि मैं राज्य छोड़ कर वन में चला जाऊँ। यदि इसकी अधीनता स्वीकार की गई तो इसका परिणाम और भी भयङ्कर होगा। इसके आदेशानुसार मुक्ते प्रजापर अन्याय करना पढ़ेगा और हर तरह से इसकी इच्छाओं को पूरा करना पढ़ेगा। जिस प्रजा की रत्ता के लिए मैं इतना उत्सुक हूँ फिर उसी पर अत्याचार करना पढ़ेगा।

वन जाने का निश्चय करके घोड़े पर सवार होते हुए दिधवाइन ने कहा— यदि आपकी इच्छा चम्पा पर राज्य करने की है तो आप सहर्ष कीजिए। अब तक चम्पापुरी की मजा का पालन मैंने किया अब आप कीजिए। मैं सोचा करता था—हुद्ध हुआ हूँ, कोई पुत्र नहीं है, राज्य का भार किसे सौंप्ँगा! आपने युभे चिन्ता-मुक्त कर दिया। यह मेरे लिए मसस्रता की वात है। यह कह कर दिधवाहन घोड़े पर बैठ कर वन को चला गया।

अपने राज्य की सीमा पर पहुँच कर उसने अपने मन्त्रियों के पास खबर भेज दी-शतानीक की सेना बहुत बढ़ी है। उससे लड़ कर अपनी सेना तथा पजा का ज्यर्थ संहार मत कराना। अब तक चम्पा की रत्ता मैंने की थी। अब शतानीक अपने ऊपर रत्ता का भार लेना चाहता है इस लिए मेरी जगह उसी को राजा मानना।

प्रधान मन्त्री को राजा की बात अच्छी न लगी। उसने सब मन्त्रियों की एक सभा करके निश्चय किया कि चम्पा नगरी का राज्य इस मकार सरलता पूर्वक शतानीक के हाथ में सौंपना ठीक नहीं है। युद्ध न करने पर सेना का क्या उपयोग होगा? उसने युद्ध की घोषणा कर दी।

दिधवाइन के चले जाने पर शतानीक के हर्ष का पारावार न रहा। विना युद्ध के प्राप्त हुई विजय पर वह फूल उठा। उसने चम्पानगरी में तीन दिन तक लूट मचाने के लिए सेना को छुट्टी दे दी। शतानीक की सेना लूट की खुशी में चली आ रही थी। चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पड़ा कि द्धिवाहन की सेना सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। शतानीक ने भी अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दे दी। दोनों सेनाओं में घमासान संग्राम छिड़ गया। द्धिवाहन की सेना बड़ी वीरता से लड़ी किन्तु, शतानीक की सेना के सामने मुद्दी भर बिना नायक की फौज कितनी देर टहर सकतीथी। शतानीक की सेना से परास्त हो कर उसे रणभूमि छोड़ कर भागना पड़ा।

चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए। शतानीक की सेना न लूट मचाने लगी। सारे नगर में हाहाकार मच गया। सैनिकों का विरोध करना साज्ञाद मृत्युथी। पाशविकता का नय ताण्डव होने लगा किन्तु उसे देख कर शतानीक प्रसन्न हो रहा था। राज्ञसी वृत्ति अपना भीषण रूप धारण करके उसके हृदय में पैट चुकी थी।

चम्पापुरी में एक ओर तो यह नृशंस काण्ड हो रहा था द्सरी ओर महल में वैठी हुई महारानी धारिणी बस्नुमती को उपदेश दे रही थी। दिधवाहन का राज्य छोड़ कर चले जाना, अपनी सेना का हार जाना, शतानीक के सैनिकों का नगरी में प्रवेश तथा लूट मार आदि सभी घटनाएं धारिणी को मालूम हो चुकी थीं किन्तु उसने धेर्य नहीं छोड़ा। सेवकों ने आकर खबर दी कि राजमहल भी सिपाहियों द्वारा लूटा जाने वाला है, किन्तु धारिणी ने फिर भी धेर्य नहीं छोड़ा। वह वसुमती को कहने लगी—वेटी! तेरे स्वप्न का एक भाग तो मत्य हो रहा है। चम्पापुरी दु:स्वसागर में इवी हुई है। तेरे पिता वन में चले गए हैं। यह समय हमारी परीज़ा का है। इस समय घवराना टीक नहीं है। धर्म यह सिखाता है कि भयङ्कर विपत्ति को भी अपने कमों का फल समक्त कर धेर्य रखना चाहिए। ऐसे समय में धेर्य त्याग देने वाला कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। अर्थ स्वप्न का दसरा भाग सत्य करने का उत्तर-

दायित्व तुम पर आपड़ा है। तेरे पिता किसी ऊँची भावना को ् लेकर ही वन में गए होंगे। अपने धर्मकी रक्षा करना हमारा सब ्से पहला कर्तव्य है। नष्ट हुई चम्पापुरी फिर वस सकती है, गया हुआ जीवन फिर मिल संकता है किन्तु गया हुआ धर्म फिर मिलना कठिन है। धर्ममें हुद् रहने पर ही तुम अपने स्वप्न के बचे हुए भाग को सत्य कर सकोगी।

धारिखी वसुमती को यह उपदेश दे रही थी कि इतने में शतानीक की सेना का एक रथी (रथ से लड़ने वाला योदा) वहाँ श्रा पहुँचा। वह राजमहत्त को लूटने के लिए वहाँ आया था। चारों ओर विविध प्रकार के रत्नों को देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई।पहरेदार तथा नौकर चाकर ढर के मारे पहले ही भाग चुके थे, इसलिए रानी के खास महल तक पहुँचने में उसे कोई कठिनाई न हुई।

भारिणी को देख कर रथी चिकत रह गया। उसके सीन्दर्य को देख कर वह रत्नों को भूल गया। उसे मालूम पड़ने लगा, जैसे इस जीवित स्त्रीरत्न के सामने निर्जीव रत्न कड़ूरे पत्थर ही हैं। उसे वल पूर्वक पाप्त करने का निश्चय करके रथी तलवार निकाल कर धारिणी के पास जाकर कहने लगा- उठो श्रीर मेरे साथ चलो । अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। चम्पापुरी पर शतानीक का राज्य है श्रीर यहाँ की सारी सम्पत्ति सैनिकों की है। मेरे साथ चलो, नहीं तो यह तलवार तुम्हारा भी खून पीने में न हिचकेगी।

धारिणी ने सोचा-यह सैनिक विचारहीन हो रहा है।इस समय इसे समभाना व्यर्थ है। सम्भव है, युद्ध का नशा उत्तरने पर समभाने से यह मान जाय। तव तक वसुमती को भी मैं अपनी वात पूरी कह सकूँगी। यह सोच कर विना किसी भय या दीनता के अपनी पुत्री को लेकर वह रथी के साथ हो गई और रथी के कहे श्रतुसार नि:सङ्क्रोंच रथ में जा कर वैंड गई।

रथी अपने मन में भावी सुखों की कल्पना करता हुआ रथ के चारों भोर परदा डाल कर उसे हाँकने लगा। नगरी की भोर जाना उचित न समभ उसने सीधे वन की भोर प्रस्थान किया। रथी अपनी इवाई उमङ्गों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाश्रों में डूवा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था ख्रीर अन्दर बैठी हुई थारिए। वसुमती को उपदेश दे रही थी- बेटी! यह समय घवराने का नहीं है। तुम्हारे पिता तो हमें छोड़ कर चले ही गए। यह भी पता नहीं है कि मुभे भी तेरा साथ कव छोड़ देना पड़े, इसलिए तुम्हें वीरता पूर्वक पत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने ही पैरों पर खड़ी होना चाहिए। वीर अपनी रत्ता खयं करता है किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता। अपने स्वम के दूसरे भाग को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पट्टेगा। चम्पापुरी में लाखों मनुष्यों का रक्त वहा है। निर्दोष प्रजा को लूटा गया है। चम्पापुरी पर लगे हुए इस कलङ्क को मिटाना ही उसका उद्धार है। उसका यह फलाङ्क फिर युद्ध करने से न मिटेगा । युद्ध से तो वह दुग्धना हो जायगा । इस लिए तुम्हें भहिंसात्मक संग्राम की तैयारी करनी चाहिए। इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं होता। इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

हिंसात्मक युद्ध की श्रपेत्ता अहिंसात्मक युद्ध में श्रिधिक वीरता चाहिए। इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी वार्ते वहुत श्रिधिक मात्रा में चाहिएं। इस युद्ध में सब से पहले श्रपार धैर्य की आवश्य-कता है। भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट श्राने पर भी धैर्य छोड़ देने वाला अहिंसात्मक युद्ध नहीं कर सकता। सहिष्णुता के साथ भावना का पवित्र रहना, किसी से वैर न रखना, भय रहित होना तथा सतत परिश्रम करते जाना भी नितान्त श्रावश्यक है। श्रहिंसात्मक युद्ध में द्सरे का रक्त नहीं बहाया जाता किन्तु अपने रक्त को पानी समभ कर उसके द्वारा द्वेष रूपी कल्क धोया जाता है। इसलिए धर्म और न्याय की रक्ता के लिए तथा चम्पापुरी का कल्क मिटाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने पाए दे देने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए।

रथ को लेकर वह योद्धा घोर वन में पहुँच गया। जहाँ मनुष्यों का आना जाना नहीं था ऐसे दुर्गम तथा एकान्त मदेश में पहुँच कर रथ को रोक दिया। रथ के परदे उठाए और धारिणी को नीचे उतरने के लिए कहा। धारिणी और वसुमती दोनों उतर कर एक इस की झाया में बैठ गईं।

रथी ने अपनी बुरी अभिलापा धारिणी के सामने रक्ली। उसे विविध पलोभन दिए, जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की, किन्तु सती शिरोपणि धारिणी अपने सतीत्व से दिगने वाली न थी।

उसने रथी से कहा— भाई! अपने वेश और आकृति से तुम वीर माल्म पड़ते हो किन्तु तुम्हारे मुँह से निकलने वाली वातें इसके विपरीत हैं। विवाह के समय तुमने अपनी स्त्री से मितज्ञा की थी कि उसके सिवाय संसार की सभी स्त्रियों को मां या बहिन समभोगे। उस मितज्ञा को तोड़ कर आज वैसी ही मितज्ञा तुम मेरे सामने कर रहे हो। जब तुम एक बार मितज्ञा तोड़ चुके हो तो तुम्हारी द्सरी मितज्ञाओं पर कौन विश्वास कर सकता है? क्या वीर पुरुष को इस मकार मितज्ञा तोड़ना शोभा देता है?

विवाह में की गई मितज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारी बहिन हूँ। बहिन के साथ ऐसी बातें करते हुए क्या तुम अच्छे लगते हो ?

मैंने अपने विवाह के समय राजा दिधवाहन के सिवाय सभी पुरुषों को पिता या भाई मानने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मेरे भाई हो। तुम अपनी प्रतिज्ञा वोड़ ढालो तो भी मैं तो तुम्हें अपना भाई ही समभ्रूंगी। मैं चत्राणी हूँ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती।

यह कह कर धारिणी ने रथी के सब प्रलोभन ठुकरा दिए। रथी का मस्तक एक बार तो लज्जा से कुक गया किन्तु उसे काम ने अन्धा बना रक्खा था। धर्म अधर्म, पाप पुण्य यान्याय अन्याय की वातों का उस पर कोई असर न पड़ा।

रथी ने दिधवाहन को कायर, हरपोक और भगेडू बता कर रानी पर अपनी वीरता का सिक्का जमाने की चेष्टा की किन्तु वह भी वेकार गई। इन सब उपायों के व्यर्थ हो जाने पर उसने वलमयोग करने का निश्रय किया। धारिणी रथी के भावों को समभ गई। रथी वलपूर्वक श्रपनी वासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि धारिगाी ने अपनी जीभ पकड़ कर वाहर खींच ली। उसके मुँह सं खून की धारा बहने लगी। प्राणपखेरू उड़ गए। निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने विलदान द्वारा धारिणी ने वसुमती तथा समस्त महिलाजगत् के सामने तो महान् श्रादर्श रंक्खा ही, साथ में सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया। कामान्ध होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे आत्मो-त्सर्ग द्वारा सत्य का मार्ग सुभा दिया। क्रूरता और कामलिप्सा को छोड़ कर वहदयालु और सदाचारी वन गया।महान् श्रात्माएं जिस कार्य को अपने जीवित काल में पूरा नहीं कर सकतीं उसे आत्मवलिदान द्वारा पूरा करती हैं।

धारिणी के पाएत्यांग को देख कर रथी भौंचका सा रह गया। वह कर्तव्यमूढ़ हो गया। उसे यह आशा न थी कि धारिणी इस तरह पाए त्याग देगी। वह अपने को एक महासती का हत्यारा समभने लगा। पश्चात्ताप के कारए। उसका हृद्य भर आया। अपने को महापापी समभ कर शोक करता हुआ वह वहीं वैठ गया। वसुपती इस हृदयद्रावक दृश्य को धीरतापूर्वक देख रही थी।
मन में सोच रही थी कि माता ने सुभे जो शिक्ताएं दी थीं, उन्हें
कार्य रूप में परिएात करके सान्तात् उदाहरए रख दिया है।
ऐसी माता को धन्य है। ऐसी मां को प्राप्त करके मैं अपने को भी
धन्य मानती हूँ। मां ने सुभे रास्ता बता दिया, अब मेरे लिए कोई
कठिनाई नहीं है। सम्भव है, यह योद्धा मां की तरह सुभे भी
अपनी वासनापूर्तिका विषय बनाना चाहे। यह भी शक्य है कि
मां के उदाहरण को देख कर यह मेरे लिए कोई और षडयन्त्र रचे।
इस लिए पहले से ही अपनी माता के मार्ग को अपना लूँ। इसे
कुछ करने का अवसर ही क्यों दूँ।

मन में यह विचार कर वसुमती भी प्राणत्याग करने को उद्यत हुई। गथी उसके इरादे से डर गया। दौड़ा हुआ वसुमती के पास आया और कहने लगा- वेटी! सुभो चमा करो। मैंने जो पाप किया है वह भी इतना भयङ्कर है कि जन्म जन्मान्तरों में भी छुट-कारा होना सुश्किल है। अपने पाण देकर मेरे उस पाप को अधिक मत बढ़ाओ। तेरी माता महासती थी, उसके विलदान ने मेरी आँखें खोल दी हैं। सुभा पर विश्वास करो। मैं आज से तुभो अपनी पुत्री मानूँगा। सुभो चमा करो। यह कह कर रथी वसुमती के पैरों पर गिर पड़ा और अपने पाप के लिए वार बार पश्चात्ताप करने लगा।

वसुमती को निश्चय हो गया कि रथी के विचार अब पहले सरीखे नहीं रहे। उसने रथी को सान्त्वना दी। इसके बाद दोनों ने मिल कर धारिणी का दाहसंस्कार किया।

वसुमती को ले कर रथी अपने घर आया। रथी की स्त्री को माता समभ कर वसुमती ने उसे प्रणाम किया किन्तु रथी की स्त्री वसुमती को देखते ही विचार में पड़ गई। वह सोचने लगी— मेरे पति इस सुन्दर कन्या को यहाँ क्यों लाए हैं? मालूम पड़ता है वे इसके रूप पर मोहित हो गए हैं। उसे अपने पति पर सन्देह हो गया। किन्तु किसी प्रमाण के त्रिना कुछ कहने का साहस न कर सकी।

वसुमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बदस गया। सब चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगीं। नौकर चाकर तथा परिवार के सभी लोग पसन्न रहने लगे। वसुमती के गुणों से आकृष्ट हो कर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रथी उसके गुणों को बखानते न थकताथा। उसकी स्त्री को अब कुछ भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी ऑखों में वसुमती सदा खटका करती थी। वह सोच रही थी, मेरे पति दिन प्रति दिन वसुमती की ओर कुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा स्थान छीन ले। इस लिए जितना शीघ हो सके, इसे घर से निकास देना चाहिए। मन में यह निश्रय करके वह मौका ढूढने लगी।

वसुमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान पान का भी ध्यान नथा। किसी काम में किसी मकार की गल्ती न होने देती थी। इतने पर भी रथी की स्त्री उसके प्रत्येक काम में गल्ती निकालने की चेष्टा करती। उसके किए हुए काम को स्वयं विगाड़ कर उसी पर दोप मह देती। इतने पर भी वसुमती चुव्ध न होती। वह उत्तर देती—मातानी! भूल से ऐसा हो गया। भविष्य में सावधान रहूँगी। रथी की स्त्री को विश्वास था कि इस प्रकार प्रत्येक कार्य में गल्ती निकालने पर वसुमती या तो स्वयं तंग हो कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध करेगी और में स्वयं भगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा दूँगी किन्तु उसका यह उपाय व्यर्थ गया। वसुमती ने कोध पर विजय प्राप्त कर रक्ती थी, इस लिए सारथी की स्त्री के कड़वे वचन और भूत्रे आरोप उसे विचलित न कर सके।

वस्रमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सार्थी ने उसे

कहा- वेटी ! तुप राज महल में पली हो । तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है कि घर के कामों में इस तरह पिसा करो । तुम्हें अपने स्वास्थ्य \* और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए ।

रथी की इस वात को उसकी स्त्री ने सुन लिया। उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे पति इस पर आसक्त हो गए हैं। क्रोध से श्रॉखें लाल करके वह वसुमती के पास आई श्रौर कहने लगी-क्यों ? मुभ्ते ठगने चली है। ऊपर से तो मुभ्ते मां कहती है और दिल में सीत बनने की इच्छा है। अच्छा हुआ मैं समय पर चेत गई। अब तुभो घर से निकलवा कर ही अब जलग्रहण कहँगी। वसुमती के विरुद्ध वह जोर जोर से वकने लगी। घर के लोग उसके इस रूप को देख कर चिकत रह गए। रथी को मालूम पड़ा तो वह भी दौड़ा हुआ आया और अपनी स्त्रीको समभाने लगा। उसके समभाने पर वह श्रधिक विगड़ गई और कहने लगी- अब तो सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगती। मैं अच्छी लगती तो इसे क्यों लाते ? अब मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि यातो इसे घर से निकाल दो नहीं तो खाना पीना छोड़ कर अपने प्राण दे द्ंगी। केवल निकाल देने से ही मुक्ते सन्तोष न होगा। लड़ाई से लीटे हुए सभी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहुत धन लाए हैं। आप कुछ भी नहीं लाए। इस लिए इसे वाजार में बेच कर मुभी बीस लाख मोहरें लाकर दो। तभी श्रज जल ग्रहण करूँगी।

रथी ने अपनी स्त्री को वहुत समभाया किन्तु वह न मानी।
यद्यपि धारिणी और वसुमती के आदर्श से रथी का स्वभाव वहुत
कोमल हो गया था फिर भी उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी
स्त्री को कहा— ऐसी सदाचारिणी और सेवापरायण पुत्री को मैं
अपने घर से नहीं निकाल सकता। तुम्हीं मेरे घर से निकल जाओ।
दोनों में तकरार वहने लगी।

वसुमती ने सोचा-मेरे कार्ण ही यह विरोध खड़ा हुआ है। इस लिए सुभे ही इसे निपटाना चाहिए। यह सोच कर वह रथी की स्त्री से कहने लगी- माताजी! आपको घवराने की आवश्यकता नहीं है। आप की इच्छा शीघ पूरी हो जायगी।

इसके बाद उसने रथी से कहा— पिनाजी! इसमें नाराज होने की कोई वात नहीं है, अगर माताजी वीस लाख मोहरें लेकर मुभे छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हर्ष की वात है। इनका तो मुभ पर महान उपकार है। इनका सन्देह दूर करना भी हमदोनों के लिए ज़रूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए और मुभे वेच कर माताजी का सन्देह दूर कीजिए। अगर आपको मेरे सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेरा कुछ नहीं विगाड़ सकता।

रथी वसुमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वसुमती ने अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रक्खा था किवह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था। विना कुछ कहे उसकी बात को मान लेता था। वह बोला— वेटी! मेरा दिल तो नहीं मानता कि तुम सरीखी मङ्गलमयी साध्वी सनी कन्या को अलग करूँ किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हूँ। मुक्ते दृढ विश्वास है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा।

रथी श्रौर वसुमती वाजार के लिए तैयार हो गए। वसुमती ने रथी की स्त्री को प्रणाम किया र्श्वार कहा मेरे कारण श्रापको वहुत कष्ट हुश्चा है इसके लिए मुक्ते चाम की जिए। उसने परिवार के सभी लोगों से नम्रता पूर्वक विटा ली, दासी के कपड़े पहने श्रीर रथी के साथ वाजार का रास्ता लिया।

बाजार के चौराहे में खड़ी होकर वसुमती खयं चिल्लाने लगी-

भाइत्रो! मैं दासी हूँ, विकने के लिए आई हूँ। दूसरी ओर रथी एक कोने पर खड़ा आँसू वहा रहा था। वस्रुमती से अलग होने के लिए अपने भाग्यको कोस रहा था।

वसुमती के चेहरे को देख कर सभी लोग कहते-यह किसी वहें घर की लड़की मालूम पड़ती है। कौत्हल वश उसके पास जाकर पूछते- देवि! तुम कौन हो ? यहाँ क्यों खड़ी हो!

वसुमती उत्तर देती—मैं दासी हूँ।यहाँ विकने के लिए आई हूँ। मेरी कीमत वीस लाख मोहरें हैं। मेरे पिता को कीमत देकर जो चाहे मुक्ते खरीद सकता है। मैं घर का सारा काम करूँगी। घर को सुधार दूँगी। किसी प्रकार की त्रुटिन रहने दूँगी। उसने अपनी वास्तविकता को बताना ठीक न समका।

यद्यपि वसुमती की सौम्य त्राकृतिको देख कर सभी उसे अपने घर ले जाना चाहते थे किन्तु एक दासी के लिए इतनी वड़ी रकम देना किसी ने ठीक न समभा।

बसी संपय एक वेश्या पालकी में वैठी हुई वहाँ आई। वह नगर की मिसद वेश्या थी। चृत्य, गान और दूसरी कलाओं में उसके समान कोई न था। नगर में वह 'नगरनायिका' के रूप में मिसद थी। अपने पाप के पेशे से अपार धन वटोर चुकी थी।

वसुमती को देख कर उसे अपार हर्ष हुआ। साथ में आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी सुन्दरी बाजार में विकरही है। वेश्या ने सोचा— ऐसी सुन्दरी को पाकर मेरा धन्धा चमक उठेगा। थोड़े ही दिनों में सारी रकम वस्रुल हो जायगी। इसलिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो गई।

उसने वस्रमती से कहा- तुम मेरे साथ चलो। साथ में अपने पिता को भी ले लो। मैं उन्हें वीस लाख मोहरें दे दूँगी।

वेश्या खूव सजी हुई थी। रेशमी वस्त्रपहिन रक्खे थे। आभू-

पणों से लदी थी। उसकी वोली और चाल ढाल में बनावट थी। बसुमती उसकी भावभंगी से समभ गई कि यह कोई भद्र औरत नहीं है। उसने वेश्या से पूछा— माताजी! आप सुभे किस कार्य के लिए खरीदना चाहती हैं? आपके घरका आचार क्या है?

वेश्या ने उत्तर दिया- त्तो भोली है। नित्य नए शृक्षार करना, नए नए वस्त्र तथा आभूषणों से अपने शरीर को सुसज्जित करना तथा नित्य नए सुख भोगना हमारे यहाँ का आचार है। मेरे घर पर तुभे दासीपना न करना होगा किन्तु वड़े वड़े पुरुषों को अपना दास वनाए रखना होगा। मैं अपनी नृत्य और गान कला तुभे सिखा दूँगी। फिर ऐसा कौन है जो तेरे आगे न भुक जाय।

वेश्या की वात समाप्त होते ही वसुमती ने कहा— माताजी! आप मुभे जिस उद्देश्य से खरीदना चाहती हैं और जो कार्य लेना चाहती हैं वह मुभ से न होगा। मेरा और आपका आचार एक द्सरे से विरुद्ध है। आप पुरुषों को विश्रम और मोह में डाल कर पतन की ओर ले जाना चाहती हैं और मैं उन्हें इस मोह से निकाल कर ऊँचा उठाना चाहती हूँ। जिस जाल में आप उन्हें फँसाना चाहती हैं, मैं उससे छुढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मुभे खरीदने से आपको कोई लाभ न होगा। मैं आपके साथ नहीं चलुँगी।

वेश्या ने वसुमती को सव तरह के प्रलोभन दिए। उसे एक दासी की हालत से उठा कर सांसारिक सुखों की चरम सीमा पर पहुँचाने का वचन दिया किन्तु वसुमती अपने सतीत्व के सामने स्वर्गीय भोगों को भी तुच्छ समभाती थी। संसार के सारे सुख इक्ट होकर भी उसे धर्म से विचलित न कर सकते थे। उसने वेश्या के सभी मलोभनों को दुकरा दिया।

वेश्या ने सोचा- यह लड़की इस प्रकार न मानेगी। इस भीड़ में खड़े हुए वड़े वड़े आदमी मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। जिसे मैं न्याय कह दूँ वही उनके लिए न्याय है। सभी मेरे इशारे पर नाचते हैं। किसी में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, इस लिए इसे जबर्दस्ती पकड़ कर ले चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद श्रपने श्राप ठीक हो जाएगी।

यह सोच कर वेश्या ने उससे कहा— तुम यहाँ विकने के लिए आई हो। बीस लाख मोहरें तुमने अपनी कीमत स्वयं वर्ताई है। जो इतनी मोहरें दे दे उसका तुम पर अधिकार हो जाता है। फिर वह तुम्हें कहीं ले चले और कुछ काम ले, तुम्हें विरोध करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। विकी हुई वस्तु पर खरीदने वाले का पूर्ण अधिकार होता है। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारे आराम और सन्मान के लिए अब तक मैं तेरी खुशामद करती रही। यदि तुम ऐसे न चलोगी तो मैं जबर्दस्ती ले चलूँगी। यह कह कर वेश्या ने भीड़ पर कटाच भरी नजर फैंकी। उसके समर्थक कुछ लोग हाँ में हाँ मिला कर कहने लगे— आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। आपका पूरा अधिकार है। आप इससे अपनी इच्छा- तुसार कोई भी काम ले सकती हैं।

लोगों की बात सुन कर वसुमती मन ही मन सोचने लगी— ये भोले पाणी किस प्रकार कामान्ध होकर पाप का समर्थन कर रहे हैं। प्रभो! इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। उसने प्रकट में कहा—यह भीड़ ही नहीं अगर सारा संसार प्रतिकूल हो जाय तो भी मुसे धर्म से विचलित नहीं कर सकता।

वसुमती की दृढ़ता को देख कर भीड़ में से कुछ लोग उसके भी समर्थक बन गए छोर कहने लगे-कोई किसी पर जबर्दस्ती नहीं कर सकता। वेश्या के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निर्भर है।

वेश्या के समर्थक अधिक थे इस लिए उसका साहस बढ़ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा देदी और खयं वसुमती को पकड़ने

के लिए आगे वही। वसुमती कुछ पीछे हट गई।

रथी अब तक अलग खड़ा हुआ केवल बातें सुन रहा था। वसुमती की दुर्दशा देख कर उसे अपनी स्त्रीपर क्रोध आ रहा था। उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे बढ़ती देख कर उससे न रहा गया। म्यान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए बोला— साव-धान। इसकी इच्छा के विना अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं है। यह कहकर वह वसुमती के पास खड़ा होगया।

हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के भीषण रूप को देख कर वेश्या डर गई। भय से पीछे हट कर वह चिल्लाने लगी— देखों! ये गुभे तलवार से मारते हैं। जब लड़की विक चुकी है तो अव इन्हें वोलने का क्या श्रिधकार है? इन्हें केवल कीमत लेने से मतलव है और मैं पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, फिर इन्हें बीच में पड़ने का क्या अधिकार है। वेश्या के समर्थक भी उसके साथ चिल्लाने लगे। रथी को आगे वढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी श्रोर भी वोलने लगे। दोनों दल तन गए। भगड़ा वढ़ने लगा।

वसुमती ने सोचा—दोनों पत्त अज्ञानता के कारण एक द्सरे के रक्त पिपासु वने हुए हैं। क्रोधवश एक द्सरे को मारने के लिए उद्यत हैं। एक दल तो अपने स्वार्थ, वासना और लोभ में पड़ कर अन्धा हो रहा है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समभाया जा सकता, किन्तु द्सरा पत्तन्याय की रत्ता के लिए हिंसा का आश्रय ले रहा है। धर्म की रत्ता के लिए अधर्म की शरण ले रहा है। क्या धर्म अपनी रत्ता स्वयं नहीं कर सकता ? क्या पाप की अपेत्ता वह निर्वल है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म अपनी रत्ता स्वयं कर सकता है। उसे अधर्म का सहारा लेने की आव- श्यकता नहीं है। धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप की शरणक्यों ले। हिंसा पाप है। न्याय की रत्ता के लिए उसकी

मावश्यकता नहीं है। यह सोच कर उसने रथी से कहा-

पिताजी !शान्त रहिए।क्रोध और हिंसा को हृद्य में कभी स्थान न देना चाहिए। क्या आप माताजी की शिक्ता को भूल गए ? मेरी 'रक्ता के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है। धर्म अपनी रक्ता च्ययं करता है। आप तलवार को म्यान में कर लीजिए।

रथीं अधीर हो उठा। उसे विश्वास न था कि ऐसे समय में भी अहिंसा काम कर सकती है। उसने कहा— वेटी! तेरा विरोध करने का साहस ग्रुभ में नहीं है, इस लिए बिना सोचे समभे मान लेता हूँ, किन्तु क्या यह उचित कहा जा सकता है कि मेरी वेटी पर मेरी आँखों के सामने अत्याचार हो और मैं निर्जीव स्तम्भ की तरह खड़ा रहूँ। रज्ञा के लिए प्रयह्न न करूँ। इस समय आत-ताई को दण्ड देने के सिवाय मेरा और क्या कर्तन्य हो सकता है?

पिताजी! आध्यात्मिक वल में शारीरिक वल से अनंन्तगुणी शक्ति है मुम्ने इस वात पर दृढ़ विश्वास हैं, इस लिए पाश्विक वल मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप किसी वातकी चिन्ता मत कीजिए। मैं पहले कह चुकी हूँ, धुमें अपनी रज्ञा स्वयं करता है।

रथी को तलवार म्यान में रखते हुए देख कर वेश्या का साहस और वढ़ गया। वह सोचने लगी कि वसुमती केवल ऊपर से विरोध करती है, वास्तव में मेरे साथ जाना चाहती है। उसने किर खींचातानी शुरू की।

वसुमती को शारीरिक बल पर विश्वास न था, इस लिए इथियार द्वारा या दूसरे किसी उपाय से विरोध करना उसने उचित न समभा। आत्मशक्ति पर विश्वास करके वह वहीं बैठ गई और कहने लगी—जब मैं नहीं जाना चाहती तो सुभे कौन ले जा सकता है?

वेश्या ने सोचा अव इसे उठा कर पालकी में डाल देना चाहिए।

वसुमती को उठाने के लिए वह आगे वड़ी। इतने में बहुत से बन्दर वेश्या पर टूट पड़े। उसके शरीर को नोच ढाला। वेश्या सहायता के लिए चिल्लाई किन्तु उसके नौकर तथा समर्थक बन्दरों से ढरकर पहले ही भाग चुके थे। कोई उसकी सहायता के लिए न आया।

वन्दरों ने वेश्या को लोहू लुहान कर दिया। उसके करुण चीत्कार को सुन कर वसुमती से न रहा गया। उसने बन्दरों को डाट कर कहा— हटो! माता को छोड़ दो। इसे क्यों कष्ट दे रहे हो? वसुमती के डाटते ही सभी बन्दर भाग गए।

वेश्या के पास त्राकर वसुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा। वेश्या के सारे शरीर में भयङ्कर वेदना हो रही थी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई।

कृतज्ञता के भार से दवी हुई वेश्या ऑखें नीची किए सोच रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी है। इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। वास्तव में यह कोई महासती है।

बन्दरों के चले जाने पर वेश्या के परिजन भौर समर्थक फिर वहाँ इक्ट हो गए भीर विविध पकार से सहातुभूति दिखाने लगे। वेश्या के हृदय में वसुमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका था इस लिए सुखी सहातुभूति उसे अच्छी न लगी।

श्रपने व्यवहार पर लिजित होते हुए वेश्या ने वस्नुमती से कहा— देवि! सांसारिक वासनाओं में पली हुई होने के कारण मैं आपके वास्तिवक खरूप को न जान सकी। मैंने श्रापकी शिला को मजाक समभा, सदाचार को ढोंग समभा। धर्म, न्याय और सतीत्व का मेरे हृदय में कोई स्थान न था। इसी कारण अज्ञानतावश मैंने श्राप के साथ दुव्यवहार किया। श्रहिंसा श्रीर सतीत्व का सालात् आदर्श रख कर आपने मेरी श्राँखें खोल दीं। मैं श्रापके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकती। आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए मुभे पश्चात्ताप हो रहा है। आपकी आत्मा महान् है। आशा है, अझानता-वश किए गए उस अपराध के लिए आप मुभे चमा कर देंगी।

अव मैंने अपने पाप के पेशे को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। आपने मेरे जीवन की घारा को वदल दिया। यह मेरे गौरव की बात होती यदि आपके चरणों से मेरा घर पिवत्र होता। किन्तु उस गन्दे, नारकीय वातावरण में आप सरीखी पिवत्र आत्मा को ले जाना में जिवत नहीं समभती। यह कह कर अपने अपराध के लिए बार बार ज्ञमा मांगती हुई वेश्या अपने घर चली गई। वसुमती तथा वेश्या की बात विजली के समान सारे शहर में फैल गई।

नगरी में धनावह नाम का एक धर्मात्मा सेट रहता था। उसके कोई सन्तान न थी। वसुमती की प्रशंसा सुन कर उसकी इच्छा हुई कि ऐसी धर्मात्मा सती मेरे घर रहे तो कितना अच्छा हो। उसके रहने से मेरे घर का वातावरण पवित्र हो जायगा और मैं निर्विध धर्माचरण कर सकुँगा।

उत्तरोत्तर घटनाओं को देख कर रथी का वसुमती की ओर अधिकाधिक सुकाव हो रहा था। ऐसी महासती को बेचना उसे बहुत सुरा लग रहा था। वह बार बार वसुमती से वापिस लौटने की प्रार्थना करने लगा और वसुमती उसे सान्त्वना देने लगी।

इतने में धनावह सेठ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रथी को मोहरें देना स्वीकार कर लिया और वसुमती को अपने घर ले जाने के लिए कहा। वसुमती ने पूंछा-पिताजी! आपके घर का क्या झाचार है?

सेट ने उत्तर दिया- पुत्री ! यथाशक्ति धर्म की आराधना करना ही मेरे घर का आचार है। मैं बारह व्रतधारी आवक हूँ। घर पर आए हुए अतिथि को विशुखन जाने देना मेरा नियम है। धार्मिक कार्यों में मेरी सहायता करना तुम्हारा कार्य होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ तुम्हारे सत्य श्रौर शील के पालन में किसी पकार की बाधा न होगी।

वसुमती धनावह सेठ के साथ जाने को तैयार हो गई स्मौर रथी से कहने लगी- पिताजी! स्माप मेरे साथ चलिए और बीस लाख मोहरें लाकर माताजी को दे दीजिए।

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था। उसके पैर आगे नहीं वढ़ रहे थे। धीरे धीरे सभी धनावह सेठ के घर आए। धनावह ने तिजोरी से वीस लाख मोहरें निकाल कर रथी के सामने रख दीं और कहा- आप इन्हें ले लीजिए।

रथी ने कहा— सेठ साहेब! अपनी इस पुत्रीको अलग करने की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु मेरे घर के कलुषित वातावरण में यह नहीं रहना चाहती। अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु इसे वेचकर मैं पाप का भागी नहीं वनना चाहता। धनावह सेठ मोहरें देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था।

यह देखकर वसुमती रथी से कहने लगी— सेटजी और आप दोनों मेरे पिता हैं। मैं दोनों की कन्या हूँ। इस नाते आप दोनों भाई भाई हैं। भाइयों में खरीदने और वेचने का प्रश्न ही नहीं होता। वीस लाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी को भेट दे दीजिए। यह कह कर उसने धनावह सेट के नौकरों द्वारा मोहरें रथी के घर पहुँचवा दीं। रथी और धनावह सेट का सम्बन्ध सदा के लिए हट हो गया।

धनावह सेठ की पत्नी का नाम मृला था। उसका स्वभाव सेठ के सर्वथा विपरीत था। सेठ जितना नम्र, सरल, धार्मिक और दयालु था, मृला उतनी ही कठोर, कपटी और निर्दय थी। सेठ दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द करता था किन्तु मृला को इन सब बातों से घृणा थी।

वस्रुपती को अपने साथ लेकर सेठ ने मूला से कहा- हमारे सौभाग्य से यह गुरावती कन्या प्राप्त हुई है। इसे अपनी पुत्री सम-भना। इसके रहने से हमारे घर में धर्म, प्रेम और सुख की दृद्धि होगी। मुला ऊपर से तो सेठ की वार्ते सुन रही थी किन्तु हृदय में दूसरी ही वार्ते सोच रही थी। सेठजी इस सुन्दरी को क्यों लाए हैं ? साथ में इसकी पशंसा भी क्यों कर रहे हैं ? ऊपर से तो पुत्री कह रहे हैं किन्तु हृदय में कुछ और बात है। भला इसके सीन्दर्य

को देख कर किसका चित्त विचलित न होगा। हृदय के भावों को मन ही में दवा कर मूला ने सेट की बात ऊपर से स्वीकार कर ली। वस्रुमती सेठ के घर रहने लगी। उसके कार्य, व्यवहार तथा चारित्र से घर के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। सेटजी स्वयं भी उसके कार्यों को सराहा करते थे किन्तु मूला पर इन सब का उल्टा असर पड़ रहा था। एक दिन सेंड ने वसुमती से पूछा- वेटी ! तेरा नाम क्या है? पिताजी ! मैं मापकी पुत्री हूँ । पुत्री का नाम वही होता है जो माता पिता रक्खें। वसुमती ने उत्तर दिया।

वेटी ! मैंने तेरी सारी वार्ते मुन ली हैं। जैसे चन्दन काटने वाले को भी सुगन्य ऋौर शान्ति देता है इसी प्रकार तुम अपकारी पर भी पकार करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम चन्दनवाला रखता हूँ। सेठ ने पुराने नाम की छानवीन करना उचित न समका। सभी लोग वसुमती को चन्दनवाला कहने लगे।

एक दिन चन्दनवाला स्नान के वाद अपने वाल सुखा रही थी। इतने में सेठजी बाहर से आए और अपने पैर धोने के लिए पानी मांगा। चन्दनवाला गरम पानी, बैठने के लिए चौकी तथा पैर धोने का वर्तन ले आई और वोली- पिताजी! श्रापयहाँ विराजें। मैं आपके पैर धो देती हूँ।

संठजी नहीं चाहते थे कि एक सती स्त्री से जिसे अपनी पुत्री मान लिया है, पैर धुलवाए जॉय। उन्होंने चन्दनवाला से बहुत कहा कि पैर धोने का कार्य उसके योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला सेवा के कार्य को छोटा न मानती थी। वह इसे उच्च श्रीर आदर्श कर्तव्य समभती थी। पिता के पैर धोना वह अपना परम सीभाग्य मानती थी। उसने सेटजी को मना लिया और पैर धोने बैट गई।

पैर धोते समय चर्न्दनवाला यह सोच कर वहुत प्रसन्न हो रही थी कि उसे पितृसेवा का श्रपूर्व श्रवसर मिला। सेटजी चन्दनवाला को अपनी निजी सन्तान समभ कर वात्सल्य पेम से गद्भद हो रहे थे। उनके मुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट भालक रहा था। चन्दनवाला और सेट दोनों के हृद्यों में पिवत्र पेम का संचार हो रहा था।

पैर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके मुंह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी ने उन वालों को उठा कर पीछे की खोर कर दिया।

मूला इस दृश्य को देख रही थी। हृद्य मलीन होने के कारण प्रत्येक वात उसे उल्टी मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला के केश ऊपर करते देख कर वह जल भ्रुन कर रह गई। उसे विश्वास हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है। उसे घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी।

मूला का व्यवहार चन्दनवाला के प्रति बहुत कठोर हो गया। उसके प्रत्येक कार्य में दोष निकाले जाने लगे। वात वात पर डाट पड़ने लगी, किन्तु चन्दनवाला इस प्रकार विचलित होने वाली न थी। वह मूला की प्रत्येक वात का उत्तर शान्ति और नम्त्रता के साथ देती। अपना दोष न होने पर भी उसे मान लेती भौर जमा याचना कर लेती। मूला भगड़ा करके वसुमती को निकालने में सफल न हुई। वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी।

एक वार सेठजी तीन चार दिन के लिए किसी बाहर गाँव को चले गए। चन्दनवाला को निकाल देने के लिए मूला ने इस अवसर को ठीक समभा। उसने सभी नौकरों को घर से बाहर ऐसे कार्यों पर भेज दिया जिससे वे तीन चार दिन तक न लौट सकें। घर का दरवाजा बन्द करके वह चन्दनवाला केपास आई और कहने लगी— तेरी सूरत तो भोली है किन्तु दिल मेंपाप भरा हुआ है। जिसे पिता कहती है उसी कोपित बनाना चाहती है। जिसे मां कहती है उसकी सौत वनने चली है। पुरुष भी कितने धूर्त होते हैं, जिसे पुत्री कहते हैं उसी के लिए हृदय में बुरे विचार रखते हैं। अब मैंने सब कुछ देख लिया है। अपनी ऑखों के सामने मैं यह कांड कभी न होने दूँगी। उस दिन सेठजी तुम्हारें मुँह पर हाथ क्यों फेर रहे थे?

चन्दनवाला ने नम्नता पूर्वक उत्तर दिया-माताली। मैं आप की पुत्री हूँ। पुत्री पर इस प्रकार सन्देह करना ठीक नहीं है। मैं सच्चे हृदय से आपको माता और सेठजी को पिता मानती हूँ। सेठजी भी मुभे शुद्ध हृदय से अपनी पुत्री समभते हैं। इसके लिए जैसे चाहें आप मेरी परीचा ले सकती हैं।

श्रच्छा, मैं देखती हूँ तू किस प्रकार परीचा देती है। मेरे पित ने तेरे इन केशों को छूआ है इस लिए पहले पहल मैं इन्हें ही दण्ड देना चाहती हूँ।यह कह कर मूला कैंची ले श्राई श्रीर चन्दनवाला के सुन्दर केशों को काट डाला।

श्रपने सुन्दर और लम्बे केशों के कट जाने पर भी चन्दनवाला पहले के समान ही प्रसन्न थी। उसके मुख पर विषाद की रेखा तक न थी। वह सोच रही थी-यह मेरे लिए हर्ष की वात है यदि केशों के कट जाने मात्र से माताजी का सन्देह द्र हो जाय।

मूला उसके प्रसन्न मुख को देख कर और कुपित हो गई। उस

ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्रय किया। चन्दनवाला के सारे कपड़े जार लिए और पुराने मेले कपड़े की एक काछ लगा दी। हाथों में हथकड़ी और पैरों में वेड़ी ढाल दी। इसके वाद एक पुराने भौरे (तहखाने, तलघर) में उसे वन्द करके ताला लगा दिया। मूला को विश्वास हो गया कि चन्दनवाला वहीं पड़ी पड़ी मर जाएगी। उसे यह जान कर मसन्नता हुई कि सौत वन कर उसके सुख सुहाग में वाधा ढालने वाली अव नहीं रही।

इतने में उसके हृदय में भय का संचार हुआ। सोचने लगी-अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा? मकान के ताला वन्द करके वह अपने पीहर चली गई। सोचा-तीन चार दिन तो यह वात ढकी ही रहेगी, वाद में कह दूँगी कि वह किसी के साथ भाग गई।

भौरे में पड़े पड़े चन्दनवाला को तीन दिन हो गए। उस समय उसके लिए भगवान के नाम का ही एक मात्र सहारा था। वह नवकार मन्त्र का जाप करने लगी। उसी में इतनी लीन थी कि भूख प्यास आदि सभी कछों को भूल गई। नवकार मन्त्र के स्मरण में उसे अपूर्व आनन्द प्राप्त हो रहा था। मूला सेठानी को वह धन्य-वाद दे रही थी जिसकी कृपा से ईश्वरभजन का ऐसा सुयोग मिला।

चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ वाहर से लौटे। देखा, घर का ताला वन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता नहीं है। सेठजी आश्चर्य में पड़ गए। उनके घरका द्वार कभी वन्द न होता था। अतिथियों के लिए सदा खुला रहता था।

सेठ ने सोचा- मृला अपने पीहर चली गई होगी। नौकर चाकर भी इधर उधर चले गए होंगे, किन्तु चन्दनवाला तो कहीं नहीं जा सकती। पढ़ोसियों से पूछने पर मालूम पढ़ा कि तीन दिन से उसका कोई पता नहीं है। इतने में एक नौकर बाहर से आया। पूछने पर उसने कहा— सेटानी ने हम सब को बाहर भेज दिया था। केवल चन्दनबाला और सेटानी ही यहाँ रही थीं। इसके बाद क्या हुआ, यह मुभे मालूम नहीं है। सेट मूला के खभाव की मलीनता और उसकी चन्दनबाला के पति दुर्भावना से परिचित थे। अनिष्ट की सम्भावना से उनका हृदय कांप उटा।

अनावह सेट ने मूला के पास नौकर भेजा। सेट का आगमन सुन कर एक वार तो मूला का हृदय धक सा रह गया किन्तु जल्दी से सम्भल कर उसने नौकर से कहा मुफ्ते अभी दो चार दिन यहाँ काम है। तुम घर की चाबी लेजाओ और सेटजी को दे दो। मूला ने सोचा—दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायगी फिर उसका कोई भी पता न लगा सकेगा। पूछने पर कह दूँगी, घर से चोरी करके वह किसी पुरुष के साथ भाग गई।

नौकर चावी ले कर चला आया। सेठने घर खोला। चन्दन-बाला जब कहीं दिखाई न दी तो उसका नाम ले कर जोर जोर से पुकारना शुरू किया।

चन्दनबाला ने सेठ की आवाज पहिचान कर चीए खर से उत्तर दिया— पिताजी! मैं यहाँ हूँ। श्रावाज के श्रनुसन्धान पर सेठ धीरे धीरे भीरे के पास पहुँच गया। किवाड़ खोल कर श्रंधेरे में टरोलता हुआ वह चन्दनवाला के पास आ पहुँचा। यह जान कर वह वड़ा दुखी हुआ कि चन्दनवाला के हथकड़ी और वेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे उसे उठाया और भीरें से बाहर निकाला। चन्दनवाला के मुंडे हुए सिर, शरीर पर लगी हुई काछ हथकड़ियों से जकड़े हुए हाथ तथा वेड़ियों से कसे हुए पैर देख कर सेठ के दु: खकी सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने लगा। विलाप करते हुए उसने कहा— वह दुष्टा तो तेरे प्राण ही ले चुकी थी। मेरा भाग्य श्रच्छा था, जिससे तुभी जीवित देख सका। मैं

बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती स्त्री को ऐसा महान् कष्ट उठाना पड़ा।

चन्दनवाला सेठ को धेंर्य वंधाने खीर सान्त्वना देने लगी। उसने वार वार कहा— पिताजी इसमें आपका खीर माताजी का कुछ दोष नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कमों का फल है। किए हुए कमें तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें करने वाले के सिवाय और किसी का दोष नहीं होता।

सेठजीशोकसागर में इव रहे थे। उन पर चन्दनवाला की किसी बात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी कार्य की भोर खींच कर उनका शोक दूर करने के उद्देश्य से चन्दनवाला ने कहा— पिताजी! मुभो भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तैयार की हुई या बाहर से लाई हुई कोई वस्तु मैं स्वीकार न करूँगी।

सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था। इधर उधर देखने पर एक सूप में पड़े हुए उड़द के बाकले दिखाई दिए। वे घोड़ों के लिए उवाले गए थे और थोड़े से वाकी वच गए थे। चन्दनबाला की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सेट उन्हीं को ले आया। चन्दनवाला के हाथ में वाकले देकर सेट वेड़ी तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने चला गया।

चन्द्रनवाला वाकले लेकर देहली पर वैठ गई। उसका एक पैर देहली के अन्दर था और दूसरा वाहर।पारणा करने से पहले उसे अतिथि की याद आई।वह विचारने लगी—मैं प्रतिदिन अतिथियों को देकर फिर भोजन करती हूँ।यदि इस समय कोई निर्ग्रन्थ साधु यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो। उन्हें शुद्ध भिन्ना देकर मैं अपना जीवन सफल करूँ। देहली पर वेठी हुई चन्द्रनवाला

#### इस प्रकार भावना भारही थी।

उन दिनों श्रमण भगवान् महावीर छग्नस्थ श्रवस्था में थे। कैवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। लम्बी तथा उग्र तपस्याओं द्वारा अपने श्रीर को सुखा डालाथा। एक वार उन्होंने अतिकठोर अभिग्रह धारण किया। उनका निश्रय था—

राजकन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरपराध होने पर भी जिसके पांचों में वेड़ियाँ तथा हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, तीन दिन का उपवास किए हो, पारणे के लिए उड़द के वाकले सूप में लिए हो, न घर में हो, न बाहर हो, एक पैर देहली के भीतर तथा द्सरा वाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीचा कर रही हो, प्रसन्न मुख हो और आखों में आँसू भी हों, इन तेरह बातों के मिलने पर ही आहार प्रहण करूँगा। अगर ये बातें न मिलें तो आजीवन श्रनशन है।

श्राहार की गवेषणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पचीस दिन होगए किन्तु श्राभिष्ठह की वातें पूरी न हुईं। सभी लोग भग-वान की शरीर रचा के लिए चिन्तित थे। साथ में उनके कठिन श्राभिष्ठह के लिए श्राश्चर्यचिकत भी थे।

घूमते घूमते भगवान् कीशाम्बी आ पहुँचे। नगरी में आहार की गवेषणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए। चन्दनवाला को उस रूप में वैठी हुई देखा। अभिग्रह की और वार्ते तो मिल गईं किन्तु एक वात न मिली— उसकी ऑखों में आँसून थे। भगवान् वापिस लौटने लगे।

उन्हें वापिस लौटते देख चन्दनवाला की ऑखों में ऑसू आ गए । वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान् अतिथि आकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान् ने अचा- बड़ा पापी हूँ, जिसके घर में तेरे समान सती स्त्री को ऐसा महान् कप्ट उठाना पड़ा।

चन्दनबाला सेठ को धेंर्य वंधाने और सान्त्वना देने लगी। उसने वार वार कहा— पिताजी इसमें आपका और माताजी का कुछ दोष नहीं है। यह तो मेरे पिछले किए हुए कमों का फल है। किए हुए कमें तो भोगने ही पड़ते हैं। इसमें करने वाले के सिवाय और किसी का दोष नहीं होता।

सेठजीशोकसागर में इव रहे थे। उन पर चन्दनवाला की किसी बात का असर न हो रहा था। सेठजी का ध्यान किसी कार्य की झोर खींच कर उनका शोक द्र करने के उद्देश्य से चन्दनबाला ने कहा— पिताजी! मुक्ते भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तैयार की हुई या बाहर से लाई हुई कोई वस्तु में स्वीकार न करूँगी।

सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था। इधर उधर देखने पर एक सूप में पड़े हुए उड़द के बाकले दिखाई दिए। वे घोड़ों के लिए उवाले गए थे और थोड़े से वाकी बच गए थे। चन्दनबाला की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को ले आया। चन्दनवाला के हाथ में वाकले देकर सेठ वेड़ी तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने चला गया।

चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर वैट गई। उसका एक पैर देहली के अन्दर था और दूसरा वाहर।पारणा करने से पहले उसे अतिथि की याद आई।वह विचारने लगी—में प्रतिदिन अतिथियों को देकर फिर भोजन करती हूँ।यदि इस समय कोई निर्ग्रन्थ साधु यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो। उन्हें शुद्ध भिन्ना देकर में अपना जीवन सफल करूँ। देहली पर वेटी हुई चन्दनवाला

### इस प्रकार भावना भारही थी।

उन दिनों श्रमण भगवान् महावीर खबस्थ श्रवस्था में थे। कैवल्यमाप्ति के लिए कठोर साधना कर रहे थे। लम्बी तथा उग्र तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला था। एक बार उन्होंने अतिकठोर अभिग्रह धारण किया। उनका निश्रय था—

राजकन्या हो, अविवाहिता हो, सदाचारिणी हो, निरपराध होने पर भी जिसके पांवों में वेड़ियाँ तथा हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर काछ लगी हुई हो, तीन दिन का उपवास किए हो, पारणे के लिए उड़द के वाकले सूप में लिए हो, न घर में हो, न बाहर हो, एक पैर देहली के भीतर तथा द्सरा बाहर हो, दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीद्मा कर रही हो, प्रसन्न मुख हो और आखों में ऑसू भी हों, इन तेरह वातों के मिलने पर ही आहार प्रहण करूँगा। अगर ये वातें न मिलों तो आजीवन श्रनशन है।

आहार की गवेषणा में फिरते हुए भगवान को पाँच मास पचीस दिन होगए किन्तु अभिष्रह की वार्ते पूरी न हुई। सभी लोग भग-वान की शरीर रत्ता के लिए चिन्तित थे। साथ में उनके कठिन अभिग्रह के लिए आश्चर्यचिकत भी थे।

घूमते घूमते भगवान् कौशाम्बी आ पहुँचे। नगरी में आहार की गवेषणा करते हुए धनावह सेठ के घर आए। चन्दनवाला को उस रूप में बैठी हुई देखा। अभिग्रह की और वार्ते तो मिल गईं किन्तु एक वात न मिली— उसकी ऑखों में ऑसून थे। भगवान् वापिस लौटने लगे।

उन्हें वापिस लौटते देख चन्दनवाला की ऑखों में ऑसू आ गए । वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि ऐसे महान् अतिथि आकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान् ने अचा- नक पीछे देखा। उसकी आँखों से आँस टपक रहे थे। तेरहवीं वात भी पूरी होगई। उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाथ फैला दिए। सांसारिक वासनाओं से कलुपित हृदय वाली सारथी की स्त्री और मृला जिसे अनाथ, अवारागिर्द और भ्रष्ट समभती थीं, त्रिलोक पूजित भगवान उसी के सामने भिद्धक वन कर खड़े थे।

चन्दनवाला ने आनन्द से पुलिकत होकर उड़द के वाकले वहरा दिए। उसी समय आकाश में दुन्दुभि बनने लगी। देवों ने जय-नाद किया—सती चन्दनवाला की जय। धनावह के घर फूल और सोनैयों की दृष्टि होने लगी। चन्दनवाला की हथकड़ी और वेड़ियाँ आभूपणों के रूप में वदल गई। सारा शरीर दिच्य वस्त्रों से सुशो-भित होगया और सिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केश आगए। उसी समय वहाँ रज्ञजित दिच्य सिंहासन पगट हुआ। इन्द्र आदि देवों ने चन्दनवाला को उस पर बैठाया और स्वयं स्तुति करने लगे।

भगवान् महावीर के पारणे की वात विजली के समान सारे नगर में फैल गई। मूला को भी इस बात का पता चला। अपने घर पर सोनैयों की दृष्टि हुई जान कर वह भागी हुई आई। घर पहुँचने पर सामने दिव्य बस्तालङ्कार पहिन कर सिंहासन पर वैठी हुई चन्दनवाला को देख कर वह झाश्चर्यचिकत रह गई।

मृला को देखते ही चन्दनवाला उसके सामने गई। विनयपूर्वक प्रणाम करके अपने सुन्दर केशों से उसके पैर पोंछती हुई कहने लगी- माताजी! यह सब आप के चरणों का प्रताप है। लज्जा के कारण मृला का मस्तक नीचे भुक्त गया। चन्दनवाला उसका हाथ पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिंहासन पर विठा लिया।

चन्दनवाला की वेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेट लुहार के पास गया हुत्र्या था। उसने भी सारी वार्ते सुनीं, पसन्न होता हुआ अपने घर घाया। मृला को चन्दनवाला के साथ वैटी हुई देख कर सेट को कोध आ गया। वह मुला को डाटने लगा।

चन्दनवाला सेठजी को देखते ही सिंहासन से उतर गई। उन्हें
मूला पर कुद्ध होते हुए देख कर कहने लगी— पिताजी! इस में
माताजी का कोई दोष नहीं है। मत्येक घटना अपने किए हुए कमों
के अनुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए, जिससे
भगवान महावीर का पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों
के द्वारा मुक्ते मालूम पड़ा कि भगवान के तेरह बातों का अभिग्रह
था। वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ का
क्रोध शान्त करके चन्दनवाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई)

धीरे धीरे शहर में यह बात भी फैल गई कि जो लड़की उष्ट दिन बाजार में विक रही थी, जिसने वेश्या के साथ जाना अस्ती-कार किया था और अन्त में धनावह सेट के हाथ विकी थी वह चम्पानगरी के राजा दिधवाहन और रानी धारिणी की कन्या है। उसी के हाथ से भगवान महाबीर का पारणा हुआ है।

चन्दनवाला को सेठ के पास छोड़ कर अपने घर लौटने के वाद रंथी बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे वे वीस लाख सोनेंग्रे बहुत हुरे लगते थे। उसकी स्त्री उसे विविध प्रकार से खुश करने का प्रयत्न करती किन्तु वे वातें उसे जले पर नमक के समान मालूम पड़तीं। पास पड़ोस के लोग भी चन्दनवाला की सदा पशंसा करते। इन सब बातों का रथी की स्त्री पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगी कि चन्दनवाला हु भे ही क्यों बुरी लगती है। सारी दुनिया तो उसकी पशंसा करती है। उसे सभी बातों में अपना ही दोष दिखाई देने लगा। पति पर किया गया आक्षेप भी निराधार मालूम पड़ा। धीरे धीरे उसने वेश्या का सुधरना तथा दूसरी बातें भी सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोष मेरा ही है। मैंने चन्दनवाला के असली रूप को नहीं समका। उसे बहुत पश्चात्ताप

होने लगा। चन्दनबाला को वापिस लाने का प्रयक्त व्यर्थ समभ कर उसने निश्चय किया— मैं भी भाज से चन्दनबाला के समान ही आचरण करूँगी। उसी के समान घर के सारे काम, नम्नतापूर्ण व्यवहार तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी।भोगविलास, वासनाओं तथा सभी बुरी बातों से द्र रहूँगी। इन बीस लाख मोहरों को अलग ही पड़ी रहने दूँगी। भपने काम में न लाऊँगी।

रथी की स्त्री का स्वभाव एक दम बदल गया। उसे देख कर रथी और पड़ोसियों को आश्चर्य होने लगा।

भगवान् महावीर के पारणे की बात सुन कर रथी की स्त्री ने भी घन्दनवाला के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकटकी। रथी को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चन्दनवाला के दर्शनों के लिए धनावह सेठके घर की स्रोर रवाना हुए।

वेश्या भी सारा हाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली। रथी की स्त्री भीर वेश्या दोनों चन्दनवाला के पास पहुँच कर अपने स्त्रपराधों के लिए पश्चात्ताप करने लगीं। चन्दनवाला ने सारा दोष अपने कमों का वता कर उन्हें शान्त किया। रथी और सेठ भाई भाई के समान एक द्सरे से मिले। रथी की स्त्री और वेश्या ने स्त्रपना जीवन सुधारने के लिए चन्दनवाला का वहुत उपकार माना।

राजा शतानीक की रानी ने भी सारी वार्ते छुनीं। अपनी विहनक्ष की पुत्री के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए उसने अपने पित को ही दोपी समभा। उसने राजा शतानीक को बुला

<sup>्</sup>र इतिहाम से पता चलता है कि दिविवाहन राजा की तीन रानियाँ थीं -प्रभया,पद्मावती घोर घारिणी। जिस समय का यह वर्णन है उस समय केवल धारिणी यी। प्रभया मारी गई थी घोर पद्मावती दीचा ले चुकी थी। मृगावती घोर पद्मा-वती दोनों महाराजा चेटक (चेड़ा) की पुत्रियाँ थीं। वे दोनों सगी वहने थीं घोर भारिणी पद्मावती की सपन्नी थी। इसी सम्बन्ध में मृगावती चन्दनवाला की मौसी थी।

कर कहा— आपके लोभ के कारण कैसा अन्याय हुआ, कितनीः निर्दोष तथा पवित्र आत्माओं को भयङ्कर विपत्तियों का सामनाः करना पड़ा है, यह आप नहीं जानते। मेरे बहुत समभाने पर भीः आपने शान्तिपूर्वक राज्य करते हुए मेरे बहनोई राजा दिधवाहकः पर बढ़ाई कर दी। फल खरूप वे जंगल में चले गए। रानी धारिणीः का कोई पता ही नहीं है, जनकी लड़की को आपके किसी रथी के यहाँ लाकर बाजार में वेचा। उसे कितनी वार अपमानित होना पहा, कितने कष्ट उठाने पड़े, यह आपको बिन्कुल मालूम नहीं है। आक्र उसके हाथ से परम तपस्वी भगवान महावीर का पारणा हुआ है।

जिस राज्य के लिए आपने ऐसा अत्याचार किया, क्या कह आपके साथ जायगा? आपको निग्पराध राजा दिधवाहन पर चढ़ाई करने, चम्पा की निदींष प्रजा को लूटने और मारकाट प्रचाने का क्या अधिकार था? मृगावती परम सती थी। उसका तेज इतना चमक रह था कि शतानीक उसके विरुद्ध कुछ न बोल सका। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उसने कहा— मैंने राज्य के लोभ से चम्पा की निदींष प्रजा पर अत्याचार किया, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहिन की लड़की से मेरी कोई शत्रुता न थी। दिधवाहन की तरह वह मेरी भी धुत्री है। अगर उसके विषय में सुभे कुछ भी मालूम होता तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़ता । खैर, अब उसे यहाँ बुला लेना चाहिए।

शतानीक ने उसी समय सामन्तों को बुलाया और चन्दनबाला को सन्मान पूर्वक लाने की आज्ञा दी। सामन्त गण पालकी लेकर धनावह सेठ के घर पहुँचे और चन्दनबाला को शतानीक का सन्देश सुनाया। चन्दनबाला ने उत्तर दिया— मैं अब महलों में जाना नहीं चाहती इस लिए आप मुभे चमा करें। मौसाजी और मौसीजी ने मुभे बुला कर जो अपना स्नेह मदिशंत किया है, उस के लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ।

सामन्तों ने वहुत अनुनय विनय की किन्तु चन्दनवाला ने पाप से परिपूर्ण राजमहलों में जाना स्वीकार न किया। उसने सामन्तों को समभा सुभा कर वापिस कर दिया। सामन्तों के खाली हाथ दापिस लौट त्याने पर राजा श्रीर रानी ने चन्दनवाला को लाने के लिए स्वयं जाने का निश्रय किया।

राजा और रानी की सवारी वहें बहें सामन्त और उमरावों के साथ धनावह सेठ के घर चली। नगर में वात फैलने से बहुत से नागरिक और सेठ साहुकार भी सवारी के साथ हो लिए। सेठ के घर बहुत बढ़ी भीड़ जमा हो गई। पास पहुँचने पर राजा और रानी सवारी से उतर गए।

चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा- वेटी ! मुक्त पापी को ज्ञया करो । मैंने भयङ्कर पापिकए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को कष्ट में डाल कर महान् अपराध किया है । तुम देवी हो । प्राणियों को ज्ञया करने वाली तथा उनके पाप को धो डालने वाली हो । तुम्हारी कृपा से मुक्त पापी का जीवन भी पवित्र हो जायगा इस लिए महल में पधार कर मुक्ते कृतार्थ करो ।

चन्दनवाला ने दोनों को प्रणाम करके उत्तर दिया— आप मेरे पिता के समान पूज्य हैं। अपराध के कारण में आपको अना-दरणीय नहीं समभ सकती। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, किन्तु आप ख्यं जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का वहुत प्रभाव पढ़ता है। जिन महलों में सदा लूटने खसोटने तथा निरप-राधों पर अत्याचार करने का ही विचार होता है उसमें जाना मेरे लिए कैसे उचित हो सकता है। जहाँ का वातावरण मेरी भावना और विचारों के मर्वथा प्रतिकृत हो वहाँ मैं कैसे जाऊँ ? आपके भेज हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं। मैं उन्हीं के कहने पर आ जाती किन्तु उस दृषित वातावरण में जाना मैंने ठीक नहीं समका। चन्दनवाला ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा— आप ही बताइए! मेरे पिता का क्या अपराध था जिससे आपने चम्पा पर चढ़ाई की ? यदि आप को चम्पा का लोभ था तो आप उस पर कब्जा कर लेते। मेरे पिता तो स्वयं ही उसे छोड़ कर चले गए थे। अगर सेना ने आपका सामना किया था तो यह सेना का अपराध था। निर्दोष प्रजा ने आपका क्या विगाड़ा था जिससे उस पर अमानुषिक अत्याचार किया गया ?

चन्दनवाला की वार्तों को शतानीक सिर नीचा किए चुप-चाप सुन रहा था। उसके पास कोई उत्तर न था।

वह फिर कहने लगी— मैं यह नहीं कहना चाहती कि राजधर्म का त्याग किया जाय, किन्तु राजधर्म प्रजा की रक्ता करना है। उसका विनाश नहीं। क्या चम्पा को लूट कर आपने राजधर्म का पालन किया है ? क्या आप को मालूम है कि आपकी सेना ने, चम्पा के निवासियों पर कैसा अत्याचार किया है ? क्या आप नहीं जानते कि साथ कैसा पैशाचिक व्यवहार किया है ? क्या आप नहीं जानते कि अन्धे सैनिकों को खुली छुट्टी दे देने पर क्या होता है ? सभ्य नागरिकों को लूटना, खसोटना, मारना, काटना और उनकी घहू बेटियों का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं है जिससे वे हिकचते हों।

जब आपका एक रथी मुसे और मेरी माता को भी दुर्भावना से पकड़ कर जंगल में ले गया तो न मालूम प्रजा की वह बेटियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा ? मेरी माता वीराङ्गना थी, इस लिए सतीत्व की रत्ता के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदाचारी बना दिया। जिस माता में इतने विलद्दान की शक्ति न हो क्या उस पर अत्या- रा गाठपा प्रग अन्यगागा

エイト

चार होने देना ही राजधर्म है ?

चन्दनबाला के मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार मुन कर मृगावती को बहुत दुःख हुआ। वह शोक करने लगी कि मेरे पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने सतीत्व की रत्ना के लिए पाण त्यागने पड़े होंगे। कितनी अपने सतीत्व को खो बैठी होंगी। धिकार है ऐसी राज्यलिप्सा को। चन्दनवाला ने मृगावती को सान्त्वना देते हुए कहा— मेरी माता ने पवित्र उद्देश्य से पाण दिए हैं। इस प्रकार पाण देने वाले विरले ही होते हैं। उनके लिएशोक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह कह रही हूँ— जिस राजमहल में चलने के लिए मुक्ते कहा जा रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणाम कैसा भयदूर है।

वह फिर कहने लगी- राजा का कर्तव्य है कि वह अपने नगर तथा देश में होने वाली घटनाओं से परिचित रहे। क्या आपको मालूम है कि आप के नगर में कौन दुन्नी है ? किस पर कैसा अत्याचार हो रहा है ? कैसा अनीतिपूर्ण व्यवहार खुल्लम-खुल्ला हो रहा है ? आप ही की राजधानी में दास दासियों का क्रयविक्रय होता है। क्या आपने कभी इस नीच व्यापार पर ध्यान दिया है? में ख्वयं इसी नगर के चौराहे पर विकी हूँ। ग्रुफो एक वेश्या खरीद रही थी। मेरे इन्कार करने पर उसने वलपूर्वक ले जाना चाहा। बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। अकस्मात् बन्दरों के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य पूरा न हुआ। नहीं तो अपने शील की रक्ता के लिए ग्रुफो कीनसा उपाय अक्रीकार करना पड़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता।

भाग्य से रथी को त्रीस लाख सोनैये दे कर सेठजी मुक्ते अपने घरले आए। इन्होंने मुक्ते अपनी पुत्री के समान रक्खा और आज भगवान महावीर का पारणा हुआ। आप को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं। महल में बैठ कर आप मजा पर अत्याचार करने, उसकी गाढ़ी कमाई को लूट कर अपने भोगविलास में लगाने तथा निर्दोष जनता को सताने का विचार करते हैं, मजा के दु:ख को द्र करने का नहीं। क्या यही राजधर्म है? क्या यही आपका कर्तव्य है ? क्या कभी आप ने सोचा है कि पाप का फल हर एक को भोगना पड़ता है ?

जिस महल में रहते हुए आपके विचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें जाना मुभ्ते उचित मतीत नहीं होता। इस लिए चमा कीजिए। यहाँ पर रह कर मुभ्ते भगवान् महावीर के पारणे का लाभ माप्त हुआ। महलों में यह कभी नहीं हो सकता था।

रानी मृगावती शतानीक को समय समय पर हिंसाप्रधान कार्यों से बचने तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने के लिए सम-भाया करतीथी किन्तु उस समय वह न्याय श्रीर धर्मका उपहास किया करता था। चन्दनबाला के उपदेश का उस पर गहरा असर पदा । उत्तर में वह फहने लगा- हे सती ! आपका फहना यथार्थ है। मैंने महान् पाप किए हैं।जनहत्या, मित्रद्रोह श्रादि बढ़े से बढ़ा पाप करने में भी मैंने सङ्कोच नहीं किया । मैं राजाश्रों का जन्म युद्ध, दमन, शासन खीर भोगविलास के लिए मानता था। मेरी ही अव्यवस्था के कारण आपकी माता को प्राण त्यागने पढ़े और आपको महान् कष्ट उठाने पड़े। मैं इस वात से सर्वथा अनभिज्ञथा कि मेरी भाज्ञा का इस प्रकार दुरुपयोग होगा। मैंने 'चम्पा को लुटने की आज्ञा दी थी किन्तु स्त्रियों के लूटे जाने, उनका सतीत्व नष्ट होने आदि का मुभे विल्कुल खयाल न था। मेरी आज्ञा की ब्रोट में इस भयङ्कर अत्याचार के होने की बात मुक्ते बाज ही मालूम पड़ी है। इसके लिए मैं ही भपराधी हूँ।

अगर मेरी नगरी में दास दासी के क्रय विक्रय की प्रथा न होती

तो श्रापको क्यों विकना पड़ता ? श्रगर राजा दिधवाहन के जाते ही मैंने उनके परिवार का खयाल किया होता तो श्रापको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता तथा श्रापकी माता को प्राण क्यों त्यागने पड़ते ? इन सब कार्यों के लिए दोप मेरा ही है। मुक्ते अपने किए पर पश्रात्ताप हो रहा है। उन पापों के लिए मैं लिज्जत हूँ। यह कहते हुए शतानीक की ऑखें डबडवा आई। उसके हृदय में महान् दु:ख हो रहा था।

चन्दनवाला ने शतानीक को सान्त्वना देते हुए कहा-पितानी!
पश्चात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। श्रापकी श्राज्ञा से जिन
व्यक्तियों का स्वत्व लूटा गया है, जनका स्वत्व वापस लौटा दीजिए।
भविष्य में ऐसा पाप न करने की मितज्ञा कर लीजिए, फिर श्राप
पित्र हो जाएंगे। आज से यह समिक्किए कि राज्य आपके भोग-विलास के लिए नहीं है किन्तु श्राप राज्य तथा प्रजा की रत्ना करने के लिए हैं। अपने को शासन करने वाला न मान कर प्रजा की रत्ना तथा उसकी सुखदृद्धि के लिए राज्य का भार उटाने वाला सेवक मानिए फिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी शक्ति का उपयोग द्सरों पर श्रत्याचार करने के लिए नहीं, किन्तु दीन दुखी जनों की रत्ना के लिए कीजिए। शतानीक ने चन्दन-याला की सारी वार्ते सिर सुका कर मान लीं।

इसके साथ साथ आप पुराने सब अपराधियों को जामा कर दीजिए। चाहे वह अपराध उन्होंने आपकी आज्ञा से किया हो या विना आज्ञा के, किसी को दण्ड मत दीजिए। चन्दनवाला ने सब को अभय दान देने के उदेश्य से कहा।

शतानीक ने उत्तर दिया-वेटी! मैं सभी को ज्ञमा करता हूँ किन्तु जिन अपराधियों ने कुलाइनाओं का सतीत्व लूटा है, जिसके कारण आपकी माता को पाण त्याग और आपको महान् कष्ट सहन करने पड़े हैं, उन्हें चमा नहीं किया जा सकता। उनका अपराध अचम्य है।

चन्दनबाला ने कहा— जिस प्रकार आपका अपराध केवल पश्चात्ताप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पश्चात्ताप के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अगर उनके अपराध को अत्तम्य समभ कर आप दण्ड देना आवश्यक समभते हैं तो आपका अप-राध भी अत्तम्य है। दण्ड देने से वैर की दृद्धि होती है। इस प्रकार बँधा हुआ वैर जन्म जन्मान्तर तक चला करता है, इस लिए अब कक के सब अपराधियों को त्तमा कर दीजिए।

शतानीक साहस करके बोला—आप का कहना बिल्कुल ठीक है। मुभ्ते भी दण्ड भोगना चाहिए। आप मेरे लिए कोई दण्ड निश्चित कर सकती हैं।

शतानीक को अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख कर रथी का साइस बढ़ गया। वह सामने आकर कहने लगा— महाराज! धारिणी की मृत्यु और इस सती के कष्टों का कारण मैं ही हूँ। आप सुभो कटोर से कटोर दण्ड दीजिए जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने।

रथी के इस कथन को सन कर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि इस अपराध का दण्ड बहुत भयङ्कर था।

चन्दनवाला रथी के साहस को देख कर प्रसन्न होती हुई शता-नीक से कहने लगी- पिताजी! अपराधी को दण्ढ देने का उद्देश्य अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में उस अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। बदला लेने की भावना से दण्ड देने वाला स्वयं अपराधी बन जाता है। अगर अपराधी के हृदय में अपराध के प्रति स्वयं घृणा उत्पन्न हो गई हो, वह उसके लिए पश्चात्ताप कर रहा हो और भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय कर चुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की आवश्यकता यहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता है न स्थी पिता को। चन्दनबाला ने रथी के सुधरने का सारा हत्तान्त सुनाया और राजा से कहा—मैं इनकी पुत्री हूँ। मेरे लिए ये, आप और सेठजी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाई हैं।

शतानीक रथी के साहस पर आश्चर्य कर रहा था। चन्दनबाला के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह रथी के पास गया और उसे छाती से लगा कर कहने लगा- आज से तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारे समस्त अपराध ज्ञमा करता हूँ।

राजा और एक अपराधी के इस भाईचारे को देख कर सारी जनता आनन्द से गद्गद हो उठी।

शतानीक ने चन्दनवाला से फिर प्रार्थना की— वेटी! महल तो निर्जीव हैं, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोप नहीं हो सकता।दोफ तो मुक्त में था, उसी के कारण सारा वातावरण दृषित बना हुआ या। जब आपने मुक्ते पवित्र कर दिया तो महल अपने आप पवित्र होगए, इस लिए अब आप वहाँ प्रधारिए। आपके प्रधारने से वाता-वरण और पवित्र हो जाएगा।

चन्दनवाला ने सेठ से अनुमित लेकर जाना स्वीकार कर लिया। सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी और रथी की स्त्री ने उसके घर भोजन किया। चन्दनवाला ने तेले का पारणा किया।

राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी श्रीर रथी की स्त्री के साथ यन्दनवाला महल को रवाना हुई। नगर की सारी जनता सती का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। चन्दनवाला योग्य स्थान पर खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर श्रापहुँची। चन्दनवाला के पहुँचते ही महलों में थार्मिक वातावरण छा गया। जहाँ पहले लूट्पार और व्यभिचार की वातें होती थीं, वहाँ श्रव धर्मचर्चा होने लगी। शतानीक अब दिधवाहन को अपना मित्र मानने लगा था) उसके प्रति किए गए अपराध से मुक्त होने के लिए चम्पा का राज्य उसे वापिस सौंपना चाहता था। उसने दिधवाहन को खोज कर सन्मानपूर्वक लाने के लिए आदमी भेजे।

शतानीक के आदमी खोजते हुए दिधवाहन के पास पहुँचे। इसे नम्रतापूर्वक सारा हत्तान्त सुनाया। फिर शतानीक की ओर से चलने के लिए पार्थना की। धारिणी की मृत्यु सुन कर दिधवाहन को बहुत दु:ख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदर्श कार्यों से प्रसन्ता। वह वन में रह कर त्यागपूर्वक अपना जीवन विताना चाहता था। राज्य के भार को दुवारा अपने ऊपर न लेना चाहता था फिर भी शतानीक के सामन्तों का बहुत आग्रह होने के कारण शतानीक द्वारा भेजे हुए वाहन पर बैठ कर वह कौ शाम्बी की ओर चलां।

राजा दिश्ववाहन का स्वागत करने के लिए कीशाम्बी को विविध प्रकार से सजाया गया । उनके आने का समाचार सुन कर हिंदित होता हुआ शतानीक अपने सामन्त सरदारों के साथ अगवानी करने के लिए सामने गया। समीप आने पर दोनों अपनी अपनी सवारी से उतर गए। शतानीक दिधवाहन के पैरों में गिर कर अपने अपराधों के लिए वार वार चमा मांगने लगा। दिधवाहन ने उसे उठा कर गले से लगाया और सारी घटनाओं को कमों की विडम्बना बता कर उसे शान्त किया। दोनों शत्रुओं में चिर काल के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें शतानीक या दिधवाहन की विजय न थी किन्तु शत्रुता पर मित्रता की और पाप पर धर्म की विजय थी।

सती चन्दनबाला के पिता राजा दिधवाइन के आगमन की वात भी छिपी न रही । उनका दर्शन करने के लिए आई हुई जनता से सारा मार्ग भर गया । दिधवाइन और शतानीक की

एक साथ आते देख कर जनता जयनाद करने लगी।

महल में पहुँच कर शतानीक ने दिधवाहन को ऊँचे सिंहासन पर बैंडाया। मसन्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई। पास आकर उसने विनय पूर्वक मिणाम किया। चन्दनबाला को देखकर दिधवाहन गद्गद् हो उडा। कंड कँघ जाने से वह एक भी शब्द न बोल सका। साथ में उसे लज्जा भी हुई कि जिस वसुमती को वह श्रसहाय श्रवस्था में छोड़ कर चला गया था उसने श्रपने चरित्र वल से सब को सुधार दिया। धारिणी के पाण त्याग और चन्दनबाला की दृद्ता के सामने वह श्रपने को तुच्छ मानने लगा।

शतानीक को राज्य से घृणा हो गईथी, इस लिए उसने दिध-बाहन से कहा— मैंने अब तक अन्यायपूर्ण राज्य किया है। न्याय से राज्य कैसे किया जाता है, यह मैं नहीं जानता, इस लिए आप चम्पा और कीशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए। मैं आपके नीचे रह कर प्रजाकी सेवा करना सीखूँगा।

द्धिवाहन ने उत्तर दिया— न्यायपूर्ण शासन करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। भावना के पवित्र होने पर ढंग अपने श्वाप श्वा जाता है। मैं हुद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप ही सम्भालिए।

जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान् नरसंहार हुआ वही एक दूसरे पर इस प्रकार फैंका जा रहा था, जैसे दो लिलाड़ी परस्पर कन्दुक (गेंद) को फैंकते है। चन्दनवाला यह देख कर हिंपत हो रही थी कि घम की भावना किस प्रकार मनुष्य को राज्ञ से देवता बना देती है।

मन्त में चन्दनवाला के कहने पर यह निर्णय हुआ कि दोनों को अपना ध्यपना राज्य खयं सम्भालना चाहिए। दोनों राज्यों का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए। वहे समारोह के साथ दिधवाहन का राज्याभिषेक हुआ। दिध-वाहन को दुवारा माप्त कर चम्पा की मजा को इतना हर्ष हुआ जितना विखुड़े हुए पिता को पाकर पुत्र को होता है। कौशाम्बी और चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया। किसी के हृदय में वैर और शत्रुता की भावना नहीं रही। सब जगह अखण्ड मेम और शान्ति स्थापित हो गई। सती चन्दनवाला ने चम्पा के उद्धार के साथ साथ सारे संसार के सामने मेम और सतीत्व का महान् आदर्श स्थापित कर दिया।

शतानीक श्रीर दिधवाहन में इतना मेम हो गया था कि उन दोनों में से कोई एक द्सरे से श्रलग होना नहीं चाहता था। चम्पा का श्रिधिपति होने पर भी दिधवाहन पायः कौशाम्बी में ही रहने लगा। कुछ दिनों वाद उसे चन्दनवाला के विवाह की चिन्ता हुई। श्तानीक श्रौर मृगावती ने भी चन्दनबाला का विवाहोत्सव देखने की इच्छा पकट की, फिर भी उससे विना पूछे वे कुछ निश्य नहीं कर सकते थे। एक दिन मृगावती ने दिधवाइन श्रीर शतानीक की उपस्थिति में चन्दनवाला के सामने विवाह का प्रस्ताव रक्खा। चन्दनबाला श्राजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले ही निश्चय कर चुकी थी। उसके मन में श्रीर भी उच्च भावनाएं थी। इस लिए उसने मृगावती के पस्ताव का नम्रतापूर्वक ऐसा विरोध किया जिससे उन तीनों में से कोई कुछ न बोल सका। सब मुख साधनों के होते हुए यौवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य पालन की कठोर प्रतिज्ञा का उन तीनों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी याव-जीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया।

राज्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए चम्पा में रहना आवश्यक समभ कर कुछ दिनों बाद दिधवाहन चम्पा चला गया किन्तुः चन्दनबाला कौशाम्बी में ही ठहर गई। भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने पर वह उनके पास दीचा लेना चाहती थी।

कुछ दिनों वाद वह अवसर उपस्थित हो गया जिसके लिए चन्दनवाला प्रतीत्ता कर रही थी। अगण भगवान महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। संसार का कन्याण करने के लिए वे ग्रामानुग्राम विचरने लगे। चन्दनवाला को भी यह समाचार मिला। उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वर्षा के आगमन पर होता है। शतानीक और मृगावती से भाजा लेकर वह भगवान के पास दीत्ता लेने के लिए चली। कीशाम्बी की जनता ने आँखों में आँस भर कर उसे विदा दी। चन्दनवाला ने सभी को भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। कौशाम्बी से रवाना होकर वह भगवान के समवसरण में पहुँच गई। देशना के अन्त में उसने अपनी इच्छा पकट की। मांसारिक दुःखों से छुटकारा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की।

थगवान् ने चन्दनवाला को दीचा दी।स्त्रियों में सर्वे प्रथम दीचा लेने वाली चन्दनवाला थी। उसी में साध्वी रूप तीर्थ का पारम्भ हुआ था, इस लिए भगवान् ने उसे साध्वी संघ की नेत्री वनाया।

यथासमय मृगावती ने भी दीचा ले ली। वह चन्दनवाला की शिष्या वनी। धीरे धीरे काली, महाकाली, सुकाली आदि रानियों ने भी चन्दनवाला के पास संयम अड़ीकार कर लिया। छत्तींस हजार साध्वियों के संघ की मुख्या वन कर वह लोक कल्याण के लिए ग्रामानुग्राम विचरने लगी। उसके उपदेश से अनेक भव्य प्राणियों ने पतिवोध पाप्त किया तथा श्रावक या साधु के व्रतों को श्रंगीकार कर जन्म सफल किया। बहुत लोग मिध्यात्व को छोड़ कर सत्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे।

एक बारश्रमण भगवान् महावीर विचरते हुए काँशाम्बी पथारे। चन्दनवाला का भी भपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगमन हुआ। एक दिन मृगावती श्रपनी गुरुआनी सती चन्दनवाला की आझा लेकर भगवान के दर्शनार्थ गई। वापिस लौटते समय रास्ते में भीड़ होने के कारण उसे वहुत देर खड़ी रहना पड़ा। इतने में रात हो-गई। मृगावती श्रॅंधेरा होजाने पर उपाश्रय में पहुँची। वहाँ आकर उसने चन्दनवाला को चन्दना की। प्रवर्तिनी होने के कारण उसे उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा— साध्वियों को सूर्यास्त के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिए।

मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिए पश्चात्ताप करके लगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा द्सरी साध्वियाँ अपने अपने स्थान पर सो गई, किन्तु मृगावती बैठी हुई पश्चात्ताप करती रही। धीरे धीरे उसके घाती कर्म नष्ट हो गए। उसे केवलज्ञान होगया।

श्रंधेरी रात थी। सब सितयाँ सोई हुई थीं। उसी समय मृगा-बती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। चन्दनवाला का हाथ सांप के मार्ग में था। मृगावती ने उसे अलग कर दिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनबाला की नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती ने सांप की बात कह दी और निद्रा भंग करने के लिए समा मांगी।

चन्दनबाला ने पूछा-अधेरे में आपने साँप को कैसे देख लिया? मृगावती ने उत्तर दिया- आपकी कृपा से मेरे दोप नष्ट हो

गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है।

चन्दनबाला- पूर्ण या अपूर्ण ?

मृगावती-आपकी कृपा होने पर श्रपूर्णता कैसे रह सकती है? चन्दनवाला-तव तो श्रापको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है।विना जाने मुभसे श्रापकी श्राशातना हुई है।मेरा अपराध त्तमा कीजिए।

चन्दनवाला ने मृगावती को वन्दना की। केवली की आशातना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती कर्म नष्ट हो गए। वह भी केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वेझ

## श्रीर सर्वदर्शी बन गई।

केवलज्ञानी होने के बाद सती चन्दनबाला और सती मृगावती विचर विचर कर जनता का कल्याण करने लगीं। सती चन्दनबाला की छत्तीस हजार साध्वियों में से एक हजार चार सौ साध्वियों को केवलज्ञान प्राप्त हुआ।

श्रायुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सौ साध्वियाँ शेष कर्मों को खपा कर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई।

### चन्दनबाला को धारिणी का उपदेश

शान्ति-समर में कभी भूल कर धेर्य नहीं खोना होगा।
बज्ज-प्रहार भले हो सिर पर किन्तु नहीं रोना होगा।।
श्चिर से बदला लेने का, मन बीज नहीं चोना होगा।
घर में कान तूल देकर फिर तुमे नहीं सोना होगा।
देश-दाग को रुधिर-वारि से हर्वित हो घोना होगा।
देश-कार्य की भारी गठड़ी सिर पर रख ढोना होगा।
श्चेलिं लाल, भवें टेढ़ी कर कोध नहीं करना होगा।
बिल-वेदी पर तुमे हर्व से चढ़ कर कट मरना होगा।
सत्य-मार्ग को छोड़ स्वार्थ-पथ पर पैर नहीं घरना होगा।
होगी निश्च जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा।
मातृभूमि के लिये, हर्व से जीना या मरना होगा।

(पूज्य श्री जवाहरखालजी महाराज के व्याख्यानों में भाए हुए सती चन्दनवाला चरित्र के भाधार पर।)

# (४) राजीमती

रघुवंश तथा यदुवंश भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के उत्पत्तिक्षेत्र थे। उन्हीं का वर्णन करके संस्कृत कवियों ने अपनी लेखनी को अमर बनाया। उन्हीं दो गिरिश्वकों से भारतीय साहित्य गंगा के दिन्य स्रोत बहे।

जिस मकार रघुवंश के साथ अयोध्या नगरी का अपर सम्बन्ध है उसी मकार यदुवंश के साथ द्वारिका नगरी का । रघुवंश में राम सरीखे महापुरुष और सीता सरीखी महासतियाँ हुई श्रीर यदु-वंश का मस्तक भगवान अरिष्टनेमि तथा महासती राजीमती सरीखी। महान श्रात्मात्रों के कारण गौरवोन्नत है।

उसी यदुवंश में श्रन्थकद्या और भोजद्या नाम के दों
पतापी राजा हुए। श्रन्थकद्या शौरपुर में राज्य करते थे और
भोजद्या मथुरामें। महाराज अन्धकद्या के समुद्रविजय, वसुदेव श्रादि दस पुत्र थे जिन्हें दशाई कहा जाता था। उनमें से सब से
बड़े महाराज समुद्रविजय के पुत्र भगवान् अरिष्टनेमि हुए। इनकी
माता का नाम शिवादेवी था। महाराज वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव
हुए। इनकी माता का नाम देवकी था। भोजद्या के एक भाई
मृत्तिकावती नगरी में राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम देवक था।
देवकी इनकी पुत्री थी। भोजद्या के पुत्र महाराज उम्रसेन हुए।
उम्रसेन की रानी धारिणी के गर्भ से राजीमती का जन्म हुआ था।
राजीमती रूप, गुण और शील सभी में अद्वितीय थी।

भीरे भीरे वह विवाह योग्य हुई। माता पिता को योग्य वर की चिन्ता हुई। वे चाहते थे, राजीमती जैसी मुशील तथा मुन्दर है उसके लिए वैसा ही वर खोजना चाहिए। इसके लिए उन्हें नेमिकुमार के सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान पड़ता था किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहतेथे। बचपन से ही उन का मन संसार से विरक्तथा। यादवों के भोगविलास उन्हें अच्छे न लगतेथे। हिंसा पूर्ण कार्यों से स्वाभाविक अरुचिथी। इस कारण महाराज उग्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का विवाह उसके अननुरूप वर से न करना पड़े।

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार का विवाहोत्सव देखने के लिये उत्कण्डित थे किन्तु नेमिकुमार की स्वीकृति के विना कुछ न कर सकते थे। एक दिन उन्होंने नेमि-कुमार से कहा- वत्स! इम यह श्रच्छी तरह जानते हैं कि आप तीर्थङ्कर होने वाले हैं। तीर्थङ्करों का जन्म जगत्कल्याण के लिये ही होता है। यह हर्ष की वात है कि आप के द्वारा मोह में फॅसे हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। किन्तु त्र्याप से पहले भी बहुत से तीर्थङ्कर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था और फिर संसार त्याग कर मोत्त मार्ग को श्रपनाया था। हम यह नहीं चाहते कि श्राप सारी उम्र गृहस्थ जीवन में फँसे रहें। हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीर्थंडूर हैं। भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कमों से पेरित होकर आप अवश्य संसार का त्याग करेंगे। किन्तु यह कार्य आप विवाह के वाद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलाषा है कि हमें आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो।क्या माता पिता के इस सुख स्वम को आप पूरा न करेंगे ?

कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ सिर नीचा किए माता पिता की वातें मुनते रहे। वे मन में सोच रहेथे कि संसार में कितना मज्ञान फैला हुआ है। भोले प्राणी अपनी सन्तान को विवाह वन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं ? उसे ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श से गिराने में कितना सुख मानते हैं ? इनकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य जीवन जीवन ही नहीं है । संसार में समभ-दार श्रीर बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों से घिरे हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में वह जाना श्रेयस्कर नहीं है। में दुनिया के सामने त्याग और ब्रह्मचर्य का उच्च श्रादर्श रखना चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंधन करना या मान लेना दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं। यह सोच कर उन्होंने वात को टालने के श्रीभमाय से कहा— श्राप लोग धेर्य रक्लें। श्री विचाह का श्रवसर नहीं है। श्रवसर श्राने पर देखा जाएगा। समुद्रविजय श्रीर शिवादेवी इसके आगे कुछ न वोल सके। वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन कुमार नेमिनाथ द्ल्हा वनेंगे। सिर पर मौर वॉध कर विचाह करने जावेंगे।

समुद्रविजय और शिवादेवी कुमार नेमिनाथ से विवाह की स्वीकृति लेने का प्रयत्न कई बार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा टालमटोल कर दिया करते थे। अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से सहा-यता लेने की वात सोची। एक दिन उन्हें बुला कर कहा- वत्स! तुम्हारे छोटे भाई अरिष्टनेमि पूर्ण युवक हो गए हैं। वे अभी तक अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई वार समभाया किन्तु वे नहीं मानते। तीन खण्ड के अधिपति वासुदेव का भाई अविवाहित रहें यह शोभा नहीं देता। इस विषय में आप भी कुछ प्रयत्न की जिए।

श्रीकृष्ण ने प्रयत्न करने का वचन देकर समुद्रविजय श्रीर शिवादेवी को सान्त्वना दी। इसके बाद वे अपने महल में आकर कोई उपाय सोचने लगे। उन्हें विचार में पड़ा देख कर सत्यभामा ने चिन्ता का कारण पूछा। विवाह सम्बन्धी वातों में स्त्रियाँ विशेष चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने सारी वात कह दी। उन दिनों वसन्त ऋतु थी। इस नए फूल और पत्तों से तादे मूल्य वस्ताभूषण पहिन कर अपने अपने वाहन पर सवार हुए।
प्रस्थान समय के मंगलवाद्य वजने लगे। गायक मंगल गीत गाने
लगे। भगवान् अरिष्टनेमि को दूल्हे के रूप में सजाया जाने लगा।
उन्हें विविध प्रकार की औषधियों तथा दूसरे पदार्थों से युक्त
सुगन्धित पानी से स्नान कराया गया। उज्ज्वल वेश और आधुपण पहनाए गए। वर के वेश में ने मिकुमार कामदेव के समान सुन्दर
और सूर्य के समान तेजस्वी मालूम पड़ने लगे। उन्हें देख कर
समुद्रविजय और शिवादेवी के हर्ष का पार न था।

नेभिकुमार के वैठने के लिए श्रीकृत्या का प्रधान गन्ध इस्ती रक्षजित आभूषणों से सजाया गया। अनेक मंगलोपचारों के साथ वे हाथी पर विराजे। उन पर छत्र सुशोभित हो गया। चँवर हुलाएं जाने लगे।

वरात में सब से आगे चतुरंगिणी सेना वाजा वजाते हुए चल रही थी। उसके पीछे मंगल गायक और वन्दी जनों का समूह था। इसके वाद हाथी और घोड़ों पर प्रमुख अतिथि अर्थात पाहुने सवार थे। उनके पीछे कुमार नेमिनाथ का हाथी था। दोनों ओर घोड़ों पर सवार अंगरत्तक थे। सब से पीछे समुद्रविजय, वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि यादव नरेश और सेना थी। शुभमुहूर्त में मंगलाचार के वाद वरात ने प्रस्थान किया। कूमते हुए मतवाले हाथियों, हिन-हिनाते हुए घोड़ों, गूँजते हुए नगारों और फहराते हुए भण्डों के साथ पृथ्वी को कम्पित करती हुई वरात मथुरा की ओर रवाना हुई।

जब वरात मथुरा के पास पहुँच गई,महाराज उग्रसेन अपने परि-वार तथा सेना के साथ अगवानी (सामेला) करने के लिए आए।

राजीमती के हृदय में अपार हर्ष हो रहा था। सिखयाँ उसका शृङ्गार कर रही थीं। वे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही थीं। इतने में राजीमती की दाहिनी आँख फड़कने लगी। साथ में द्सरेदाहिने अङ्ग भी फड़कने शुरू हुए। मनुष्य को जितना अधिक दर्ष होता है वह विद्यों के लिए उतना ही अधिक शङ्काशील रहता है। राजीमती के हृदय में भी किसी अज्ञात भय ने स्थान कर लिया। उसने अङ्ग फड़कने की वात लिखियों से कही। सिखियों ने कई प्रकार से समभाया किन्तु राजीमती के हृदय से सन्देह द्र न हुआ।

धन, शारीरिक वल या बुद्धि मात्र से कोई महापुरुष नहीं वनता। वास्तिविक वड़प्पन का सम्बन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी उन्नत तथा वलवान् है वह उतना ही वड़ा है। दूसरे के दुःखों को अपना दुःख समभाना, प्राणी मात्र से मित्रता रखना, हृदय में सरलता तथा सहृदयता का वास होना महापुरुषों के लन्नण हैं। महापुरुष सांसारिक भोगों में नहीं फँसते।

भगवान् अरिष्टनेमि की वरात तोरणद्वार की श्रोर आ रही थी। धीरे धीरे उस वाड़े के सामने पहुँच गई जिसमें मारे जाने वाले पशु पत्नी वॅधे थे। वन्यन में पड़ने के कारण वे विविध प्रकार से करुण क्रन्दन कर रहे थे। सारी वरात निकल गई किन्तु किसी का ध्यान उन दीन पशुओं की ओर न गया। सांसारिक भोगों में अन्धे धने हुए व्यक्ति दूसरे के सुख दु:ख को नहीं देखते। श्रपनी चिणक तृप्ति के लिए वे सारी दुनिया को भूल जाते हैं।

क्रमशः कुमार नेमिनाथ का हाथी वाड़े के सामने त्राया। पशुत्रों का विलाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया।

भगवान् ने सारथी से पूछा- इन दीन पशुर्श्वों को बन्धन में क्यों डाला गया है ?

सारथी ने उत्तर दिया - प्रभो! ये सव महाराज उग्रसेन ने श्राप के विवाह में भोज देने के लिए इक्टे किए हैं। यादवों का भोजन मांस के विना पूरा नहीं होता।

भगवान् ने आश्चर्यचिकत होते हुए कहा- मेरे विवाह में मांस

भोजन! जिहा की चिएक तृप्ति के लिए इतनी वड़ी हत्या! मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना श्रम्धा हो जाता है? श्रपनी चिएक लालसा के लिए हजारों माणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं हिचकता। भला इन दीन अनाथ पशुश्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर इन्हें वन्धन में क्यों डाला जाय? इनके माण क्यों लिए जायँ? क्या मनुष्य को श्रपनी इच्छातृप्ति के लिए द्सरों के माण लेने का श्रधिकार है? क्या यह न्याय है कि सवल निर्वल के माण ले ले? क्या यह मानवता है? नहीं, यह मानवता के नाम पर अत्याचार है। भयङ्कर श्रन्याय है। मेरा जीवन संसार में न्याय श्रीर सत्य की स्थापना के लिए है। फिर मैं अपने ही निमित्त से होने वाले इस अन्याय का अनुमोदन कैसे कर सकता हूँ? मैं श्रिहंसाधर्म की मरूपणा करने वाला हूँ, फिर हिंसा को श्रेयस्कर कैसे मान सकता हूँ?

भगवान् की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को वन्धन मुक्त कर दिया। आनन्दित होते हुए पत्ती आकाश में उड़ गए। पशु वन की ओर भागे। भगवान् द्वारा अभयदान मिलने पर उन के हर्ष का पारावार न रहा।

भगवान् ने प्रसन्न होकर अपने वहुमूल्य आभूषण सारथी को पारितोपिक में दे दिए और कहा—सखे! हाथी को वापिस ले चलो। जिसके लिए इस प्रकार का महारम्भ हो ऐसा विवाह सुभे पसन्द नहीं है। सारथी ने हाथी को वापिस मोड़ लिया। वरात विना वर की हो गई। चारों और खलबली मच गई।

महल की खिड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी। उसके हृदय की आशङ्का उत्तरोत्तर तीव हो रही थी। नेमिकुमार के हाथी को वापिस होते देख कर वह वेहोश होकर गिर पड़ी। दासियाँ श्रीर सखियाँ घवरा गई। नेमिकुमार का हाथी बापिस जा रहा था। कृष्ण बासुदेव महा-राज समुद्रविजय तथा यदुवंश के सभी बड़े वड़ं व्यक्ति उन्हें समभाने आए किन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निश्चय पर भटल थे। वे सांसारिक भोग विलासों को छोड़ने का निश्चय कर चुकेथे। उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहना शुरू किया—

मुभे राजीमती से द्वेप नहीं है। जो व्यक्ति संसार के सभी माणियों को सुखी बनाना चाहता है वह एक राजीमती को दुःख में कैसे ढाल सकता है। किन्तु मोह में पड़े हुए संसार के भोले प्राणी यह नहीं समभते कि वास्तविक सुख कहाँ है। चिणिक भोगों के दास बन कर इन्द्रियविषयों के गुलाम होकर वे तुच्छ वासनाओं की दिस में ही सुख मानते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि ये ही इन्द्रिय विषय उनके लिए बन्धन खरूप हैं। परिणाम में बहुत दुःख देने वाले हैं।

संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं- श्रेय भार पेय। जो वस्तुएं इन्द्रियों और मन को प्रिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दु:ख देने वाली हैं वे पेय कही जाती हैं। जिनसे आत्मा का कल्याण होता है, इन्द्रियां और मन वाह्य विषयों की ओर जाने से रुक जाते हैं उन्हें श्रेय कहा जाता है। इन्द्रिय और मन के दास वने हुए भाले प्राणी पेय वस्तु को अपनाते हैं और अनन्त संमार में रुतते हैं। इस के विपरीत विवेकी पुरुष श्रेय वस्तु को अपनाते हैं भीर उसके द्वारा मोत्त के नित्य सुख को प्राप्त करते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमिकी वार्तों का ऐसा मभाव पड़ा कि एक हजार यादव संसार को बन्धन समभ कर उन्हीं के साथ दीचा लेने को तैयार होगए। श्रीकृष्ण और समुद्रविजय वगैरह प्रमुख यादव भी निरुत्तर होगए और उन्हें रोकने का प्रयत्न छोड़ कर अलग होगए। भगवान् नेमिनाथ सारी वरात को छोड़ कर अपने पहला की ओर रवाना हुए। भगवान् के जाते ही बरातियों की सारी उमेंगें हवा हो गई। सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। चाँद के छिप जाने पर जो दशा रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर बरात की हुई। महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचित्र हो रही थी। उन्हें कुछ नहीं सुभ रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए।

उस समय राजीमती के हृदय की दशा अवर्णनीय थी। नेमि-कुमार के हाथी को अपने महल की मोर आते देख कर उसने सोचा था— मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ ! त्रिलोकपूज्य भगवान स्वयं मुभे वरने के लिए आरहे हैं। मैं यादवों की कुलवधू वनूंगी। महा-राजा समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी धेरे श्वसुर और सास होंगे। मुभ से वढ़ कर सुखी संसार में कौन है ?

राजीमती श्रपने भावी सुखों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश होरही थी, इतने में उसने नेमिक्कमार को वापिस लौटते देखा। वह इस श्राघात को न सह सकी श्रोर मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। चेतना श्राते ही सारा दु:ख वाहर उमड़ आया। वह श्रपना सर्वस्य नेमिक्कमार के चरणों में श्रपित कर चुकी थी, उन्हें श्रपना श्राराध्य देव मान चुकी थी। जीवन नैया की पतवार उनके हाथों में सौंप चुकी थी। उनके विमुख होने पर वह अपने को सूनी सी, निरा-धारसी, नाविक रहित नौका सी मानने लगी। जिस प्रकार सूर्य और दिन का सतत सम्बन्ध है, राजीमती उसी प्रकार नेमिक्कमार श्रीर अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी। सूर्य के विना दिन के समान नेमिक्कमार के बिना वह श्रपना कोई श्रस्तित्व ही न समभती थी।

सखियाँ कहने लगीं-अभी कौनसा विवाह हो गया है ? उन से भी अच्छा कोई द्सरा वर मिल जाएगा।

राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह क्या होता है ? क्या अग्नि भद्तिणा देने से ही विवाह होता है ? मेरा विवाह तो उसी दिन हो चुका जिस दिन मैंने अपने हृदय में नेमिकुमार को पित मान लिया। उस दिन से मैं उनकी हो चुकी। उनके सिवाय सभी पुरुष मेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। कुमार ख्यं भी मुक्ते अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करके ही यहाँ आए थे। मुक्ते इस बात का गौरव है कि उन्होंने मुक्ते अपनी पत्नी बनाने के योग्य समका। संसार की सारी खियों को छोड़ कर मुक्ते ही यह सन्मान दिया।

यह भी मेरे लिए हर्प की वात है कि वे संसार के पाणियों को अभय दान देने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुक्ते छोड़ कर किसी दूसरी कन्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह भपमान की वात होती किन्तु उन्होंने अपने उस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह वन्धन में पड़ना उचित नहीं समभा। यह तो मेरे लिए अभिमान की वात है कि मेरे पति संसार का कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। दुःख केवल इतना ही है कि वे मुभो विना दर्शन दिए चले गए। श्रगर विवाह हो जाने के वाद वे मुभे भी अपने साथ ले चलते और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हुए मुक्ते भी अपने साथ रखते तो कितना अच्छा होता। क्या मैं उनके पथ में वाधा डालती ? किन्तु नेमिक्कमार एक वार मुक्ते भपना चुके हैं। अपने चरणों में शरण दे चुके हैं। महापुरुष जिसे एक बार शरण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते। नेमिक्कपार भी मुभे कभी नहीं छोड़ सकते। संसार के पाणियों को दुःख से छुड़ाने के लिए उन्होंने सभी भौतिक सुखों को छोड़ा है। ऐसी दशा में वे मुभ्ते दुःख में कैसे छोड़ सकते हैं ? मेरा अवश्य उद्धार करेंगे।

राजीमती में स्त्रीहृदय की कोमलता, महासती की पवित्रता श्रीर महापुरुषों सी बीरता का श्रपूर्व सम्मिश्रण था। उसकी विचार धारा कोमलता के साथ उठ कर हढ़ता के रूप में परिणत हो गई। उसे पक्का विश्वास हो गया कि नेमिक्कमार अवश्य श्राएंगे स्रीर मेरा उद्धार करेंगे। भगवान् के गुणगान और उन्हीं के स्मरण में लीन रहती हुई वह उस दिन की मतीक्षा करने लगी।

भगवान् अरिष्टनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के स्वभाव में महान् अन्तर था। नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समक्तते थे रथनेमि उन्हीं के लिए तरसते थे। इन्द्रियों को तृप्त करना, सांसारिक विषयों का सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही वे अपने जीवन का ध्येय मानते थे।

उन्होंने राजीमती के सौन्दर्य श्रीर गुणों की प्रशंसा सुन रक्खी थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें ही पाप्त हो किन्तु श्रिरष्टिनेमि के साथ उसके विवाह का निश्रय हो जाने पर मन मसोस कर रह गए। श्रिरष्टिनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्रय को जान कर उन्हें वही प्रसन्नता हुई। उनके हृदय में फिर श्राशा का संचार हुआ। और राजीमती को पाप्त करने का उपाय सोचने लगे।

इस कार्य के लिए रथनेमि ने एक द्ती को राजीमती के पास भेजा। पुरस्कार के लोभ में पड़ कर द्ती राजीमती के पास गई। एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने प्रकट की छौर विविध प्रकार से उसे सांसारिक सुखों की छोर आकृष्ट करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का छायह किया। उसने रथनेमि के सौन्दर्य, वीरता, रिसकता छादि गुणों की प्रशंसा की। विषयसुखों की रमणीयता का वर्णन किया छौर राजीमती से फिर कहा—आपको सब प्रकार के सुख प्राप्त हैं। शारीरिक सम्पत्ति है, लक्ष्मी है, प्रभुता है। रथनेमि सरीखे सुन्दर और सहृदय राज कुमार छापके दास बनने को तैयार हैं। मानव जीवन और सब प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उन्हें व्यर्थ जाने देना बुद्धिमत्ता नहीं है। श्वतः इस प्रस्ताव को स्वीकार की जिए छौर अनु- मित देकर अपने और कुमार रथनेमि के जीवन को सुखमय बनाइए। राजीमती को दूती की बात सुन कर आश्चर्य हुआ। दोनों भाइयों में इतना अन्तर देख कर वह चिकत रह गई।

साधारण स्नी होती तो द्ती का प्रस्ताव मञ्जूर कर लेती या स्निच्छा होने पर अपना क्रोध द्ती पर उतारती। उसे हाटती, फटकारती, दण्ड देने तक तैयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती होने के साथ साथ बुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी पर कुद्ध होने की अपेन्ना प्रयवपूर्वक उसे सन्मार्ग में लाना श्रेयस्कर था। उसने सोचा- दृती को फटकारने से सम्भव है वात बढ़ जाय और उससे रथनेमि के सन्मान में वहा लगे। रथनेमि कुलीन पुरुष हैं। इस समय कामान्ध होने पर भी समभाने से सुमार्ग पर लाए जा सकते हैं। यह सोच कर उसने द्ती से कहा-रथनेमि के इस प्रस्ताव का उत्तर में उन्हें ही द्गी। इस लिए तुम जाओ और उन्हें ही भेज दो। साथ में कह देना कि वे अपनी पसन्द के अनुसार किसी पेय वस्तु को लेते आवें।

यद्यपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिषाय से दिया था, किन्तु दूती ने उसे अपने पस्ताव की स्वीकृति ही समभा। वह प्रसन्न होती हुई रथनेमि के पास गई भौर सारी वार्ते सुना दीं। रथनेमि ने भी उसे पस्ताव की स्वीकृति ही समभा।

रथनेमि ने सुन्दर वस्त्र और आभूपण पहने। बड़ी उमङ्गों के साथ पेय वस्तु तैयार कराई। रत्न खचित स्वर्ण थाल में कटोरा रख कर वहुमूल्य रेशमी वस्त्र से उसे ढक दिया। एक सेवक को साथ लेकर राजीमती के महल में पहुँचा। भावी सुखों की आशा में वह फूला न समाता था।

राजीमती ने रथनेमि का स्वागत किया। वह कहने लगी-आप का दर्शन करके मुभ्ते वड़ी प्रसन्नता हुई। द्ती ने आपकी जैसी मशंसा की थी वे सभी गुण आप में मालूम पड़ रहे हैं। जब से उसने विवाह का प्रस्ताव रक्खा मैं आपकी प्रतीचा में थी।

राजीमती की बातें सुनते समय रथनेमि के हृदय में उत्तरोत्तर अधिक आशा का संचार हो रहा था। वह समक्त रहा था राजी-मती ने मुक्ते स्वीकार कर लिया है। उसने उत्तर दिया-

राजकुमारी! मैंने आपके सौंन्दर्य और गुणों की प्रशंसा बहुत दिनों से छुन रक्वी थी। बहुत दिनों से मैंने आपको अपने हृद्य की अधीश्वरी मान रक्वा था, किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध की बात छुन कर चुप होना पड़ा। मालूम पड़ता है मेरा भाग्य बहुत तेज है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नामञ्जूर कर दिया। निश्चय होने पर भी मैं एक बार आपके मुँह से स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता हूँ, फिर विवाह में देर न होगी।

राजीमती मन ही मन सोच रही थी— कामान्ध व्यक्ति अपने सारे विवेक को खो वैठता है। मेरे वाह्य रूप पर आसक्त होकर ये अपने भाई के नाते को भी भूल रहे हैं। भगवान् के त्याग को ये अपना सौभाग्य मान रहे हैं। मोह की विदम्बना विचित्र है। इस के वश में पढ़ कर मनुष्य भयङ्कर से भयङ्कर पाप करते हुए नहीं हिचकता। भगवान् के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी इनके हृद्य से यह दुर्भावना दूर न होती और उसे पूर्ण करने के लिये ये किसी भी पाप से नहीं हिचकते।

राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके सामने रख दिया और कहा- आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु मॅगवाई। मैं आपके लिये बड़ी से बड़ी वस्तु लाने के लिये तैयार हूँ।

राजीमती उस कटोरेको उठा कर पी गई साथ में पहले से पास रक्ती हुई उस दवा को भी खा गई जिसका प्रभाव तत्काल वमन था। कटोरे को पीते देख रथनेमि को पका विश्वास हो गया कि राजीमती ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उसी कटोरे में वमन कर रही है। रथने मि काँप उठे और आशाङ्का करने लगे कि कहीं कटोरे में ऐसी वस्तु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो।

वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि राजीमती ने वमन से भरा हुआ कटोरा उसके सामने किया और कहा-राजकुमार! लीजिए, इसे पी लीजिए।

वमन के कटोरे को देख कर रथनेमि पीछे हट गए। आरंबें क्रोध से लाल हो गई। छोठ फड़कने लगे। गरजते हुए फहने लगे— राजीमती! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमण्ड है? किसी भद्र पुरुष को बुला कर तुम उसका अपमान करती हो? क्या मुक्ते कुत्ता या कौंछा समक्त रखा है जो वमन की हुई वस्तु पिलाना चाहती हो?

राजीमती ने उपदेश देने की इच्छा से क्रुमार को शान्त करते हुए कहा- राजकुमार ! शान्ति रिवए। मैं श्रापके पेम की परीचा करना चाहती हूँ।

रथनेमि- क्या परीचा का यही खपाय है ?

राजीमती-हाँ ! यही उपाय है । यदि आप इसे पी जाते तो मैं समभती कि आप मुभे स्वीकार कर सर्केंगे।

रथनेमि- क्या में वमा हुआ पदार्थ पी जाऊँ ?

राजीमती-वमा हुआ पदार्थ है तो क्या हुआ ? है तो वही जो आप लाए थे श्रीर जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसके रूप,रस या रंग में कोई फरक नहीं पड़ा है। केवल एक वार मेरे पेट तक जा कर निकल आया है।

रथनेमि- इससे क्या, है तो बमन ही १

राजीमती-मेरे साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाले के लिए वमन पीना कठिन नहीं है। रथनेमि- क्यों १

राजीमती— जिस पकार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ है उसी प्रकार में आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हूँ। जैसे मैं आप को प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आप को बहुत प्रिय है। दोनों के समान होने पर भी इसे पीने वाले को आप कुत्ते या कौए के समान समभते हैं और मुभे अपनाते समय यह विचार नहीं करते।

राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें ग्रुन कर रथनेमि का सिर लज्जा से नीचे भुक गया। उसे मन ही मन पश्चात्ताप होने लगा।

राजीमती फिर कहने लगी — यादवकुमार ! मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं किया कि मैं आप के बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हूँ। मोहवश आप मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो गए। आप के बड़े भाई मेरा त्याग कर के चले गए इसे आपने अपना सौभाग्य माना। आप भी जन्हीं माता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान् स्वयं हैं, फिर सोचिए मोह ने आप को कितना नीचे गिरा दिया।

रधनेमि लज्जा से पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। वे कहने लगे- राज-कुमारी! मुक्ते अपने कार्य के लिए बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। मेरा अपराध समा कीजिए। आपने उपदेश देकर मेरी आँखें खोल दीं।

रथनेमि चुपचाप राजीमती के महल से चले आए। उन के हृद्य में लज्जा और ग्लानि थी। सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो गई थी। उन्होंने सांसारिक वन्धनों को छोड़ने का निश्चय कर लिया।

राजीमती का भगवान् श्रिरष्टिनीम के साथ लौकिक दृष्टि से विवाह नहीं हुआ था। श्रगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। इस के लिए उसे लोक में निन्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी द्सरे पुरुष से विवाह नहीं किया। जीवन पर्यन्त कुमारी रहना स्वीकार कर

## लिया, उसे ही अपना पति माना।

भगवान् अरिष्टनेमि तोरण द्वार से लौट कर अपने महल में चले आए। उसी समय तीर्थं द्वारों की मर्यादा के अनुसार लोकान्तिक देव उन्हें चेताने के लिए आए और सेवा में उपस्थित होकर कहने लगे—मभो! संसार में पाप बहुत वढ़ गया है। लोग विषय वासनाओं में लिप्त रहने लगे हैं। वलवान् प्राणी दुर्वलों को सता रहे हैं। जनता को हिंसा, स्वार्थ, विषयवासना आदि पाप पिय मालूम पढ़ने लगे हैं। इस लिए प्रभो! धर्मतीर्थ की प्रवर्तना की जिये जिससे प्राणियों को सच्चे सुख का मार्ग प्राप्त हो और पृथ्वी पर पाप का भार हल्का हो। भव्य प्राणी अपने कल्याण के लिए आप की प्रतीन्ता कर रहे हैं।

लोकान्तिक देवों की प्रार्थना सुन कर भगवान् ने वार्षिक दान देना प्रारम्भ कर दिया।

रथनेमि को भी संसार से विरक्ति हो गई थी। भगवान् के साथ दीचा लेने की इच्छा से वे भगवान के दीचा दिवस की प्रतीचा करने लगे। दूसरे यादव भी जो भगवान् के उपदेश से प्रभावित हो कर संसार छोड़ने को तैयार हो गए थे वे भी उस दिन की प्रतीचा करने लगे।

महाराजा उग्रसेन को जब यह मालूम पड़ा कि श्रिरिष्टनेमि वार्षिक दान दे रहे हैं और उसके अन्त में दीचा ले लेंगे तो उन्होंने राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने का विचार किया। इस के लिए राजीमती की स्वीकृति लेना आवश्यक था।

इस लिए महाराज उग्रसेन रानी के साथ राजीमती के पास गए। वे कहने लगे— वेटी! अब तुम्हें अरिष्टनेमिका ध्यान हृद्य से निकाल देना चाहिए। उन्होंने दीचा लेन का निश्चय कर लिया है। यह अच्छा ही हुआ कि विवाह होने के पहले ही वे वापिस चले गए। विवाह के बाद तुम्हें त्याग देते या दीन्ना ले लेते तो सारे जीवन दु:ख उठाना पड़ता। अब हम तुम्हारा विवाह किसी द्सरे राजकुमार से करना चाहते हैं। इस में नीति, धर्म या समाज की ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तुम्हारी क्या इच्छा है?

राजीमती- पिताजी! मेरा विवाह तो हो चुका है। हृदय से किसी को पित रूप में या पत्नीरूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह है। उसके लिए वाह्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य क्रियाएं केवल लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। असली विवाह हृदय का सम्बन्ध है। मैं इस विवाह को कर चुकी हूँ। आर्थ कन्या को आप दुवारा विवाह करमे के लिये क्यों कह रहे हैं?

माता- वेटी ! हम दुन्हें द्सरे विवाह के लिए नहीं कह रहे हैं। विवाह एक लौकिक प्रथा है और जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, फन्या और वर दोनों अविवाहित माने जाते हैं, दुनिया उन्हें अवि-वाहित ही कहती है, इसी लिए दुम अविवाहिता हो।

राजीमती—दुनिया कुछ भी कहे। लौकिक रीति रिवाज भले ही मुक्ते विवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है। मेरी अन्तरात्मा मुक्ते विवाहिता कह रही है। सांसारिक सुखों के प्रलोभन में पड़ कर अन्तरात्मा की उपेत्ता करना उचित नहीं है। मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनिया की वार्ते नहीं।

माता - कुमार अरिष्टनेमि तोरण द्वार से लौट गए। उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर तुम अपने को उनकी पत्नी कैसे मानती हो ?

राजीमती— मेरा निर्णय भगवान् अरिष्टनेमि के निर्णय पर अवलम्वित नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार किया है। वे चाहे मुक्ते अपनी पत्नी समक्तें या न समक्तें किन्तु मैं उन्हें एक वार अपना पित मान चुकी हूँ। मेरे हृदय में अब द्सरे पुरुप के लिए स्थान नहीं है। दूसरे के विचारों पर अपने हृदय को दावाँदोल करना कायरता है।

माता- नेमिकुमार (श्वरिष्टनेमि) तो दीन्ना लेंगे। क्या उन के पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाश्रोगी ?

राजीमती— माता जी! जब वे दीचा लेंगे तो मैं भी उन के मार्ग पर चलुँगी। पति कठोर संयम का पालन करे तो पत्नी को भोग़-विलासों में पड़े रहना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार वे काम क्रोध मादि घात्मा के शत्रुओं को जीतेंगे उसी प्रकार मैं भी उन पर विजय प्राप्त करूँगी।

राजीमती के उत्तर के सामने माता पिता कुछ न कह सके। वे राजीमती की सखियों को उसे समभाने के लिए कह कर चले गए।

सिख्यों ने राजीमती को समभाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु वह अपने निश्चय पर अटल थी। उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी वाणी तथा उसके प्रत्येक रोम में नेमिकुमार समा चुके थे। वह उन के प्रेम में ऐसी रंग गई थी, जिस पर दूसरा रंग चढ़ना अस-म्भव था। वह दिन रात उन के स्मरण में रहती हुई वैरागिन की तरह समय विताने लगी।

सती स्त्रियाँ अपने जीवन को पित के जीवन में, अपने अस्तित्व को पित के अस्तित्व में तथा अपने सुख को पित के सुख में मिला देती हैं। उनका मेम सच्चा मेम होता है। उस में वासना की सुख्यता नहीं रहती। राजीमती के मेम में तो वासना की गन्ध भी नथी। उसे नेमि-कुमार द्वारा किसी सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, न भविष्य में पाप्त होने की आशा थी फिर भी वह उनके मेम की मतवाली थी। वह अपनी आत्मा को भगवान् अरिष्टनेमि की आत्मा से मिला देना चाहती थी। शारीरिक सम्बन्ध की उसे परवाह न थी।

शुद्ध पेम मनुष्य को ऊँचा उठाता है। एक व्यक्ति से शुरू हो

कर वह विश्वप्रेम में बदल जाता है। इसके विपरीत जिस प्रेम में स्वार्थ या वासना है वह उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है और अन्त में स्वार्थ या वासना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता है। इस का असली नाम मोह है। मोह अन्धकारमय है और प्रेम प्रकाशमय। मोह का परिणाम दुःख और अज्ञान है, प्रेम का सुख और ज्ञान।

राजीमती के हृदय में शुद्ध पेम था। इस लिए भगवान की श्रात्मा के साथ वह भी अपनी श्रात्मा को ऊँची उठाने का प्रयत्न कर रही थी। भगवान के समान श्रपने पेम को बढ़ाते हुए विश्व-मेम में बदल रही थी।

धीरे धीरे एक वर्ष पूरा हो गया। भगवान् श्चरिष्ठनेमि का वार्षिकदान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीन्नामहोत्सव मनाने के लिये आए। श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादवों ने भी खूव तैयारियाँ कीं। अन्त में श्रावण शुक्ला पष्ठी को भगवान् श्चरिष्ठनेमि ने दीन्ना अङ्गीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था, वही आज संसार के सभी सम्बन्धों को छोड़ने का दिन बन गया। नेमिकुमार ने राजवैभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया। उनके साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीन्नित हो गए।

भगवान् अरिष्टनेमि की दीना का समाचार राजीमती को भी मालूम पड़ा। समाचार सन कर वह विचार में पड़ गई कि अब सुभो क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते उसे जातिस्मरण हो गया। उसे मालूम पड़ा कि मेरा और भगवान् का मैम सम्बन्ध पिछले आठ भवों से चला आ रहा है। इस नवें भव में भगवान् का संयम अद्भीकार करने का निश्चय प्रकृते से असे सुभो प्रतिबोध देने की इच्छा से ही उन्होंने उनका अनुसरण करना चाहिए। इस निश्चय पर पहुँचने से उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उसके हृदय का सारा खेद मिट गया।

राजीमती की माता उस समय फिर समभाने आई। राजीमती के दीचा लेने के निश्चय को जान कर उसने कहा— वेटी! संयम को पालना सरल नहीं है। बड़े बड़े योद्धा भी इस के पालन करने में समर्थ नहीं होते। सरदी और गरमी में नंगे पाँव घूमना, भिचा में रूखा सूखा जैसा आहार मिल जाय उसी पर सन्तोप करना, भयङ्कर कष्ट पड़ने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न आने देना, शत्रु और मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक विचारों पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हारे सरीखी महलों में पली सुई कन्या उन्हें नहीं पाल सकती। वेटी! तुम्हें अपना निर्णय समभ कर करना चाहिए।

राजीमती ने उत्तर दिया-माताजी! मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। संयमी जीवन के कछों का भी मुभ्ते पूरा ज्ञान है किन्तु पति के मार्ग पर चलने में मुभ्ते सुख ही मालूम पड़ता है। उनके विना इस अवस्था में मुभ्ते दुःख ही दुःख है। मेरे लिए केवल संयम ही सुख का मार्ग है, इस लिए आप दूसरी वार्तों को छोड़ कर मुभ्ते दीचा अंगीकार करने की अनुमित दीजिए।

राजीमती की माता को विश्वास हो गया कि राजीमती अपने निश्चय पर अटल है। उसने सारी वार्ते महाराज उग्रसेन को कहीं। अन्त में यही निर्णय किया कि राजीमती को उसकी इच्छातुसार चलने देना चाहिए। उसके मार्ग में वाधा डाल कर उसकी आत्मा को दुखी न करना चाहिए।

राजीमती ने अपने उपदेश से बहुत सी सखियों तथा द्सरी महिलाओं में भी वैराग्य भावना भरदी। सात सी स्त्रियाँ उसके साथ दीचा लेने को तैयार हो गईं। भगवान् अरिष्टनेमि को केवलज्ञान होते ही राजीमती ने सात सौ सिखयों के साथ दीन्ना ग्रहण कर ली। महाराज उग्रसेन तथा श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमण(दीन्ना या संसार त्याग) महोत्सव मनाया। राजकुमारी राजीमती साध्वी राजीमती वन गई। श्रीकृष्ण तथा सभी यादवों ने उसे वन्दना की। श्रपनी शिष्याओं सिहत राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनकल्याण करती हुई विचरने लगी। थोड़े ही समय में वह बहु श्रुत हो गई।

राजीमती के हृदय में भगवान अरिष्ठनेमि के दर्शन करने की पहले से ही प्रवल उत्कण्ठा थी। दीना लेने के पश्चात् वह श्रीर बढ़ गई। उन दिनों भगवान् गिरिनार पर्वत पर विराजते थे। महासती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विहार करती हुई गिरिनार के पास आ पहुँची और उल्लास पूर्वक ऊपर चढ़ने लगी। मार्गमें जोर से श्राधी चलने लगी, साथ में पानी भी वरसने लगा। काली घटाओं के काग्ण अन्धेरा छा गया। पास खड़े इन्त भी दिखाई देने वन्द हो गए। साध्वी राजीमती उस ववण्डर में पढ़ कर अकेली रह गई। सभी साध्वियों का साथ छूट गया। वर्षी के कारण उसके फपड़े भीग गए।

धीरे धीरे ऑधी का जोर कम हुआ। वर्षा थम गई। राजी-मती को एक गुफा दिखाई दी। कपड़े छुखाने के विचार से वह उसी में चली गई। गुफा को निर्जन समक्त कर उसने कपड़े उतारे भौर छुखाने के लिए फैला दिए।

इसी गुफा में रथनेमि धर्मचिन्तन कर रहे थे। अधिरा होने के फारण वे राजीमती को दिखाई नहीं दिए। रथनेमि की दृष्टि राजी-मती के नम्न शरीर पर पड़ी। उनके हृदय में कामवासना जागृत हो गई। एकान्त स्थान, वर्षा का समय, सामने वस्त्र रहित सुन्दरी, ऐसी मवस्था में रथनेमि अपने को न सम्भाल सके। अपने अभिनाय को प्रकट करने के लिए वे विविध प्रकार से कुचेए।एं करने लगे।

राजीमती को पता चल गया कि गुफा में कोई पुरुप है और वह मुरी चेष्टाएं कर नहा है। वह डर गई कि कहीं यह पुरुप चल प्रयोग न करे। ऐसे समय में शील की रत्ना का प्रश्न उसके सामने महुत विकट था। थोड़ी सी देर में उसने अपने कर्तन्य का निश्चय कर लिया। उसने सोचा – मैं वीरवाला हूँ। हैंसते हुए प्राणों पर खेल सकती हूँ। फिर मुक्ते क्या दर है ? मनुष्य तो क्या देव भी गेरे शील का भंग नहीं कर सकते। वस्न पहिनने में विलम्ब फरना चित न समक्त कर वह मर्कटासन लगा कर बैठ गई। जिससे कामातुर न्यक्ति उस पर शीध हमला न कर सके।

अँघेरे कं कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे थे। राजीमती कुछ मकाश में थी इस कारण रथनेमि को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने राजीमती को पिहचान लिया और चेहरे की भावभङ्गी से जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। वे अपने स्थान से उठ कर राजीमती के पास आप और कहने लगे— राजी-मती! डरो मत। मैं तुन्हारा प्रेमी रथनेमि हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें किसी" मकार का कष्ट न होगा। भय और लज्जा को छोड़ दो। आओ हम तुम मनुष्योचित सुख भोगें। यह स्थान एकान्त है, कोई देखने वाला नहीं है। दुर्लभ नरजन्म को पाकर भी सुखों से विश्वित रहना सूर्यता है।

रथनेमि के शब्द सुन कर राजीमती का भय हुछ कम हो गया। उसने सोचा— रथनेमि कुलीन पुरुष हैं इस लिए सम्भाने पर मान जाएंगे। उसने मर्कटासन त्याग कर कपटे पहिनना शुरू किया। रथनेमि कासुक बन कर राजीमती से विविध प्रकार की मार्थनाएं कर रहे थे झौर राजीमती कपटे पहिन रही थी। कपड़े पिहन लोने पर उसने कहा— रथनेमि अनगार! आपने मुनिव्यत अङ्गीकार किया है। किर आप कामुक तथा पतित लोगों के समान

## कैसी वातें कर रहे हैं ?

रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मुक्ते तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं सुक्त रहा है। तुम्हारे रूप पर झासक्त होकर मैं सारा ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ।

राजीमती-आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना चाहिए। क्या आप भूल गए कि आपने संयम अङ्गीकार करते समय प्रतिज्ञाएं की थी ?

रथनेमि-मुक्ते वे प्रतिज्ञाएं याद हैं, किन्तु यहाँ कौन देख रहा है ? राजीमती- जिसे दूसरा कोई न देखे क्या वह पाप नहीं होता ? श्रपनी श्रन्तरात्मा से पूछिए। क्या छिप कर पाप करने वाला पतित नहीं माना जाता ?

मायावी होने के कारण वह तो खुल्लमखुल्ला पाप करने वाले से भी श्रिधिक पातकी हैं।

रथनेमि- अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं है तो आओ हम दोनों विवाह करलें और संसार का आनन्द उठाएं। - दृद्धावस्था आने पर फिर दीन्ना ले लेंगे।

राजीमती- आपने उस समय स्वयं लाए हुए पेय पदार्थ को क्यों नहीं पिया था ?

रथनेमि- वह तुम्हारा वमन किया हुआ था । राजीमती-यदि आप ही का वमन होता तो आप पी जाते ? रथनेमि-यह कैसे हो सकता है, क्या वमन को भी कोई पीता है? राजीमती- तो आप कामभोगों को छोड़ कर (उनका वमन करके) फिर स्वीकार करने के लिये कैसे तैयार हो रहे हैं?

रथनेमि कुमार ! आप अन्धकष्टिण के पौत्र, महाराजा समुद्र विजय के पुत्र, धर्मचक्रवर्ती तीर्थद्वर भगवान आरिप्टनेमि के भाई हैं। त्यागे हुए को फिर स्वीकार करने की इच्छा आपके लिये लज्जा की वात है।

पक्लन्दे जिलयं जोइं, धूमकेंड दुरासयं। नेच्छन्ति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया श्रगंघणे॥

अर्थात् - अगन्धन कुल में पैदा हुए साँप जाज्वल्यमान प्रचण्ड अशिमें गिर कर भस्म हो जाते हैं किन्तु उगले हुए विष को पीना पसन्द नहीं करते।

आप तो मनुष्य हैं, महापुरुपों से क़ुल में आपका जन्म हुआ है फिरयह दुर्भावना कहाँ से आई ?

आपने संसार छोड़ा है। मैंने भी विषयवासना छोड़ कर महात्रत अङ्गीकार किये हैं। श्राप श्रीर भगवान दोनों एक कुल के हैं। दोनों ने एक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी श्राप दोनों में कितना अन्तर है। जरा श्रपनी श्रात्मा की तरफ ध्यान दीजिए। चर्मच जुओं के वजाय श्राभ्यन्तर नेत्रों से देखिए। जो शरीर श्रापको सुन्दर दिखाई दे रहा है, उसके श्रन्दर रुधिर, मॉस, चर्ची, विष्टा श्रादि अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं। क्या ऐसी अपवित्र वस्तु पर भी श्राप श्रासक्त हो रहे हैं? यदि श्राप सरीखे मुनिवर भी इस प्रकार डॉवी डोल होने लगेंगे तो द्सरों का क्या हाल होगा ? जरा विचार कर देखिए कि श्रापके मुख से क्या ऐसी वातें शोभा देती हैं ? अपने कृत्य पर पश्चात्ताप की जिए। भविष्य के लिए संयम में हढ़ रहने का निश्चय की जिए। तभी श्रापकी आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

रथनेिम का मस्तक राजीमती के सामने लज्जा से भुक गया। उन्हें अपने कृत्य पर पश्चात्ताप होने लगा। अपने अपराध के लिए वे राजीमती से वार बार त्तमा माँगने लगे।

राजीमती ने कहा- रथनेमि मुनिवर! ज्ञमा अपनी आत्मा सेमॉॅंगिए।पाप करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना नुक्सान नहीं पहुँचाता जितना अपनी आत्मा को पतित वनाता है। इस लिए अधिक हानि आपकी ही हुई है। उसके लिए पश्चात्ताप करके आत्मा को शुद्ध बनाइए।पश्चात्तापकी आग में पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। भविष्य के लिए पाप से बचने की प्रतिज्ञा कीजिए। अपने मन को शुभध्यान में लगाए रखिए जिससे आत्मा का उत्तरोत्तर विकास होता जाय।

तीसे सो वयणं सुच्चा, सर्जाईए सुभासियं। श्रंकुसेण जहा नागो धम्मे संपडिवाइस्रो॥

अर्थात्- जिस मकार श्रंकुशद्वारा हाथी ठिकाने पर आ जाता है उसी मकार सती राजीमती द्वारा कहे हुए हित वचनों को सुन कर रथनेमि धर्म में स्थिर हो गये।

रथनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा की। राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर पोत्साहित किया और गुफा से निकल कर अपना रास्ता लिया। आगे चल कर उसे द्सरी साध्यियाँ भी मिल गईं। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी।

धीरे धीरे सभी साध्वयाँ भगवान् अरिष्टनेमि के पास जा पहुँची। राजीमती की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। आनन्द से उस का हृदय गद्गइ हो उठा। उसने भगवान् के दर्शन किए। उपदेश सुना। आत्मा को सफल बनाया। भगवान् के उपदेशानुसार कठोर तप और संयम की आराधना करने लगी। फल खरूप उसके सभी कर्म शीघ्र नष्ट हो गए। भगवान् के मोल्ल प्धारने से चौपन दिन पहले वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई।

वासना रहित सचा पेम,पूर्ण ब्रह्मचर्य, कठोर संयम, जग्र तपस्या भज्जपम पतिमक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर करने के लिए राजी-मती का आदर्श सदा जाज्वल्यमान रहेगा।

(पूज्य श्रीजवाहरखाखजी महाराज के व्याख्यान में घाये हुए राजीमती चरित्र के भाषार पर)

## (५) द्रीपदी

पाचीन काल में चम्पा नाम की नगरीथी। उसके बाहर उत्तर पूर्व दिशा अर्थात् ईशान कोण में छुभूमिभाग नाम का उद्यान था।

चम्पा नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे— सोम, सोमदत्त श्रौर सोमभूति। वे तीनों भाई भाई थे। तीनों धनाढ्य, वेदों के जानकार तथा शास्त्रों में प्रवीण थे। तीनों के क्रमशः नागश्री, भूतश्री श्रौर यत्तश्री नाम वाली तीन भाषीएं थीं। तीनों सुकोमल तथा उन ब्राह्मणों को अत्यन्त पिय थीं। मनुष्य सम्बन्धी भोगों को यथेष्ट भोगती हुई कालयापन कर रही थीं।

एक वार तीनों भाइयों ने विचार किया- हम लोगों के पास महुत धन है। सात पीढ़ी तक भी यदि हम बहुत दान करें तथा बहुत वॉर्टें तब भी समाप्त नहीं होगा, इस लिए प्रत्येक को वारी वारी से विपुल द्यशन पान आदि तैयार कराने चाहिए और सभी को वहीं एक साथ भोजन करना चाहिए। यह सोच कर वे सब वारी वारी से प्रत्येक के घर भोजन करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे।

एक बार नागश्री के घर भोजन की बारी आई। उसने विपुल भश्नन पान श्रादि तैयार किए। शरद ऋतु सम्बन्धी श्रलाबु (तुम्बा या घीया) का तज, इलायची वगैरह कई पकार के मसाले हाल कर शाक बनाया। तैयार हो जाने पर नागश्री ने एक बूँद हाथ में लेकर उसे चला। वह उसे लारा, कड़वा, श्रलाद्य श्रीर श्रमक्ष्य मालूम पड़ा। नागश्री बहुत पश्चात्ताप करने लगी। कड़वे शाक को कोने में राव कर उसने मीठे अलाबु (तुम्बा या घीया) का शाक बनाया। सभी ने भोजन किया और अपने श्रपने कार्य में प्रहत्त हो गए।

उन दिनों धर्मघोष नाम के स्थविर मुनि अपने शिष्य परिवार

सहित विहार करते हुए चम्पानगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान में पथारे। उन्हें वन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। सुनि ने धर्मोपदेश दिया। ज्याख्यान के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले आए।

धर्मघोष स्थिवर के शिष्य धर्मरुचि अनगार मास मास खमण की तपस्या करते हुए विचर रहे थे। मासखमण के पारने के दिन धर्मरुचि अनगार ने पहिली पोरिसी में स्वाध्याय किया। दूसरी में ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वगैरह की पिंडलेहणा करके धर्मघोष स्थिवर की आज्ञा ली। चम्पा नगरी में आहार के लिए उच्च नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री उन्हें देख कर खड़ी हुई और रसोई में जाकर वही कड़वे तुम्बे का शाक उठा लाई। उसे धर्मरुचि अनगार के पात्र में डाल दिया।

पर्याप्त आहार आया जान कर धर्मक्चि अनगार नागश्री बाह्मणी के घर से निकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र हाथ में लेकर गुरु को बताया। धर्मघोष स्थिवर को तुम्बे की गन्ध बुरी लगी। शाक की एक बूँद हाथ में ले कर उन्होंने उसे चखा तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा। उन्होंने धर्मक्चि अनगार से कहा—हे देवानुत्रिय! कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम आहार करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक को किसी एकान्त तथा जीव जन्तुओं से रहित स्थण्टिल में परट आओ। दूसरा एपणीय आहार लाकर पारना करो।

धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से सुभूमिभाग नामक उद्यान से कुछ दूर गए। स्थण्डिल की पिंडलेडणा करके उन्होंने शाक की एक बूँद जमीन पर डाली। उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारों कीड़ियाँ आ गई और खाद लेते ही अकाल मृत्यु पाप्त करने लगीं। यह देख धर्मरुचि अनगार ने सोचा— एक बँट से ही इतने जीवों की हिंसा होती है तो यदि मैं सारा शाक यहाँ परठ दूंगा तो बहुत से प्राण (द्वीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव , पञ्चेन्द्रिय) तथा सत्त्व (पृथ्वी कायादिक) मारे जावेंगे। इस लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं स्वयं इस शाक का आहार कर लूँ। यह शाक मेरे शरीर में ही गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने मुखविस्त्रिका की पिंडलेहणा की। अपने शरीर को पूँजा। इसके बाद उस कड़वे शाक को इस तरह अपने पेट में डाल लिया जिस तरह साँप विल में प्रवेश करता है।

आहार करने के बाद एक मुहूर्त के अन्दर श्रन्दर वह शाक विषरूप में परिएात हो गया। सारे शरीर में श्रसहा वेदना होने लगी। उनमें बैठने, उठने की शक्ति नष्ट हो गई। वे बलरहित पराक्रमरहित श्रीर वीर्यरहित हो गए।

अपने आयुष्य को समाप्तपाय जान कर धर्मरुचि अनगार ने पात्र अलग रख दिए। स्थण्डिल की पिंडलेइणा करके दर्भ का संथारा विद्याया। उस पर बैठ कर पूर्व की ओर मुँइ किया। दोनों हाथों की अञ्जलि को ललाट पर रख कर उन्होंने इस प्रकार बोलना शुरू किया—

णमोत्युणं अरिहंताणं जाव संपत्ताणं, ग्रमोत्युणं धम्म-घोसाणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसगाणं, पुव्विं पि णं मम धम्मघोसाणं थेराणं अन्तिए सब्वे पाणातिवाए पच्चक्लाए जावज्जीवाए जाव परिग्गहे । इयाणिं पि णं अहं तेसि चेव भगवंताणं अतियं सब्वं पाणातिवायं पच्चक्लामिजाव परिग्गहं पच्चक्लामि जावज्जीवाए।

श्रयत्— श्रारहन्त भगवान् भौर सिद्ध भगवान् को मेरा नमस्कार हो तथा मेरे घर्माचार्य्य एवं धर्मोपदेशक धर्मघोष स्थविर को नमस्कार हो । मैंने श्राचार्य भगवान् के पास पहले सर्व प्राणातिपात से लेकर परियह तक सब पापों का यावजीवन त्याग किया था । श्रव फिर भौ उन सभी पापों का त्याग करता हूँ।

इस प्रकार चरम श्वासोच्छ्वास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर आलोचना और प्रतिक्रमण करके धर्मरुचि अनगार समाधि में स्थिर हो गये। सारे शरीर में विष व्याप्त हो जाने से प्रवल बेदना उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालधर्म को प्राप्त हो गये।

धर्महिच अनगार को गये हुए जब बहुत समय हो गया तो धर्मघोष आचार्य ने द्सरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये भेजा। स्थण्डिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि धर्महिच अनगार कालधर्मको पाप्त होगये हैं। उसी समय साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्सर्ग किया। इसके बाद धर्महिच अनगार के पात्र आदि लेकर वे धर्मघोष आचार्य के पास आए और उनके सामने पात्र आदि रख कर धर्महोंच अनगार के काल धर्म पाप्त होने की बात कही।

षमेघोप आचार्य ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और सब साधुओं को बुला कर इस प्रकार कहा—आयों! मेरा शिष्य धर्मरुचि अनगार प्रकृति का भद्रिक और विनयवान् था। निरन्तर एक एक महीने से पारना करता था। आज मासखमण के पारने के लिए वह गोचरी के लिए गया। नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे दुम्बे का शाक बहरा दिया। उसके खाने से उसका देहान्त हो गया है। परिणामों की शुद्धता से वह सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है।

यह खबर जब शहर में फैली तो लोग नागश्री को धिकारने लगे। वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहुत कुपित हुए। घर श्राकर उन्होंने नागश्री को बहुत बुरा भला कहा श्रीर निर्भर्त्सना पूर्वक उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह जहाँ भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिकारते श्रीर श्रपने यहाँ से निकाल देते। नागश्री वहुत दुखी हो गई। हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर वह घर घर भीख मांगने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके शरीर में श्वास, कास, योनिश्रूल, कोढ आदि सोलह रोग उत्पक्ष हुए। मर कर छठी नारकी में बाईस सागरोपम की स्थित वाले नारिकयों में नैरियक रूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से निकल कर मत्स्य, सातवीं नरक, मत्स्य, छठी नरक, उरग(सप्ण), इस प्रकार बीच में तिर्यञ्च का भव करती हुई प्रत्येक नरक में दो दो बार उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वीकाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय जीवों में लथा द्वीन्द्रियादि जीवों में छनेक बार उत्पन्न हुई। इस प्रकार नरक और तिर्यञ्च के छनेक भव करता हुछा नागश्री का जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त सार्थवाह की भार्यी भद्रा की कुक्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ।

जन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पुत्री का नाम मुकुमालिका रखा। माता पिता की इकलौती सन्तान होने से वह उनको बहुत प्रिय थी। पांचधायों द्वारा उसका लालन पालन होने लगा। मुर-चित वेल की तरह वह वढ़ने लगी। क्रमश: वाल्यावस्था को छोड़ कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई। श्रव माता पिता को उसके योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई।

चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक सार्थवाह रहता था । उस की स्त्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम सागर था। सागर बहुत रूप-वान् था। विद्या और कला में भवीण होकर वह यौवन वय को भाप्त हुआ। माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे।

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर जा रहा या। अपनी सिखरों के साथ कनक कन्दुक(छुनहत्ती गेंद) से खेलती हुई छुकुमालिका को उसने देखा। नौकरों द्वारा दिरयाफ्त कराने पर उसे मालूम हुआ कि यह सागरदत्त की पुत्री छुकुमालिका है। इसके पश्चात् एक समय जिनदत्त सागरदत्त के घर गया। उचित सत्कार करने के पश्चात् सागरदत्त ने उसे द्याने का कारण पूछा। जिनदत्त ने अपने पुत्र सागर के लिये सुकुमालिका की मॉगणी की। सागरदत्त ने कहा- हमारे यह एक ही सन्तान है। हमें यह बहुत प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नहीं कर सकते, इस लिये यदि आपका पुत्र हमारे यहाँ घरजमाई तरीके रहे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर सकता हूँ। जिनदत्त ने सागरदत्त की यह शर्त स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त्तदेख कर सागरदत्त ने अपनी पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ कर दिया।

सागर को सुकुमालिका के श्रङ्ग का स्पर्श असिंपत्र (खड्ग) के समान श्रति तीक्ष्ण श्रौर कष्टकारक मतीत हुआ। सोती हुई सुकुमा-लिका को छोड़ कर वह अपने घर भाग श्राया। पति वियोग से सुकुमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी।

पिता ने कहा - पुत्री !यह तेरे पूर्व भव के अशुभ कर्मों का फल है। तू चिन्ता मत कर। अपने रसोईघर में अशन, पान आदि वस्तुएं हर समय तैयार रहती हैं, उन्हें साधु महात्माओं का वहराती हुई तू धर्भ ध्यान कर।

मुक्तमालिका पिता के कथना नुसार कार्य करने लगी। एक समय गोपालिका नाम की बहु श्रुत साध्वी अपनी शिष्याओं के साथ वहाँ भाई। अशन, पान आदि वहराने के पश्चात् सुकुमालिका ने उनसे पूछा— हे आयीओ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो। सुके भी ऐसा कोई मंत्र बतलाओ जिससे में अपने पित को इष्ट हो जाऊँ। साध्वयों ने कहा— हे भद्रे! इन बातों को बताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें सुनना भी नहीं कल्पता। साध्वयों ने सुकुमालिका को केविल-भाषित धर्म का उपदेश दिया जिससे उसे मंसार से विरक्ति होगई। अपने पिता सागरदत्त की आज्ञा लेकर उसने गोपालिका आर्या के पास दीचा ले ली । दीचा लेकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई विचरने लगी ।

एक समय वह गोपालिका आर्यो के पास आकर इस प्रकार कहने लगी-पूज्ये! आपकी आज्ञा हो तो मैं सुभूमिभाग जद्यान के आसपास वेले वेले पारना करती हुई सूर्य की आतापना लेकर विचरना चाहती हूँ। गोपालिका आर्या ने कहा-साध्वियों को ग्राम यावत् सिन्नवेश के वाहर सूर्य की आतापना लेना नहीं कल्पता। अन्य साध्वियों के साथ रह कर उपाश्रय के अन्दर ही अपने शरीर को कपड़े से हक कर सूर्य की आतापना लेना कल्पता है।

सुकुमालिका ने अपनी गुरुआनी की वात न मानी। वह सुभूमि-भाग उद्यान के कुछ दूर आतापना लेने लगी। एक समय देव-दत्ता नाम की एक वेश्या पाँच पुरुषों के साथ क्रीड़ा करने के लिये सुभूमिभाग उद्यान में आई। उसे देख कर सुकुमालिका के हृदय में विचार आया कि यह स्त्री भाग्यशालिनी है जिससे यह पाँच पुरुषों को वल्लभ एवं प्रिय है। यदि मेरे त्याग, तप एवं ब्रह्मचर्य का कुछ भी फल हो तो आगामी भव में मैं भी इसी प्रकार पाँच पुरुषों को वल्लभ एवं प्रिय वन् । इस प्रकार सुकुमालिका ने नियाणा कर लिया।

कुछ समय पश्चात् वह गोपालिका आर्या के पास वापिस चली आई। श्रव वह शरीर बकुशा होगई श्रथीत् शरीर की शुश्रूषा करने लग गई। श्रपने शरीर के प्रत्येक भाग को धोने लगी तथा स्वाध्याय, शय्या के स्थान को भी जल से छिड़कने लगी। गोपालिका श्रायी ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु सुकुमालिका ने उसकी बात न मानी श्रीर वह ऐसा ही करती हुई रहने लगी। दूसरी साध्वयों को उसका यह व्यवहार श्रव्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका श्रादर सत्कार करना छोड़ दिया। इससे गोपालिका श्रायी को छोड़ कर सुकुमालिका अलग उपाश्रय में अकेली रहने लगी। अव बह पासस्था, पासत्थ विदारी, ग्रोसण्णा, ञोसण्ण विहारी, कुमीला, कुसीलविहारी, संसत्ता श्रोर संसत्त विहारी होगई श्रर्थात् संयम में शिथिल होगई।

इस प्रकार कई वर्षों तक साधुपर्याय का पालन कर अन्तिम समय में पन्द्रह दिन की संलेखना की। अपने अयोग्य आचरण की आलोचना और प्रतिक्रमण किये विना ही वह कालधर्म को प्राप्त होगई। पर कर ईशान देवलोक में नव पन्योपम की स्थिति वाली देवगणिका (अपरिगृहीता देवी) हुई।

जम्बूद्रीप के भरतक्षेत्र में पश्चाल देश के अन्दर एक अति रम-णीय कम्पिलपुर नाम का नगर था। उसमें द्रुपद राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम चुलाणी था। उनके पुत्र का नाम घृष्टयुम्न था। वह युवराज था। ईशान कल्प का आयुष्य पूरा होने पर सुकुमालिका का जीव रानी चुलाणी की कुन्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने उसका नोम द्रीपदी रक्खा।

पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी पर्वत की गुफा में रही हुई चम्पकलता की तरह बढ़ने लगी।क्रमशः वाल्या-बस्था को छोड़ कर वह युवावस्था को प्राप्त हुई। राजा द्रुपद को चसके लिये योग्य वर की चिन्ता हुई।

राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंत्रर करने का निश्चय किया।
नौकरों को बुला कर उसने स्वयंत्रर मण्डप वनाने की श्राज्ञा दी।
मण्डप तैयार हो जाने पर द्रुपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं
के पास द्तों द्वारा आमन्त्रण भेजे।

निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर मण्डप में उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी अनेक यादव-कुमार और पांच पाण्डवों को साथ लेकर वहाँ आये। सभी लोग अपने अपने योग्य आसनों पर वैट गये। स्नान करके वस्ताभूपणों से अलंकृत होकर राजकुमारी द्रौपदी एक दासी के साथ स्वयंवर मण्डप में आई। दासी वाएं हाथ में एक दर्पण लिये हुई थी। उसमें राजाओं का प्रतिविम्व पड़ रहा था। उनके नाम, स्थान तथा गुणों का परि-चय देती हुई वह द्रौपदी को साथ लेकर आगे वढ़ रही थी। घीरे घीरे वह जहाँ पॉच पाण्डव बैठे हुए थे वहाँ आ पहुँची। पूर्व जन्म में किये हुए नियाणे से प्रेरित हो कर उसने पाँचों पाण्डवों के गले में वरमाला डाल दी। 'राजकुमारी द्रौपदी ने श्रेष्ठ वरण किया ' ऐसा कह कर सब राजाओं ने उसका श्रनुमोदन किया।

इसके पश्चात् राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह पाँचों पाण्डवों के साथ कर दिया। आठ करोड़ सोनैयों का प्रीतिदान दिया। विपुत्त अश्चन,पान तथा वस्त्र आभरण आदि से पाण्डवों का उचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। ( क्षाताधर्म क्थाण सोलक्ष्वा अध्ययन)

द्रौपदी का विवाह पाँचों पाण्डवों के साथ होगया। वारी वारी से वह प्रत्येक की पत्नी रहने लगी। जिस् दिन जिसकी वारी होती उस दिन उसे पति मान कर वाकी के साथ जेठ या देवर सरीखा वर्ताव रखती।

एक वार द्रौपदी श्रारे परिमाण दर्पण में अपने श्रारे को वार वार देख रही थी। इतने में वहाँ नारद ऋषि आए। द्रौपदी दर्पण देखने में लीन थी, इस लिए उसने नारद जी को नहीं देखा। नारद कुषित होकर धातकीखण्ड द्वीप की अमरकंका नगरी में पहुँचे। वहाँ पद्मोत्तर राजा राज्य करता था। नारद जी उसी के पास गए।

राजा ने विनय पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा- महा-राज! श्राप सब जगह घूमते रहते हैं कोई नई वात बताइए। नार-दजी ने उत्तर दिया- मैं हस्तिनापुर गया था वहाँ पाण्डवों के अन्तःपुर में द्रीपदी को देखा। तुम्हारे श्रन्तःपुर में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। पद्मोत्तर राजा ने द्रीपदी को प्राप्त करने के लिए एक देव की आराधना की। देव द्रीपदी को उटा कर वहाँ ले श्राया। पद्मोत्तर उससे कहने लगा—द्रौपदी! तुम मेरे साथ भोग भोगो।
यह राज्य तुम्हारा है। यह सारा वैभव तुम्हारा है। इसे स्वीकार
करो। मैं तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मानूँगा। सभी काम तुम्हें
पूछ कर करूँगा। इस प्रकार कई जपायों से उसने द्रौपदी को सतीत्व
से विचलित करने का प्रयत्न किया किन्तु द्रौपदी के हृदय में
लेशमात्र भी विकार नहीं आया। वह पंच परमेष्ठी का ध्यान करती
हुई तपस्या में लीन रहने लगी।

ं द्रौपदी का हरण हुआ जान कर पाण्डवों ने श्रीकृष्ण के पास जाकर सारा हाल कहा। यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड़ गए।

द्रीपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे। इतने में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा—नारदजी! आपने कहीं द्रीपदी को देखा है ? नारद ने उत्तर दिया— धातकी- खण्ड द्दीप में अमरकंका नगरी के राजा पद्मोत्तर के अन्तः पुर में मैंने द्रीपदी जैसी स्त्री देखी है। यह सुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्थित देव की आराधना की। पाँच पाण्डव और श्रीकृष्ण छहों रथ में वैट कर अमरकंका पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में उहर गए। पाँचों पाण्डव पद्मोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए किन्तु हार कर वापिस चले आए। यह देख कर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने के लिये गए। राजा पद्मोत्तर हार कर किले में घुस गया। श्री कृष्ण ने किले पर चढ़ कर विकराल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी को इस तरह कँपाया कि वहुत से घर गिर पड़े। पद्मोत्तर हर कर श्रीकृष्ण के पैरों में आ गिरा और अपने अपराध के लिए चमा माँगने लगा। श्रीकृष्ण द्रीपदी को लेकर वापिस चले आए।

उसी समय धातकी खण्ड के मुनिसुव्रत नाम के तीर्थं हुन् धर्मदेशना दे रहेथे। वहाँ कपिल नाम के वासुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग-मन की बात सुनी। वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया। श्रीकृष्णपहले ही रवाना हो चुके थे। समुद्र में जाते हुए श्रीकृष्ण के रथ की ध्वजा को देख कर धातकीखण्ड के वासुदेव कपिल ने उनसे मिलने के लिए अपना शंख वजाया। श्रीकृष्ण ने भी उसका उत्तर देने के लिए अपना शंख वजाया। दोनों वासुदेवों की शंखों से वातचीत हुई।

पॉचों पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी के साथ लवण समुद्र को पार करके गंगा के किनारे आए और वहाँ से अपनी राजधानी में पहुँच गए।

एक बार पाण्डवों ने राजस्य यज्ञ किया। देश विदेश के सभी राजाओं को निमन्त्रण भेजा गया। इन्द्रपस्थपुरी को खूव सजाया गया। वह साचात् इन्द्रपुरी सी मालूम पड़ने लगी। मयदानव ने सभा मण्डप रचने में अपूर्व कौशल दिखलाया। जहाँ स्थल था बहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी था वहाँ सूखी जमीन दिखाई देती थी। देश विदेश के राजा इकटे हुए। युधि छिर के चरणों में गिरे। दुर्योधन वगैरह सभी कौरव भी आए।

एक वार द्रौपदी और भीम वैठे हुए सभामण्डप को देख रहे थे। इतने में वहाँ दुर्योधन आया। सूखी जमीन में पानी समभ कर उसने कपड़े ऊँचे उठा लिये। पानी वाली जगह को सुखी जमीन समभ कर वैसे ही चला गया और उसके कपड़े भीग गए। द्रौपदी और भीम यह सब देख रहे थे, इस लिए हॅसने लगे। द्रौपदी ने मज़ाक करते हुए कहा-अन्धे के वेटे भी अन्धे ही होते हैं।

दुर्योधन के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया।

दुर्योधन का मामा शंकुनि षड्यंत्र रचने में बहुत चतुर था। जुए में सिद्धहस्त था। उसका फेंका हुआ पासा कभी उल्टा न पड़ता था। दुर्योधन ने उसी से कोई उपाय पूछा। शकुनि ने उत्तर दिया- एक ही उपाय है। तुम युधिष्टिर को जुमा खेलने के लिए तैयार करो। इसके लिए उनके पास विदुरजी का भेज दो। उनके कहने से वे मान जाएँगे। धृतराष्ट्र से तुम ख्यं पूछ लो। खेलने समय यह शर्त रक्खों कि जो हारे वह राजगदी छोड़ दे। तुम्हारी तरफ से पासे मैं फेंकूँगा। फिर देखना, एक भी दाव उन्टा न पड़ेगा।

दुर्योधन ने उसी प्रकार किया। अपने पिता धृतराष्ट्र को पैरों में गिर कर तथा उन्टी सीधी वार्ते करके, मना लिया। पुत्रस्नेह के कारण वे उसकी वात को बुरी होने पर भी न टाल सके। विदुर के कहने पर युधिष्टिर भी तैयार हो गए। जुआ खेला गया। एक तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी कौरव थे, दूसरी ओर पाण्डव। शकुनि के पासे विन्कुल ठीक पड़ रहे थे। युधिष्टिर अपने राज्य को हार गए। चारों भाई तथा अपने को हार गए। अन्त में द्रौपदी को भी हार गए। जुए में पड़ कर वे अपनी राजलक्ष्मी, अपने और भाइओं के शरीर तथा अपनी रानी द्रौपदी सभी को खो वैटे। वे सभी दुर्योधन के दास वन चुके थे।

महाराजा दुर्योधन का दरवार लगा हुआ था। भीष्म,द्रोणाचार्य, विदुर छादि सभी छपने अपने आसन पर शोभित थे। एक तरफ पांचों पाण्डव छपना सिर कुकाए बैंठे थे। इतने में दुःशासन द्रौपदी को चोटी से पकड़ कर लाया। दरवाजे पर द्रौपदी थोड़ी सी हिच-किचाई तो दुःशासन ने एक धप जमाया और भरी सभा में द्रौपदी को खींच लिया।

द्रीपदी का क्रोध भभक उठा । सिंहिनी के समान गर्जते हुए उसने कहा— पितामह भीष्म ! श्राचार्य द्रोण ! विदुरजी ! क्या श्राप इस समय शान्त वैठे रहना ही श्रयना कर्तव्य समभते हैं ? द्रुपद राजा की पुत्री, पाण्डवों की धर्मपत्नी तथा धृतराष्ट्र की कुल- वधू को पापी दुःशासन इस प्रकार अपमानित करे छौर छाप बैठे वैठे देखते रहें, क्या यही न्याय है ? क्या छाप एक अबला के सन्मान की रत्ता नहीं कर सकते ?

'देखी ऐसी कुलवधू! पाँच पित फिर भी कुलवधू। तुम्हारे पित जुए में हार गए हैं। वे हमारे दास चन चुके हैं। साथमें तुम भी' दु:शासन ने ढाटते हुए कहा।

'वस वस, मैं कभी गुलाम नहीं हो सकती। मैं सभा से पूछती हूँ कि मेरे पितयों ने मुभो स्वयं दास होने से पहले दाव पर रक्खा था या बाद में ? श्रगर पहले रखा हो तभी मैं गुलाम बन सकती हूँ, बाद में रखने पर नहीं। दौपदी ने कहा।

सभी लोग शान्त वैठे रहे। उत्तर कौन दे ? बह सभा न्याय करने के लिये नहीं जुड़ी थी किन्तु पाण्डबों का विनाश करने के लिए। बहाँ न्याय को सुनने वाला कोई न था। यद्यपि भीष्म, द्रोणाचार्य बगैरह स्वयं पापी न थे किन्तु पापी मालिक की नौकरी के कारण उनका हृदय भी कमजोर वन गया था। इसी लिए वे दुःशासन का विरोध न कर सके।

सभी को शान्त देख कर दुःशासन, द्रीपदी और पाण्डबों को लक्ष्य कर कहने लगा- हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तुम सभी राजसी पोशाक उतार दो। तुम छहों हमारे गुलाम हो।

पॉचों पाण्डवों ने राजसी पोशाक उतारदी किन्तु द्रौपदी चुप-चाप वैसी ही खड़ी रही ।

'क्यों तुम नहीं सुन रही हो ?' दुःशासन ने चिल्ला कर कहा।
'मैंने एक ही कपड़ा पहिन रखा है, मैं रजस्वला हूँ।' द्रौपदी
ने उत्तर दिया।

'अव रजस्वला वन गई' कह कर दुःशासन ने उसका पल्ला पकट़ लिया। भीम अपने क्रोध को न रोक सका। उसने खड़े होकर अपनी गदा भूमि पर फटकारी । युधि छिर ने उसे मना कर दिया क्योंकि वे दास थे।

यह देख कर दुर्योधन वोला— देख क्या रहे हो ? खींच हालो। द्रौपदी प्रभु का स्मरण कर रही थी। मानवसमान में उस समय उसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक अबला की लाज बचा सके। भीष्म,द्रोणाचार्य, विदुर आदि बड़े बढ़े धर्मात्मा और नीतिज्ञ उस समय गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए थे। वे दुर्योधन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर सकते थे। मानवसमान जो नियम अपने कल्याण के लिए बनाता है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोषक बन जाते हैं।

ऐसे समय में द्रीपदी को भगवान के नाम के सिवाय और कोई रत्तक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी लज्जा बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। दुःशासन उसके चीर को बलपूर्वक खींच रहा था।

आतमा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक मनुष्य वाह्य शक्ति पर भरोसा रखता है, बाह्य शस्त्रास्त्र तथा सेनाबल को रक्ता या विध्वंस का उपाय मानता है, तब तक आत्मशक्ति का मादुर्भाव नहीं होता। द्रौपदी ने भी बाह्य शक्ति पर विश्वास करके जब तक रक्ता के लिए द्सरों की भोर देखा उसे कोई सहायता न मिली। भीम की गदा और अर्जुन के वाण भी काम न आए। अन्त में द्रौपदी ने वाह्य शक्ति से निराश होकर आत्मशक्ति, की शरण ली। वह सब कुछ छोड़ कर मधु के ध्यान में लग गई।

दुःशासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु वह द्रौपदी का चीर न खींच सका। उसे ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे द्रौपदी में कोई महान् शक्ति कार्य कर रही हो। वह भयभीत सा होकर .खड़ा रह गया । दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा-

भाई! मुक्त से यह वस्त्र नहीं खींचा जा रहा है। अधिक जोर से खींचता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ कर खींच रहा है। इसके मुंह पर देखता हूँ तो भाँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना बल कहाँ से आगया। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम आओ।

सारी सभा स्तब्ध रह गई। दुर्योधन ने अपनी जांघ उघाड़ी और कहा द्रीपदी! आस्रो यहाँ वैठो।

सभी का मस्तक लाजा से नीचे क्कि गया। भीष्म और द्रोण कुछ न वोल सके। भीम से यह दश्य न देखा गया। उसने खड़े हो कर प्रतिज्ञा की—दु:शासन! दुर्योधन! यह दश्य मेरी ऑखें नहीं देख सकतीं। अभी तो इम लाचार हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर सकते किन्तु युद्ध में अगर मैं दु:शासन के रक्त से द्रौपदी के इन केशों को न सींचूं तथा दुर्योधन की इस जांघ को चूर चूर न कहूँ तो मेरा नाम भीम नहीं है।

सारी सभा में भय छा गया। भीम के बल से सभी कौरव परि-चित थे। उसकी प्रतिज्ञा भयङ्कर थी। इतने में भृतराष्ट्र और गान्धारी वहाँ आए। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर छादि पाण्डवों के पिता पाण्ड के बड़े भाई थे। वे जन्मान्ध थे, इस लिए गदी पाण्ड को मिली। धृतगष्ट्र को छपनी सन्तान पर पेम था। वे चाहतेथे कि गदी उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को मिले, किन्तु लोकलाज से डरतेथे। सभा में आते ही उन्होंने द्रौपदी को अपने पास बुला कर सान्त्वना दी। दुःशासन छौर दुर्योधन को उलहना दिया। छपने पुत्र द्वारा दिए गए इस कष्ट के लिए द्रौपदी से कुछ मांगने को कहा।

द्रौपदी बोली- मुभ्ते और कुछ नहीं चाहिए मैं तो सिर्फ पॉर्चों पाण्डवों की मुक्ति चाहती हूँ। 'तथास्तु' कइ कर धृतराष्ट्र ने सभी पाण्डवों को दासपने से मुक्त कर दिया।

दुर्योधन से यह न देखा गया। उसने दुवारा जुआ खेलने के लिए युधिष्टिर को आमन्त्रित किया। हारा हुआ जुआरी दुगुना खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युधिष्टिर फिर तैयार होगए।

इस बार यह शर्त रक्खी गई कि जो हारे वह बारह वर्ष वन में रहे श्रौर एक वर्ष ग्रप्तवास करें। यदि ग्रप्तवास में उसका पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष वन में रहे।

भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से तैयार होजाती है। महाभारत के महायुद्ध में जो भीपण नरसंहार होने वाला था, उसकी भूमिका पहले से तैयार हो रही थी। शकुनि के पासे सीधे पड़े। युधिष्ठिर हार गए। उन्हें वारह वर्ष का वन-वास तथा एक वर्ष का ग्रंप्तवास प्राप्त हुआ। द्रौपदी और पाँचों पाण्डवों ने वन की ओर प्रस्थान किया। वे भोंपड़ी वना कर घोर जंगल में रहने लगे।

एक दिन की वात हैं। युविष्ठिर अपनी भोंपड़ी में बैठे थे। वाकी चारों भाई जंगल में फल फूल लाने गए हुए थे। पास ही द्रौपदी वैठी थी। वातचीत के सिलसिले में युधिष्ठिर ने लम्बी सॉस छोड़ी। द्रौपदी ने आग्रहपूर्वक निःरवास का कारण पूछा। वहुत आग्रह होने पर युधिष्ठिर ने कहा-द्रौपदी! सुभे स्वयं कोई दुःख नहीं है। दुःख तो सुभे तुम्हें देख कर हो रहा है। तुम्हारे सरीखी कोमल राजकुमारी महलों को छोड़ कर वन में भटक रही है, यही देख कर सुभे कष्ट हो रहा है।

द्रौपदी बोली-महाराज!मालूपपड़ना है मुक्ते अभी तक श्राप ने नहीं पहिचाना। जहाँ आप हैं वहाँ मुक्ते सुख ही सुख है। आप फे सुख में रेरा सुख है और दु:ख में दु:ख। विवाह के वाद पहली

758

रात मैंने कुम्हार के घर में आप सभी के चरणों में सोकर विताई
थी। उस समय ग्रुफे सुहागरात से कम झानन्द न हुआ था। इस
लिए मेरी बात तो छोड़िए। अपने चारों भाइओं के निपय में विचार
की जिए। इन्हीं के लिए आप वन्यन में फँसे। इन्हीं के लिए आप
ने यज्ञ किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रमस्थ के राजा बने।
जिन से शत्रु थर थर काँपते हैं ऐसे आपके भाई पेट भरने के लिए
जंगलों में रखड़ रहे हैं। क्या इस बात का आप को खयाल है ?
कभी आपको इस बात का निचार भी आता है ?

युधिष्टिर- आता तो है किन्तु-

द्रौपदी- नहीं, नहीं, यह विचार आप को नहीं आता। भरे दरबार में आपने अपनी स्त्री को जुए की वाजी पर रक्खा। आप की श्राँखों के सामने उसके वाल खींचे गए। कपड़े खींच कर उसे नंगी करने का प्रयत्न किया गया। उसे अपमानित किया गया। इम को शाप दिलाने की इच्छा से दुवीसा ऋषि को बड़ेपरिवार के साथ यहाँ भेजा गया। दुर्योधन का बहनोई मुभ्ते यहाँ से उठा ले गया। लाख का घर बना कर इम सब को जला डालने का प्रयत्न किया गया। फिर भी श्राप को दया श्रा रही है। श्राप का मन दुर्योधन को ज्ञमा करने का हो रहा है। महाराज ! मैं उन सब बातों को नहीं भूल सकती। दुःशासन के द्वारा किया गया अपमान मेरे हृद्य में काँटे के समान चुभ रहा है। सच्चे हृद्य से समभाने पर भी वह नहीं मानेगा। युद्ध के विना मैं भी नहीं मान सकती। भाप की चमा चमा नहीं है। यह तो कायरता है। चत्रियों में ऐसी चमा नहीं होती। फिर भी यदि आप इस कायरता पूर्ण तमा को ही धारण करना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए। त्र्याप संन्यास धारण कर लीजिए। इम शत्रुश्चों से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका संहार करके राज्य प्राप्त करेंगे, फिर आप के पास भाकर संन्यास



की वातें करेंगे। द्रौपदी की आँखें कोध से लाले हो गईं। उस में चित्रयाणी का खून उवलने लगा।

युधिष्ठिर— द्रौपदी ! मुभे भी ये सारी वार्ते याद हैं। फिर भी अभी एक वर्ष की देर है। हमें मज़ातवास करना है। वाद में देखा जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक समभाया जाय तो वह अब भी मान सकता है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा।

द्रौपदी- हाँ, हाँ! आप समभा कर देखिए। मैं तो युद्ध के सिवाय कुछ नहीं चाहती।

युधिष्ठिर सत्यवादी थे। अहिंसा और सत्य पर उनका हढ़ विश्वास था। उनका विचार था कि इन दोनों में अनन्त शक्ति है। यनुष्य या पशु कोई कितना भी कर हो किन्तु इन दोनों के सामने उसे भुकना ही पड़ता है। द्रौपदी का विश्वास था—विष की औषि विष होता है। हिंसक तथा करू व्यक्ति अहिंसा से नहीं समभाया जा सकता। दुष्ट व्यक्ति में जो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुक्सान पहुँचाना चाहता है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही है। एक वार उसके वेग को हिंसा द्वारा कम कर देने के वाद उपदेश या अहिंसा काम कर सकते हैं।

द्रौपदी और युधिष्ठिर अपने अपने विचारों पर दृढ़ थे।

वनवास के वारह साल वीत गए। ग्रुप्तवास का तेरहवाँ साल विताने के लिये पाण्डवों ने भिन्न भिन्न भकार के वेश पहिने। विराट नगर के रमशान में आकर उन्होंने आपस में विचार किया। ऋर्जुन ने अपना गाण्डीव धनुष एक द्वल की शाखा के साथ इस प्रकार वाँभ दिया जिससे दिखाई न पड़े। सभी ने एक एक दिन के अन्तर से नगर में जाकर नौकरी कर ली।

युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रक्वा और राजा के पुरोहित-

पने की नौकरी कर ली। भीम ने बल्लभ के नाम से रसोइए की, अर्जुन ने बृहन्नला के नाम से राजा के अन्तः पुर में बृत्य सिखाने की, नकुल और सहदेव ने अश्वपालक और गोपालक की तथा द्रौपदी ने सौरन्ध्री के नाम से रानी के दासीपने की नौकरी कर ली। वे अपने गुप्तवास का समय विताने लगे।

रानी का भाई कीचक बहुत दृष्ट स्थीर दुराचारी था। वह द्रौपदी को बहुत तंग किया करता था। एक वार द्रौपदी भीम के पास गई और उसके पूछने पर कहने लगी—

रानी का भाई कीचक मेरे पीछे पड़ा है। एक बार भरी सभा में बसने मेरे लात मारी। युधिष्ठिर महाराज तो चमा के सागर ठहरे। बन्होंने कहा-भद्रे! तुम्हारी रचा पाँच गन्धर्व करेंगे। अब तो कीचक बुरी तरह पीछे पड़ गया है। रानी भी बसे साथ दे रही है, बार बार मुभे बसके पास भेजती है।

भीम-तुम उसे किसी स्थान पर मिलने के लिए बुलाओ ।

द्रौपदी— कल रात को नई नृत्यशाला में मिलने के लिए उसे कहूँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो वहुत बुरा होगा।

भीम- भूल कैसे हो सकती है ? तुम्हारे स्थान पर मैं सो जाऊँगा भौर उसके आते ही सारा काम पूरा कर दूँगा।

दूसरे दिन निश्चित समय पर कीचक नई नृत्यशाला में गया। सोए हुए व्यक्ति को सैरन्ध्री समभ कर उसके पास गया। भ्रालि-गन करने के लिए भुका। भीम ने उसे श्रपनी भ्रजाभों में कस कर ऐसा दवाया कि वह निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा।

कीचक की मृत्युका समाचार सारे शहर में फैल गया। रानी ने समभा, यह काम सैरन्ध्री के गन्धर्वों ने किया है। उसने सैरन्ध्री को कीचक के साथ जला डालने का निश्रय किया और कीचक की भर्यों के साथ उसे वॉध दी। भीम को यह बात मालूम पड़ी । भयंकर रूप वना कर वह रमशान में गया, अर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया श्रीर द्रौपदी को वन्धन से मुक्त कर दिया।

तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पाँचों पाण्डव प्रकट हुए । विराट राजा छौर उसकी रानी ने सभी से चमा मांगी । द्रौपदी को दिए हुए दुःख के लिए रानी ने पश्चात्ताप किया ।

पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके थे। शर्त के अनुसार अब राज्य उन्हें वापिस मिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्यो पन की नीयत पहले से ही विगड़ चुकी थी। इतने साल राज्य करते करते उसने बड़े वड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह बड़े बड़े महारथी उसके पत्त में होगए थे। राजा होने के कारण सैनिक शक्ति भी उसने बहुत इक्षद्वी कर ली थी। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। वह सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से वन में निवास कर रहे हैं फिर मेरा क्या विगाड़ सकते हैं। इन सब बातों को सोच कर उसने राज्य वापिस करने से इन्कार कर दिया।

पाण्डवों को अपने वल पर विश्वास था। दुर्योधन द्वारा किया गया अपमान भी उनके मन में खटक रहा था। इस लिए वे युद्ध के लिए तैयार होगए, किन्तु युधिष्ठिर शान्तिष्रिय थे। वे चाहते थे जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। दुर्योधन की इस मनो-दृत्ति को देख कर उन्होंने सोचा—यदि अपनी आजीविका के लिए हम लोगों को सिर्क पाँच गाँव मिल जायँ तो भी गुजारा हो सकता है। यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात इक सकता है।

श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सके, शान्ति को कायम रखना चाहते थे। युधिष्ठिर ने अपनी वात श्रीकृष्ण के सामने रक्खी और उन्हीं पर सन्धि का सारा भार डाल दिया।

द्रौपदी को युधिष्ठिर की यह वात श्रच्छी न लगी । दुःशासन द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय में कॉटे की तरह चुभ रहा था।वह उसका वदला लेना चाहती थी। अपने खुले हुए केशों को हाथ में लेकर द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहने लगी- प्रभो । आप सन्धि के लिए जारहे हैं। विशाल साम्राज्य के वदले पाँच गाँव देकर कौन सन्धि न करेगा ? उसमें भी जब सन्धि कराने वाले आप सरीखे महापुरुष हों। आपने हमारे भरण पोपण के लिए पॉच गॉवों को पर्याप्त मान कर शान्ति रखना उचित समभ्ता है, किन्तु मैं गॉवों की भूखी नहीं हूँ। जंगल में रह कर भी मैं अपने दिन मसन्ततापूर्वक काट सकती हूँ। मुक्ते साम्राज्य की परवाइ नहीं है। मैं तो अपने इन केशों के अपमान का वदला चाहती हूँ।जिस समय दुष्ट दुःशासन ने इन्हें खींचा था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये केश उसके रक्त से न सींचे जाएंगे तव तक मैं इन्हें न वॉंधॅ्गी। क्या मेरे ये केश खुले ही रह जाएंगे? क्या एक महिला का अप-मान आपके लिये कोई महत्त्व नहीं रखता? भीम ने दुःशासन का वथ और दुर्योधन की जंघा चूर चूर करने की प्रतिज्ञा की है। क्या उसकी पतिज्ञा अपूर्ण ही रह जायगी ?

दुर्योधन ने हमारे साथ क्या नहीं किया ? जहर देकर मार हालने का प्रयत्न किया, लाख के घर में जला देना चाहा, दुर्वासा म्रान से शाप दिलाने की कोशिश की, हमारा जगह जगह अपमान किया, मेरी लाज छीनने में भी कसर नहीं रक्खी। वनवास तथा ग्राप्तवास के वाद शर्त के अनुसार हमें सारा साम्राज्य मिलना चाहिए उसके बदले आप पाँच गाँव लेकर सन्धि करने जा रहे हैं, क्या यह अन्याय का पोषण नहीं है ? क्या यह पापी दुर्योधन के लिए आप का पचपात नहीं है ? क्या हमारे अपमानों का यही बदला है ? द्रीपदी की वक्तता सुन कर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे उसके शरीर में कोई देवी उतर आई हो। सब के सब युद्ध के लिए उत्तेजित हो उठे।पाँच गाॅव लेकर सन्धि करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा।

श्रीकृष्ण द्रौपदी की बातों को धेर्यपूर्वक सुनते रहे। अन्त में कहने लगे— द्रौपदी! तुमने जो बातें कही हैं वे अन्तरशः सत्य हैं। तुम्हारे साथ कौरवों ने जो दुर्व्यवहार किया है उसका बदला युद्ध के सिवाय कुछ नहीं है। सारी दुनिया ऐसा ही करती है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। हिंसा पाशिवक वल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता ! सभी शास्त्र हिंसा की अपेना अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं। मैं इस सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दुनिया के सामने यह आदर्श उपस्थित करो कि अहिंसा हिंसा को किस प्रकार दवा सकती है। महाराज युधिष्ठिर का भी यही कहना है।

तुम्हारी पुरानी घटनाओं में सब जगह आहिंसा की जीत हुई
है। दुःशासन ने तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया। द्रौपदी!
तुम्हीं बताओ इस में हार किस की हुई १ दुःशासन की या तुम्हारी?
वास्तव में पतन किसका हुआ, उसका या तुम्हारा? यदि उस समय
शस्त्र से काम लिया जाता तो पाण्डव प्रतिज्ञाश्रष्ट हो जाते। ऐसी
दशा में पाण्डवों का उज्ज्वल यश मिलन हो जाता। लाचागृह
और दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया
भीर अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की। वह विजय सदा के लिए अमर
रहेगी और संसार को कल्याण का मार्ग वताएगी। में चाहता
हूँ तुम उसी प्रकार की विजय फिर प्राप्त करो। खून खरावी द्वारा
उस विजय को मिलन न बनाना चाहिए।

द्रौपदी ! तुम इन केशों को दिखा रही हो । ये केश तो भौतिक वस्तु हैं । थोड़े दिनों वाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे । इन का लोच करके भी तुम अपनी मितज्ञा से छुटकारा पा सकती हो। किन्तु अहिंसा धर्म के जिस महान् आदर्श को तुमने अब तक दुनिया के सामने रक्ता है उसे मिलन न होने दो। उसके मिलन होने पर वह धव्वा मिटना असम्भव हो जाएगा। उस महान् आदर्श के सामने भीम की प्रतिज्ञा भी तुच्छ है।

तुम वीराङ्गना और वीर पुत्री हो। मैं तुम से सची वीरता की आशा रखता हूँ। सची वीरता धर्म की रचा में है, द्सरे के पाण लेने में नहीं। द्रौपदी! जिस आत्मिक बल ने तुम्हारी चीरहरण के समय रचा की थी वही तुम्हारी पतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वही तुम्हारे केशों के धब्वे को मिटाएगा। उसी पर निर्भर रहो। पाश्विक बल की आरे ध्यान मत दो।

कृष्ण की वार्तों से द्रौपदी का भावेश कम हो गया।वह शान्त होकर बोली-आप प्रयत्न की जिए अगर दुर्योधन मान जाय।

श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास गए किन्तु उसने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसे अपनी पाश्चिक शक्ति पर गर्व था। उसने उत्तर दिया— पाँच गाँव तो वहुत वड़ी चीज है। मैं सुई के अग्र-भाग जितनी जमीन भी विना युद्ध नहीं दे सकता। श्रीकृष्ण द्वारा की गई सन्धि की वातचीत निष्फल हो गई। दुर्योधन की पैशाचिक लिप्सा सभी लोगों के सामने नग्न रूप में आ गई।

दोनों भोर से युद्ध की तैयारियाँ हुई। कुरुक्षेत्र के मैदान में भ्रात् हु आचौहिणी सेना खून की प्यासी बन कर आ हटी। महान् नरसंहार होने लगा। खून की निदयाँ वह चलीं। विजय पाण्डवों की हुई किन्तु वह विजय हार से भी बुरी थी। पाँच पाण्डवों को छोड़ कर सारे सैनिक युद्ध में काम भागए। मेदिनी लाशों से भर गई। देश की युवाशक्ति मिट्यामेट हो गई। लाखों विधवाओं, हुद्धों और बालकों के क्रन्दन से भरी इन्द्रमस्थपुरी में युधिष्टिर

#### राजसिंहासन पर पैठे।

यह दृश्य देख कर द्रीपदी का हृद्य दहल चठा। उसे विश्वास हो गया कि हिंसात्मक युद्ध में विजित और विजयी दोनों की हार है और अहिंसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है। दोनों का कल्याण है। उस सूने राज्य में द्रीपदी का मन न लगा। शान्ति प्राप्त करने के लिए उसने दीचा लेली। पाँचों पाण्डव भी संसार से विरक्त होकर सुनि बन गए।

शुद्ध संयम का आराधन करते हुए यथासमय समाधि पूर्वक काल करके पाँचों पाण्डव मोच में गए। द्रौपदी पाँचवें ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुई। वहाँ मे चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी भौर वहीं से मोच जाएगी।

## (६) कौशल्या

पाचीन समय में छशस्यल नाम का श्रात रमणीय एक नगर था। वहाँ राजा के सव गुणों से युक्त सुकोशल नाम का राजा न्याय नीति पूर्वक राज्य करता था। प्रजा को वह श्रपने पुत्र के समान समस्ता था इसी लिए प्रजाभी उसे हृदय से श्रपना राजा बानती थी। उसकी रानी का नाम श्रमृतप्रभा था। उसका स्वभाव बहुत कोमल श्रीर मधुर था। छुळ समय पश्रात् रानी की छित्त से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम अपराजिता रक्ता गया। रूप लावण्य में वह श्रद्धत थी। श्रपने माता पिता की इकलोती सन्तान होने के कारण वे उसे वहुत लाह प्यार करते थे। उसका लाह-प्यार वाला द्सरा नाम कोशन्या था। श्रनेक धार्यों की संरक्तणता में वह दहने लगी। जब वह स्त्री की सब कलाओं में निषुण होकर पुवातस्था को माप्त हुई तब माता पिता को उसके श्रनु रूप वर खोजने की चिन्ता पैदा हुई।

इधर श्रयोध्या नगरी के श्रन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे

थे। मातापिता के दीचा ले लेने के कारण राजा दशरथ बाल्यावस्था में ही राजिस हासन पर विठा दिये गये थे। जब वे युवावस्था को प्राप्त हुए और राज्य का कार्य स्वयं सम्भालने लगे तब उनका ध्यान अपने राज्य की दृद्धि करने की ध्योर गया। श्रपने अपूर्व पराक्रम से उन्होंने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया। एक समय उन्होंने कुशस्थल पर चढ़ाई की। राजा दशरथ की सेना के सामने राजा छुकोशल की सेना न उहर सकी। अन्त में सुकोशल पराजित हो गया। राजा सुकोशल ने श्रपनी कन्या कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। इससे दोनों राजाओं का सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ हो गया। श्रयोध्या में आकर राजा दशरथ रानी कौशल्या के साथ प्रानन्द पूर्वक समय विवाने लगा।

मिथिसा का राजा जनक और राजा दशरथ दोनों समवयस्क थे। एक समय वं दोनों उत्तरापथ की छोर गये। वहाँ कीतुक-मंगल नगर के राजा शुभगति की कन्या कैकयी का स्वयंवर हो रहा था। वे भी वहाँ पहुँचे। राजाओं के बीच में वे दोनों चन्द्र और सूर्य के समान शोभित हो रहे थे। वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर कैक्यी प्रतिहारी के साथ खयंवर मण्डप में आई। वहाँ चपियत राजाओं को देखती हुई वह कामे बढ़ती गई। राजा इशस्थ के पास आकर वह खड़ी होगई और वरमाला उनके गले में डाल दी। यह देख फर दूसरे रानाओं को बहुत बुरा लगा। जबर्दस्ती से कैंक्यी को छीन लेने के लिये दे युद्ध की तव्यारी करने लगे। राजा शुभवति घौर गना दशरथ भी लड़ाई के लिये तय्यार हुए। राजा दशरथ के रथ में बैठ कर कैकयी उसका सार्थी वनी। उस ने ऐसी बतुराई से रथ फो हांकना शुरू किया जिससे राजा दशरथ की लगातार विजय होती गई। अन्त में सब राजाओं को परास्त कर राजा दशरथ ने कैकयी के साथ विवाह किया। प्रसन्न होकर

राजा दशरथ ने कैकयी से कहा— हे मिये! तुम्हारे सार्थीपन के कारण ही मेरी विजय हुई है। मैं इससे बहुत मसन्न हूँ। तुम कोई कर मांगो। कैकयी ने उत्तर दिया— खामिन्! समय आवेगा तब मॉग लूँगी। अभी आप इसे अपने ही पास धरोहर की भाँति रिक्प। इसके पश्चात् राजा दशरथ कैकयी को लेकर अपने नगर में क्ले आए। कुछ समय बाद उसने सर्वाङ्ग सुन्दरी राजकुमारी सुमित्रा (मित्राभू, सुशीला) और सुमभा के साथ विवाह किया।

रानियों के साथ राजा दशरथ सुखपूर्वक अपना समय विताने लगे। रानी कौशल्या में अनेक गुण थे। उसका स्वभाव बढ़ा सीधा सादा और सरल था। सौतिया ढाइ तो उसके अन्दर नाम मात्र को भी न था। कैकयी, सुपभा और सुपित्रा को वह अपनी छोटी बहनें मान कर उनके साथ बड़े प्रेम का व्यवहार करती थी। सद्-गुणों के कारण राजा ने उसे पटरानी बना दिया।

एक समय रात्रि के पिछले पहर में कोशन्या ने बलदेव के जन्म सूचक चार महास्वम देखे। उसने अपने देखे हुए स्वम राजा को सुनाये। राजा ने कहा- निये! तुम्हारी कुच्चि से एक महान् मतापी पुत्र का जन्म होगा। रानी अपने गर्भ का यत्र पूर्वक पालन करने लगी। गर्भिस्थिति पूरी होने पर रानी ने पुण्डरीक कमल के समान वर्ण वाले पुत्र को जन्म दिया।

पुत्र जन्म से राजा दशरथ को अत्यन्त हर्ष हुआ। प्रजा खुशियाँ मनाने लगी। अनेक राजा विविध प्रकार की भेटें लेकर राजा दशरथ की सेवा में उपस्थित होने लगे। खजाने में पद्मा (लक्ष्मी) की बहुत दृद्धि हुई, इससे राजा दशरथ ने पुत्र का नाम पद्म रखा। लोगों में ये राम के नाम से मख्यात हुए। ये बलदेव थे।

कुछ समय पथात् रानी सुमित्रा ने एक रात्रि के शेष भाग में ष्सुद्वि के ज्न्म स्चक् सात् महास्वम् देखे। समय पूरा होने पर उसने एक मतापी, तेजस्वी भौर पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया । पुत्र जन्म से राजा, रानी तथा प्रजा सभी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। राजा ने पुत्र का नाम नारायण रक्ता किन्तु लोगों में वह 'लक्ष्मण' इस नाम से प्रख्यात हुआ। ये दोनों भाई पृथ्वी पर चन्द्र श्रीर सूर्य के समान शोभित होने लगे।

इसके पश्चात् कैकयी की कुक्ति से भरत और सुप्रभाकी कुक्ति से शत्रुघ्न ने जन्म लिया। योग्य समय पर कलाचार्य के पास सब कलाएं सीख कर चारों भाई कला में प्रवीख हो गये।

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयोध्या में पधारे। राजा दशरथ उन्हें वन्दना नमस्कार करने के लिये गया। मुनि ने समयोचित धर्मदेशना दी। राजा ने अपने पूर्वभव के विषय में पूछा। मुनिराज ने राजा को उसका पूर्वभव कह मुनाया जिससे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य सौंप कर दीचा लेने का निश्चय किया।

राम के राज्याभिषेक की बात सुन कर कैकयी के हृदय में ईष्यीं जल्पन हुई। उसने स्वयंवर के समय दिये हुए वरदान को इस समय राजा से मांगा और कहा कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिले और राम को वनवास। इस दुःखद वरदान को सुन कर राजा को मूर्च्छा आ गई। जब राम को इस बात का पता लगा तो वे शीझ ही वहाँ आये। शीतल उपचारों से राजा की मूर्च्छा द्रकर उनकी आज्ञा से वन जाने को तथ्यार हुए। सब से पहले वे माता कैकयी के पास आये। उसे प्रणाम कर वन जाने की आज्ञा मांगी। इसके पश्चात् वे माता की शाल्या के पास आये। वन जाने की बात सुन कर उनको आति दुःख हुआ किन्तु इस मारे प्रपंच को रचने बाली दासी मन्थरा पर और कठिन वरदान को माँगने वाली रानी सुक्यी पर उन्होंने जरा भी कोभ नहीं किया और न उनके प्रति

किसी प्रकार के कड़तापूर्ण शब्दों का प्रयोग ही किया। माता कौशल्या ने गरूभीरता और धैटर्प पूर्वक राम को वन में जाने की अनुमतिदी। पतित्रता सीता भी राम के साथ वन को गई और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गया।

कौशल्या के हृद्य में जितना स्नेह राम के लिये था पतना ही स्नेह लक्ष्मण और भरतादि के लिये भी था। सीता हरण के कारण रावण के साथ संग्राम करते हुए लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और वह मूर्च्छित होकर गिर पढ़ा यह खबर जब अयोध्या पहुँची तो रानी कौशल्या को बहुत दुःख हुआ। वह सोचने लगी राम! तुम लक्ष्मण के विना वापिस अकेले कैसे आओगे १ न्याकुल होती हुई सुमित्रा को उसने आश्वासन देकर धैर्य वंधाया। इतने में नारद ने आकर लक्ष्मण के ख्वस्थ होने की खबर कांशल्या आदि रानियों को दी तब कहीं जाकर उनकी चिन्ता द्र हुई।

अपने पराक्रम से लंका पर बिजय माप्त करके लक्ष्मण और सीता सहित राम बापिस अयोध्या में क्याये। भरत के अत्याग्रह से राम ने श्रयोध्या का राज्य स्वीकार किया।

रानी कौशल्या ने राम को दुन में जाते देखा और लंका पर दिजय प्राप्त कर वापिस लौटते हुए भी देखा। राम को वनवासी तपस्त्री वेप में भी देखा और राज्य वैभव से युक्त राजसिंधासन पर वैठे हुए भी देखा। कौशल्या ने पति खुख भी देखा और पुत्र-वियोग के दुःख को भी सड़न लिया। वह राजरानी भी बनी और राजमाता भी बनी। इसने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु उसे करों भी आत्मिक शान्ति का अञ्चभव नहीं हुआ। संसार के प्रति छसे वैराग्य होगया। सांसारिक वंपनों को तोड़ कर उसने दीला अदीकार कर सी। कई वर्षों तक खुद्ध संयम का पालन कर सद-यति को प्राप्त किया।

# (७) मृगावती

मृगावती वैशाली के प्रसिद्ध महाराजा चेटक (चेट्टा) की पुत्री थी। उसकी एक बहिन का नाम पद्मावती था जो चम्पा के राजा एचिवाहन की रानी थी। सती पद्मावती ने भी अपने उज्ज्वल चित्र द्वारा सोलह सतियों के पवित्र हार को सुशोभित किया है। उस का चरित्र धागे दिया जाएगा।

सृगावती की द्सरी वहिन का नाम त्रिशला था। जो महाराज सिद्धार्थ की रानी थी। उसी के गर्भ से चरम तीर्थङ्कर श्रमण मगवान महावीर का जन्म हुआ था। पद्मावती भौर त्रिशला के सिवाय सृगावती के चार वहनें भौर थीं।

मृगावती बहुत छुन्दर, धर्म परायण और गुणवती थी। उस फा विवाह कौशाञ्ची के महाराजा शतानीक के साथ हुआ था। ध्रपने गुणों के कारण वह उसकी पटरानी वन गई थी।

कौशाम्बी वाणिज्य, ज्यवसाय श्रीर कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ वहुत से चित्रकार रहते थे।

एक बार कोशास्त्री का एक चित्रकार चित्रकला में श्रधिक प्रचीण होने के लिए सांकेतनपुर गया। वहाँ एक बुढ़िया चितेरन के घर ठहर गया। बुढ़िया का लड़का चित्रकला में बहुत निपुण था। कौशास्त्री का चित्रकार वहीं रह कर चित्रकला सीखने लगा।

एक वार बुढ़िया के घर राजपुरुष आए। वे उसके लड़के के नाम की चिट्ठी लाए थे। बुढ़िया उन्हें देख कर छाती और सिर कूटती हुई जोर जोर से रोने लगी। कौशास्वी के चित्रकार ने उस से रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा— वेटा ? यहाँ सुर्भिय नाम के यस का स्थान है। वहाँ मित वर्ष मेला भरता है। उस मेले के दिन किसी न किसी चित्रकार को उस यत्त का चित्र अवश्य बनाना पड़ता है। यदि चित्र में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाय तो यत्त चित्रकार के पाण ले लेता है। यदि उस का चित्र बनाने के लिए कोई तैयार न हो तो यत्त कुषित होकर नगर में उपद्रव मचाने लगता है। बहुत से लोगों को मार ढालता है।

इस बात से ढर कर बहुत से चितरे नगर छोड़ कर भाग गए,
फिर भी यन्न का कोप कम नहीं हुआ। सांकेतनपुर में सभी लोग
भयभीत रहने लगे। यह देख कर यन्न को मसम करने के लिए
राजा ने सिपाहियों को भेज कर चितरों को फिर नगर में बुला
लिया। मेले के दिन मत्येक चित्रकार के नाम की चिही घड़े में
हाल कर एक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है। जिसके नाम
की चिही निकलती है उसी को यन्न का चित्र बनाने के लिए जाना
पड़ता है। आज मेले का दिन है। मेरे पुत्र के नाम की चिही निकली
है। मेरा यह इकलोता बेटा है। इसी की कमाई से घर का निभाव
हो रहा है। यह चिही यमराज के घर का निमन्त्रण है। इस हदावस्था में इस पुत्र के बिना मेरा कौन सहारा है?

कीशाम्बी के चित्रकार ने कहा— माताजी! श्राप शोक मत कीजिए। यन का चित्र बनाने के लिए श्रापके पुत्र के बदले में चला जाऊँगा। इस प्रकार उसने दृद्धा के शोक को द्र कर दिया। धैर्य, उत्साह श्रीर साइस पूर्वक वह पुलिस के साथ हो लिया। उस ने उसी समय अहम तप का पचक्लाण कर लिया और चित्र बनाने के लिए केसर, कस्तूरी श्रादि महा सुगन्धित पदार्थों को साथ ले लिया। पवित्र होकर वह यन्न के मन्दिर में पहुँचा। केसर, चन्दन, अगर, कस्तूरी श्रादि सुगन्धित पदार्थों के विविध रंग बना कर उस ने यन्न का चित्र बनाया। किर चित्र की पूजा करके एकाग्र चित्र से उसके सामने चैठ कर श्रीर हाथ जोड़ कर कहने लगा— हे यत्ताधिराज! मैंने आप का चित्र वनाया है। उस में यिद्व कोई त्रुटि रह गई हो तो इस सेवक को त्तमा की जिएगा। आप के सन्तोष से सभी का कल्याण है। नगर के सभी लोग आपकी प्रसन्नता चाहते हैं।

यत्त चित्रकार की स्तुति से प्रसन्न हो गया और वोला- चित्र-कार! मैं तुम पर सन्तुष्ट हूँ। अपना इच्छित वर मांगो।

चित्रकार ने फहा - यदि आप प्रसन्न हैं तो अब यहाँ के लोगों को अभयदान देदीजिए।दया स्वर्ग और मोन्न की जननी है।

चित्रकार का परोपकार से भरा हुआ कथन सुन कर यचा और भी प्रसन्न हो गया और वोला-आज से लेकर जीवन पर्यन्त में किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। किन्तु यह वरदान तो मेरी सद्गति या परोपकार के लिए हैं। तुम अपने लिए कोई दूसरा वर मांगो।

चित्रकार ने उत्तर दिया— आपने मेरी पार्थना पर ध्यान देकर जीव हिंसा को बन्द कर दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। यदि आप विशेष प्रसन्न हैं तो मैं द्सरा वर मॉगता हूँ— आप अपने मन को आत्मकल्याण की श्रोर लगाइए।

यत्त अत्यन्त प्रमम होकर बोला- तुम्हारी बात में स्वीकार करता हूँ, किन्तु यह भी मेरे हित के लिए है। तुम अपने हित के लिए कुछ मांगो।

यत्त के वार बार आग्रह करने पर चित्रकार ने कहा- यदि आप मेरे पर अत्यधिक मसन्न हैं तो मुक्ते यह वर दीजिए कि मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के एक भाग को देख कर सारे का चित्र खींच सक्ँ।

यत्त ने 'तथाऽस्तु' कह कर उसकी प्रार्थना के अनुमार वरें दे दिया। चित्रकार अपने अभीष्ट को प्राप्त कर वहुत खुश हुआ और अपने स्थान पर चला आया। उसके युँह से सारा हाल सुन कर राजा और प्रजा को वड़ा हर्ष हुआ।सभी निर्भय होकर आनन्द पूर्वक रहने लगे। चित्रकार अपनी कुशलता के कारण सब जगह मसिद्ध हो गया। उसकी कीतिं द्र द्र तक फैल गई।

एक बार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने के लिए , उसी चित्रकार को जुलाया। राजा ने उसकी बहुत पशंसा की और अपनी चित्रशाला में विविध पकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा।

चित्रकार अवनी कारीगरी दिखाने लगा।सिंह,हाथी मादि पाणी , ऐसे मालूम पढ़ते थे जैसे वे अभी बोलेंगे।पाकृतिक दृश्य ऐसे मालूम , पढ़ते थे जैसे वास्तविक हों। सभी चित्र सजीव तथा भावपूर्ण थे।

एक बार रानी मृगावती अपने महल की खिड़की मैं बैठी हुई
थी। उसका अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया। यच द्वारा
प्राप्त हुए वरदान के कारण उसने सारी मृगावती का ह्वह चित्र
बना दिया। चित्रबनाते समय उसकी पीछी से काले रंग का एक
धव्वा चित्र की जांघ पर गिर पड़ा। चित्रकार ने उसे पांछ दिया
किन्तु फिर भी वहाँ काला चित्र बना रहा। चित्रकार ने सोचा—
मृगावती की जांघ पर सचमुच काला तिल होगा इसी लिए वरदान
के कारण वार वार पोंछने पर भी यह द्गा यहाँ से नहीं मिटता।
यह चित्र देखने वाले के दिल में सन्देह पैदा करने वाला है, किन्तु
नहीं निक्रलने पर क्या किया जाय। इस चित्र को वस्त्र पिरना देने
चाहिएं जिससे यह तिल दक जाय। यह सोच कर काम को द्सरे
दिन के लिए मुन्तवी करके वह अपने घर चला नया।

अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने के लिए आए। अनेक प्रकार के सुन्दर और कलापूर्ण चित्रों को देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। चित्र देखते हुए वे मृगावती के वस्त रहित चित्र के पास भा पहुँचे। चित्र को देख कर उन्हें चित्र-कार की कुशलता पर आश्चर्य होने लगा। भचानक उनका ध्यान जंघा पर पड़े हुए तिल के निशान पर गया। राजा के मन में सन्देह हो गया। वे सोचने लगे— इस चित्रकार का मृगावती के साथ ग्रुप्त सम्बन्ध होगा, नहीं तो वह इस तिल को कैसे जान सकता है। उसका अपराध बहुत वहा है, इसके लिए उसे मृत्यु दण्ड मिलना चाहिए। यह निश्रय करके राजा ने उसके लिए मृत्युदण्ड की आज्ञा दे दी।

चित्रकार ने त्तमा याचना करते हुए कहा- महाराज! मुकें एत की तरफ से वरदान मिला हुआ है। यह वात सभी लोग जानते हैं। आप भी इससे अपरिचित न होंगे। उस वर के कारण में किसी वस्तु या व्यक्ति का एक अङ्ग देख कर पूरा चित्र बना सकता हूँ। मैंने महारानी का केवल एक अंगूठा देखा था, उसी से वर के कारण सारा चित्र खींच दिया। जंघा के दाग को निकालने के लिए मैंने कई वार प्रयत्न किया किन्तु वह न निकला। हार कर मैंने दूसरे दिन इस चित्र को कपड़े पहिनाने का निश्चय किया जिस से यह दाग डक्ष जाय। मैंने आप से सची बात निवेदन कर दी है, छब आप जो चाहें कर सकते हैं। आप हमारे मालिक हैं।

राजा ने चित्रकार की परीचा के लिए उसे एक कुञ्जा का केवल मुंह दिखा कर सारी का चित्र बनाने की आजा दी। चित्रकार ने कुञ्जा का हुवहू चित्र बना दिया। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। फिर भी उसने इस बात को अपना अपमान समभा कि चित्रकार ने रानी का चित्र उससे बिना पूछे इस प्रकार बनाया। इस लिए राजा ने यह कहते हुए कि भविष्य में यह किसी कुलवती महिला का चित्र न खींचने पावे, चित्रकार का अंगूठा काट लेने की आजा दे दी।

विना दोष के दण्डित होने के कारण चित्रकार को यह वात बहुत बुरी लगी। बसने मन में बदला लेने का निश्रय किया। धीरे धीरे नाएं हाथ से चित्र वनाने का अभ्यास कर लिया। इस के वाद उसने मृगावती का चित्र वनाया और उसे शतानीक के परम शत्रु अवन्ती के राजा चण्डमधोतन के पास लेगया।

राजा चण्डमद्योतन उस सुन्दर चित्र को देख कर आश्चर्य में पड़ गया और चित्रकार से पूछने लगा— यह चित्र कान्पनिक है या वास्तव में इतनी सुन्दर स्त्री संसार में विद्यमान है १ ऐसा भाग्य-शाली पुरुष कौन है जिसे ऐसी सुन्दरी पत्नी रूप में प्राप्त हुई है।

चित्रकार ने उत्तर दिया-महाराज ! यह चित्र काल्पनिक नहीं है। यह चित्र आपके शत्रु कौशाम्बी के राजा शवानीक की पट-रानी मृगावती का है। महाराज ! चित्र तो चित्र ही है। मृगावती का बास्तविक सौन्दर्थ इससे हजारों गुणा अधिक है।

चित्रकार की वात सुनते ही राजा के हृदय में काम विकार जागृत हो गया। साथ में पुगना वैर भी ताजा हो गया। उसने मन में सोचा— ऐसी सुन्दरी तो मेरे महलों में शोभा देती है। शतानीक के पास उसका रहना उचित नहीं है। यह सोच कर ध्रपने वच्चजंघ नामक द्त को बुलाया और मृगावती की मांगनी करने के लिए शतानीक के पास भेज दिया।

द्त कौशास्वी पहुँचा। शतानीक के सामने जाकर उसने चण्ड-मद्योतन का सन्देश सुनाया— महाराज! हमारे महाराजा ने श्रापकी रानी मृगावती की मांगनी की है और कहलाया है— जैसे मिए शीशे के साथ शोभा नहीं देती उसी प्रकार मृगावती भापके साथ नहीं शोभती। इस लिए उसे शीघ्र मेरे श्रधीन कर दीजिए। मुकुद्र सिर पर ही शोभता है, पैर पर नहीं। यदि आप को अपने जीवन और राज्य की चिन्ता हो तो विना हिचकिचा-हट मृगावती को सौंप दीजिए।

द्त का वचन सुन कर शतानीक को बहुत क्रोध आया। इस

ने उत्तर दिया- तुम्हारा राजा महामूर्ख है जो लोक विरुद्ध मांगनी करता है। हमेशा कन्या की मांगनी होती है विवाहिता स्त्री नहीं मांगी जाती, इस लिए तुम्हारे राजा को जाकर कहना- तुम्हारे सरीखे पैर के समान नीच राजा के घर मुक्कट जैसी मृगावती नहीं शोभती। वह तो हमारे सरीखे सिर के समान उत्तम राजाओं के अन्तः पुर में ही शोभती है। अगर तुम्हें अपने जीवन, धन और राज्य को सुरक्ति रखना हो तो मृग। वती को प्राप्त करने का प्रयत्न मत करना। द्त का वध करना नीति विरुद्ध समभ कर शतानीक ने उसे अपमानित करके नगरी से वाहर निकलवा दिया।

दृत ने अवन्ती में पहुँच कर सारी बात कही। चण्डप्रद्योतन ने कुपित होकर बड़े बड़े चोदह राजाओं की संना के साथ कोशाम्बी पर चढ़ाई कर दी। सेना ने शीघ्रता से कोशाम्बी पहुँच कर नगरी के चारों तरफ घेरा डाल दिया। राजा शतानीक भा शत्रु को अपने राज्य पर चढ़ाई करते देख कर तैयार होने लगा। उसने नगरी के द्वार बन्द कर दिए और भीतर रह कर लड़ना शुक्क किया। शतानीक बहुत देर तक लड़ना रहा परन्तु चण्डपद्योतन की सेना बहुत बढ़ी थी। सागर के समान उसकी विशाल सेना को देख कर शतानीक हिम्मत हार गया। डर के कारण उसे भयातिसार हो गया और घन्त में उसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई।

अवस्मात् अपने पति का मरण जान कर मृगावती को बहुत दुः त हुआ। अपने शील की रत्ता के लिए उचित अवसर जान कर उस ने शोक को हृदय में दवा लिया और एक वास चली। उसने चण्डमद्योतन को करलाया— मेरे पति का आप के भय से देहान्त हो गया है। इस लिए लौकिक रीति के अनुसार मैं अभी शोक में हूँ। मेरा पुत्र उदयन कुमार अभी छोटा है। वह राज्य को नहीं सम्भाल सकता। इस लिए कुछ समय बाद जब बदयन कुनार राज्य सम्भाल लेगा झौर मैं शोक मुक्त हो नाऊँगी तो खयं झापके पास चली आऊँगी। आप किसी बात के लिए मुक्त पर अमसन्न न होइएगा। यदि आपने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया झौर शोक की अवस्था में भी राज्य और मुक्त पर अधिकार जमाने का भयन किया तो मुक्ते प्राग्ण त्यागने पड़ेंगे। इससे आपका मनोर्थ यिट्टी में मिल जाएगा। इस लिए लड़ाई बन्द करके आप भपने राज्य की ओर चले जाइये इसी में कल्याण है।

राजा ने मृगावती की बात मान ली और लड़ाई पन्द करके सेना सहित अवन्ती की ओर प्रस्थान कर दिया।

चण्डमद्योतन के लौट जाने पर मृगानती ने पति का मृत्यु संस्कार किया। कौशाम्बी के चारों ओर मजंबूत दीनाल बन-चाई जिससे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सके। उदयनकुभार को अस्त्र शस्त्रों की शिक्ता दी। धीरे धीरे उसे राज्य का भार सम्भा-लने योग्य बना दिया।

चण्डमद्योतन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए उत्कण्डित था। कुछ वर्षों के बाद उसने मृगावती को चुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने कीशाम्बी में जाकर मृगावती को चण्डमद्योतन का सन्देश सुनाया। मृगावती ने उत्तर दिया— मैं तुम्हारे राजा को मन से भी नहीं चाहती। मैंने अपने शील की रचा के लिए युक्ति रची थी। महाराजा शतानीक की मृत्यु हो जाने से मैं आजन्म बहाचर्य का पालन कहँगी। किसी द्सरे पुरुप को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इस लिए तुम लोग वापिस जाकर अपने राजा से कह दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे।

सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि मृगावती अपने शील पर इड़ है। उन्होंने अवन्ती में जाकर सारी बात राजा से कही। चण्ड-प्रशोधन ने नमी समग कौशावती पर जहार कर ही और नगरी के पास पढ़ाव ढाल कर द्त द्वारा मृगावती को कहलाया- मृगावती । यदि तुम भ्रापना भौर श्रपने पुत्र का भला चाहती हो तो शीघ्र मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जायगा ।

मृगावती ने भापत्ति को आई हुई जान कर नगरी के पाकार पर सिपाहियों को तैनात कर दिया। सब प्रकार का प्रबन्ध करके बह अपने शील की रत्ता के लिए नवकार मन्त्र का जाप करने लगी।

उसी समय ग्रामानुग्राम विचर कर जगत् का कन्याण करते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी कौशाम्बी पथारे। नगरी के बाहर देवों ने समवसरण की रचना की। भगवान् के प्रभाव से श्रास पास के सभी प्राणी श्रपने वैर को भूल गए। राजा चण्ड-प्रद्योतन पर भी श्रसर पड़ा। भगवान् का उपदेश सुनने के लिए वह समवसरण में श्राया। मृगाबती को भी भगवान् के श्रागमन का समाचार जान कर वड़ी खुशी हुई। श्रपने पुत्र को साथ लेकर वह नगरी के बाहर भगवान् के दर्शनार्थ गई। वह भी धर्मोपदेश सुनने के लिए वैठ गई। भगवान् ने सभी के लिए हितकारक उप-देश देना शुरू किया।

भगवान् के उपदेश से मृगावती ने उसी समय दीना लेने की इच्छा प्रकट की। यह सुन कर चण्डमद्योतन को भी बड़ा हर्ष हुआ। उसने उदयन को कौशाम्बी के राजसिंहासन पर बैठा कर राज्या-भिषेक महोत्सव मनाया। मृगावती ने भी राजा को सदैव इसी प्रकार उदयन के ऊपर अपनी कृपादिष्ट बनाए रखने का सन्देश दिया।

इस के बाद मृगावती ने भगवान् के पास दीना भारण कर ली तथा महासती चन्दनवाला की भाज्ञा में विचरने लगी।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर विचरते हुए कौशाम्बी पधारे। चन्दनवाला का भी अपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगमन हुआ। एक दिन मृगावती अपनी गुरुआनी सती चन्दनवाला की आज्ञा लेकर भगवान् के दर्शनार्थ गई। वापिस लोटते समय रास्ते में भीड़ होने के कारण उसे बहुत देर खड़ी रहना पड़ा। इतने में रात हो गई। मृगावती अंधेरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची। वहाँ आकर उसने चन्दनवाला को वन्दना की। प्रवर्तिनी होने के कारण उसे उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा— साध्त्रियों को सूर्यास्त के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिये।

मृगावती अपना दोग स्वीकार करके उसके लिये पश्चात्ताप करने लगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा द्मरी साध्वियाँ अपने अपने स्थान पर सो गई, किन्तु मृगावती वैठी हुई पश्चात्ताप करती रही। धीरे धीरे उसके घाती कर्म नष्ट हो गए। उसे केवलज्ञान होगया।

श्रुँधेरी रात थी। सब सितयाँ सोई हुई थीं। उसी समय मृगा-वती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला सांप देखा। वह चन्दनवाला के हाथ की तरफ आ रहा था। यह देख कर मृगावती ने चन्दन-वाला के हाथ को उठा लिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती ने सांप की वात कह दी श्रीर निद्राभंग करने के लिए चमा मांगी।

चन्दनवाला ने पूछा-ऋंधेरे में भापने सॉप को कैसे देख लिया? मृगावती ने उत्तर दिया-भापकी कृपा से मेरे दोष नष्ट हो गए है, स्रतः ज्ञान कीज्योति प्रकट हुई है। चन्दनवाला-पूर्ण या भपूर्ण ?

मृगावती-भापकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है? चन्दनवाला- तव तो आपको केवलज्ञान पाप्त हो गया है।

विना जाने मुभ्त से आशातना हुई है। देरा अपगथ समा कीजिए।

चन्दनवाला ने मृगावती को बन्दना की। केवली की आशा-तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती कर्म नष्ट हो जाने से उसे भी केवलज्ञान होगया।

आयुष्य पूरी होने पर सती मृगावती सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई।

### (=) सुलसा

त्राज से लगभग अहाई हजार वर्ष पहले की बात है। मगध देश में राजगृही नाम की विशाल नगरी थी। वहाँ श्रेणिक नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके म्रनन्दा नाम वाली भार्या से उत्पन्न हुआ अभयकुमार नामक पुत्र था। वह औत्पातिकी, वैनियकी, कार्मिकी और पारिणामिकी रूप चारों बुद्धियों का निधान था। वही राजा का प्रधान मंत्री था। नगरी धन, धान्य आदि से पूर्ण तथा मुखी थी।

उसी नगरी में नाग नाम का रिथक रहता था। वह राजा श्रेणिक का सेवक था। उसके श्रेष्ठ गुणों वाली मुलसा नामक भाषी थी। नाग सारथी ने गुरु के समज्ञ यह नियम कर लिया था कि मैं कभी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रेमपूर्वक सुख से जीवन ज्यतीत करते थे। सुलसा सम्यक्त्व में दृढ़ थी। उसे कभी क्रोध न आता था।

एक बार नाग रथिक ने किसी सेठ के पुत्रों को आंगन में खेलते हुए देखा। बच्चे देवकुमार के समान सुन्दर थे। उनके खेल से सारा आंगन हास्यमय हो रहा था। उन्हें देख कर नाग रथिक के मन में आया— पुत्र के बिना घर सूना है। सब मकार का सुख होने पर भी सन्तान के बिना फीका मालूम पड़ता है। इस मकार के विचारों से उसके हदय में पुत्रमाप्ति की मबल इच्छा जाग उठी। वह पुत्रमाप्ति के लिए विविध मकार के उपाय सोचने लगा। इस के लिए वह मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना करने लगा। सुलसा ने यह देख कर उससे कहा— प्राणनाथ! पुत्र, यश, धन आदि सभी बस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने कर्मानुसार होती है। बाँधे हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इस में मनुष्य या देव कुछ नहीं कर सकते। मालूम पड़ता है, मेरे गर्म से कोई सन्तान न होगी इस

लिए आप द्सरा विवाह फर लीजिए।

नाग सारथी ने उत्तर दिया- मुक्ते तुम्हारे ही पुत्र की आवश्य-कता है। मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता।

सुलसा ने कहा— सन्तान, धन आदि किसी वस्तु का अभाव अन्तराय कर्म के उदय से होता है। अन्तराय को दूर करने के लिए हमें दान, तप, पचक्लाण आदि धर्म कार्य करने चाहिएं। धर्म से सभी वातों की प्राप्ति होती है। धर्म ही कल्पट्टल है। धर्म ही चिन्तायणि रत्न तथा कायधे हु है। भोले प्राणी स्वर्ग और मोल के देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकते हैं। उत्तम कुल, दीर्घ आयुष्य, स्वस्थ शरीर, पूर्ण इन्द्रियाँ, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, परस्पर प्रेम, गुणों का अनुराग, उत्तम सन्तान तथा ऐश्वर्य आदि सभी वातें धर्म से प्राप्त होती हैं। घर में लक्ष्मी, वाहु में बल, हाथों द्वारा दान, देह में सुन्दरता, मुंह में अमृत के समान मीठी वाणी तथा कीर्ति आदि सभी गुणों का कारण धर्म है।

किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए। उसकी पाप्ति के लिए शुभ कर्म तथा पुण्य जपार्जन करना चाहिये।

झुलसा की वात झन कर नाग सारथी की भी धर्म की ओर विशेष रुचि हो गई। दोनों उसी दिन से दान, त्याग और तपस्या आदि धर्म कार्यों में विशेष अनुराग रखने लगे।

एक वार देवों की सभा लगी हुई थी। मनुष्यलोक की वात चली।शक्रेन्द्र ने सुलसा की मशंसा करते हुए कहा-भरतखण्ड के मगध देश की राजगृही नगरी में नाग नाम का सारथी रहता है। उसकी भाषी सुलसा को कभी क्रोध नहीं आता। वह धर्म में ऐसी हुइ है कि देव दानव या मनुष्य कोई भी उसे विचलित करने में समर्थनहीं है। इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा को सुन कर हरिएागवेषी देव सुलसा की परीक्षा करने के लिए गृत्युलोक में आया। दो साधुओं का रूप बना कर वह मुलसा के घर गया। साधुओं को देख कर सुलसा बहुत हिंत हुई। यन में सोखने लगी— मेरा अहो-भाग्य है कि निर्श्रन्थ लाधु भित्ता के लिए मेरे घर पथारे हैं। साधुओं को बन्दना नयस्कार करने के बाद सुलसा ने हाथ जोड़ कर विनित्त की— मुनिराज! ज्ञाप के पधारने से मेरा घर पवित्र हुआ है। ज्ञाप को जिस वस्तु की चाहना हो फरमाइए।

म्निने उत्तर दिया— तुम्हारे घर में लत्तपाक तेल है। उम विद्वार के कारण बहुत से साधु ग्लान हो गए हैं। उनके उपचार के लिए इसकी आवश्यकता है।

'लामी हूँ' कह कर हिंपत होती हुई सुलसा तेल लाने के लिए अन्दर गई, जैसे ही वह ऊषर रक्खे तेल के पानन को उतारने लगी कि देवमाया के मभाव से बह हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। इसी प्रकार द्सरा और तीसरा थानन थी नीचे गिर कर फूट गया।

इतना जुनसान होने पर भी सुलसा के मन में विल्कुल खेद नहीं हुआ । वाहर आकर उसने सारा हाल साधुजी से कहा । साधुवेषधारी देव प्रसन्त हो गया । उसने अपने असली रूप में प्रकट होकर सुलसा से कहा— शक्तेन्द्र ने जैसी तुम्हारी प्रशंसा की थी, वास्तव में तुम वैसी ही हो। मैंने तुम्हारी परीत्ता के लिए साधु का वेष बनाया था। मैं तुम पर प्रसन्ध हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो।

सुलसाने उत्तर दिया- आप मेरे हृदय फी बात जानते ही हैं, फिर ग्रुभ्ते कहने फी क्या आवश्यकता है ?

देव ने ज्ञान द्वारा उसके पुत्रप्राप्ति रूप मनोरथ को जान कर सुलसा को वत्तीस गोलियाँ दीं और कहा— एक एक गोली खाती जाना। इनके प्रभाव से तुम्हें दत्तीस पुत्रों की प्राप्ति होगी। फिर कभी जब आवश्यकता पड़े गेरा स्मरण करना, मैं उसी समय उपस्थित हो जाऊँगा। यह कह कर देध अन्तर्थान हो गया।

गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा- मैं बत्तीस पुत्रों का क्या करूँगी ? यदि शुभ लच्चणों बाला एक ही पुत्र हो तो वही घर को भानन्द से भर देता है। अकेला चाँद रात्रि को प्रकाशित कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उज्जवल वना देता है, निर्मुण बहुत से पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते। अधिक पुत्रों के होने से धर्मकार्य में भी वाधा पड़ती है। यदि मेरे बत्तीस लत्तरणों वाला एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो वहुत अच्छा है। यह सोच कर उसने सभी गोलियाँ एक साथ खा लीं। उसके प्रभाव से सुलसा के वत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे वढ़ने लगे। सुलसा के उदर में भयङ्कर वेदना होने लगी। उस असहा वेदना की शान्ति के लिए सुलसा ने इरिणगवेषी देव का स्मरण किया। देव ने प्रकट होकर सुलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी। बत्तीस गोलियों को एक साथ खाने से तुम्हारे एक साथ बत्तीस पुत्रों का जन्म होगा। इन में से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर जाएंगे। यदि तुम श्रलग अलग वत्तीस गोलियाँ खाती तो अलग श्रलग वत्तीस पुत्रों को जन्म देती।

सुलसा ने उत्तर दिया— प्रत्येक प्राणी को अपने किए हुए कर्म भोगने ही पढ़ते हैं। आपने तो अच्छा ही किया था किन्तु अशुभ कर्मोदय के कारण मुक्त से गन्ती हो गई। यदि आप इस वेदना को शान्त कर सकते हों तो प्रयत्न की जिए नहीं तो मुक्ते बाँधे हुए कर्म भोगने ही पड़ेंगे।

हरिणगवेषी देव ने मुलसा की वेदना को शान्त कर दिया। समय पूरा होने पर उसने शुभ लच्चणों वाले बचीस पुत्रों को जन्म दिया। वहें भूमधाम से पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया। पारहवें दिन सभी के अलग अलग नाम रक्खे गए। पाँच पाँच धायमाताओं की देखरेख में सभी पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। नाग रिथक का घर पुत्रों के मधुर शब्द, सरल हँसी तथा बालकीडाओं से भर गया। सभी बालक एक से एक बढ़ कर सुन्दर थे। उन्हें देख कर माता पिता के हर्ष की सीमा न रही। योग्य अवस्था होने पर सभी को धर्म, कर्म और शस्त्र सम्बन्धी शिचा दी गई। सभी कुमार पुरुष की कलाओं में प्रवीण हो गए ख्रीर राजा श्रेणिक की नौंकरी करने लगे। युवा अवस्था प्राप्त होने पर नाग रिथक ने कुलीन और ग्रुणवती कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया।

एक वार राजा श्रेणिक के पास कोई तापसी (संन्यासिनी)
एक चित्र लाई। वह चित्र वैशाली के राजा चेटक की सुज्येष्ठा
नामक पुत्री का था। उसे देख कर श्रेणिक के मन में उससे विवाह
करने की इच्छा हुई। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अभय
कुमार विणक का वेश बना कर वैशाली में गया। वहाँ जाकर
राजमहल के समीप दुकान कर ली। उसकी दुकान पर सुज्येष्ठा
की एक दासी सुगन्धित वस्तुओं को खरीदने के लिए आने लगी।
अभयकुमार ने एक पट पर श्रेणिक का चित्र बना रक्खा था।
जिस समय दासी दुकान पर आती वह उस चित्र की पूजा करने
लानता। एक बार दासी ने पूछा— यह किस का चित्र है ?

मैं यह नहीं बता सकता, अभयकुमार ने उत्तर दिया। दासी के बहुत आग्रहपूर्वक पूछने पर अभयकुमार ने कहा- यह चित्र राजा श्रेणिक का है।

दासी ने सारी बात ग्रुज्येष्ठा से कही। ग्रुज्येष्ठा ने दासी से कहा ऐसा मयत्र करो जिससे इस राजा के साथ मेरा विवाह हो जाय। दासी ने जाकर यह वात अभयकुमार से कही। इस पर अभय कुमार ने एक ग्रुरंग तैयार कराई और श्रेणिक महाराज को कह- लाया-चैत्र शुक्ला द्वादशी के दिन इस सुरंग के द्वारा आपयहाँ आजाइएगा। सुज्येष्ठा को भी इस नात की खबर कर दी कि श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वैशाली में आएंगे।

वसी दिन श्रेणिक आया। सुज्येष्ठा उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगी। इतने में उसकी छोटी वहिन चेलणा ने कहा— मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और श्रेणिक के साथ विवाह करूंगी। दोनों वहिनें तैयार होकर छुरंग के मुंह पर आई। वहाँ आकर छुज्येष्ठा बोली— मैं अपना रजों का पिटारा भूल आई हूँ। मैं उसे लेने जाती हूँ। मेरे आने तक तुम यहीं उहरना। यह कह कर वह रजकरण्ड लाने वापिस चली गई। इतने में श्रेणिक वहाँ आ पहुँचा। वह सुलसा के वत्तीस पुत्रों के साथ वहाँ आया था। सुरंग के द्वार पर खड़ी हुई चेलाणा को सुज्येष्ठा समभ कर श्रेणिक ने उसे रथ पर विटा लिया और शीधता से राजगृही की जोर गरुथान कर दिया।

इतने में सुज्येष्ठा आई। सुरंग के द्वार पर किसी को न देख कर वह समभ गई कि चेलणा अकेली चली गई है। उसने चिल्लाना शुरू किया। चेड़ा महाराज को खबर पहुँची। पुत्री का हरण हुआ जान कर उन्होंने पीछा किया। शुल्सा के पुत्रों ने चेड़ा राजा की सेना को मार्ग ही में रोक लिया। युद्ध शुरू हुआ। उस में सुलसा का एक पुत्र मारा गया। एक की मृत्यु से बाकी बचे हुए इकतीस पुत्रों की भी यृत्यु हो गई। श्रेणिक चेलणा को लेकर राजगृही के समीप पहुँचा। राजा ने उसे सुज्येष्ठा के नाम से बुलाया तो चेलणा ने कहा— में सुज्येष्ठा नहीं हूं। में तो उसकी छोटी बहिन चेलणा हूं। राजा को ध्यपनी भूल का बता लगा। बड़े समारोह के साथ श्रेणिक और चेलणा का विवाह हो गया।

सुलसा को अपने पुत्रो की मृत्यु का समाचार सुन कर बड़ा दुःख दुः चा। वह विलाप करने लगी। एक साथ वक्तीस पुत्रों की मृत्यु उसके लिए श्रसहा हो गई। उस का रुदन सुन कर श्रास पास के लोग भी शोक करने लगे। उस समय ध्रभयकुमार नाग-रिथक के घर श्राया श्रीर सुलसा को सान्त्वना देने के लिए फहने लगा— सुलसे! धर्म पर तुम्हारी हद श्रद्धा है। तुम उसके मर्य को पहिचानती हो। श्र्विवेकी पुरुष के समान विलाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यह संसार इन्द्रजाल के समान है। इन्द्रधनुष के समान नश्वर है। हाथी के कानों के समान चपल है। सन्ध्या राग के समान श्रस्थर है। कमलपत्र पर पड़ी हुई बूँद के समान चिणक है। मृगतृष्णा के समान मिथ्या है। यहाँ जो आया है वह श्रवस्य जायगा। नष्ट होने वाली वस्तु के लिए शोक करना हथा है। श्रायकुमार के इस प्रकार के वचनों को सुन कर सुलसा श्रीर नाग रिथक का शोक कुछ कम हो गया। संसार की विचित्रता को समभ कर उन्होंने दु:ख करना छोड़ दिया।

कुछ दिनों वाद भगवान् महावीर चम्पानगरी में पथारे। नगरी के बाहर देवों ने समवसरण की रचना की। भगवान् ने धर्मोपदेश दिया। देशना के अन्त में अम्बढ़ नाम का विद्याधारी आवक खड़ा हुआ। विद्या के बल से वह कई प्रकार के रूप पलट सकता था। वह राजगृही का रहने वाला था। उसने कहा-प्रभो! आपके उपदेश से येरा जन्म सफल होगया। अब मैं सजगृही जारहा हूँ।

भगवान् ने फरमाया - राजगृही में सृत्वसा नाम बाली आविका

श्रम्बड़ ने मन में सोचा- सुलसा श्राविका बड़ी पुण्यशालिनी है, जिसके लिए भगवान स्वयं इस प्रकार कह रहे हैं। उसमें ऐसा कौन सा गुण है जिससे भगवान ने उसे धर्म में दढ़ बताया। मैं इसके सम्य-क्त्व की परीचा करूँगा। यह सोच कर उसने परिव्राजक (संन्यासी) का रूप बनाया और सुलसा के घर जाकर कहा- श्रायुष्मति! मुभे भोजन दो इससे तुम्हें धर्म होगा। मुलसा ने उत्तर दिया-जिन्हें देने से धर्म होता है, उन्हें मैं जानती हूँ।

वहाँ से लौट कर अम्बड़ ने आकाश में पद्मासन रचा और उस पर बैठ कर लोगों को आश्चर्य में दालने लगा। लोग उसे भोजन के लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उसने किसी का निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। लोगों ने पूछा— भगवन्! ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसके घर का भोजन ग्रहण करके आप पारणा करेंगे।

भम्बड़ ने कहा— मैं सुलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँगा। लोग सुलसा को बधाई देने आए। उन्होंने कहा—सुलसे! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो।तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भोजन करेगा।

सुलसा ने उत्तर दिया- मैं इसे दोंग मानती हूँ।

लोगों ने यह बात अम्बड़ से कही। अम्बड़ ने समक्त लिया-सुलसा परम सम्यग्दष्टि है जिससे महान् अतिशय देखने पर भी वह श्रद्धा में डॉबाडोल नहीं हुई।

इसके बाद श्रम्बड़ श्रावक ने जैन मुनि का रूप बनाया। 'णिसीहि णिसीहि' के साथ नमुक्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने सुलसा के घर में प्रवेश किया। मुलसा ने मुनि जान कर उसका उचित सत्कार किया। अम्बड़ श्रावक ने श्रपना असली रूप बता कर सुलसा की वहुत प्रशंसा की। उसे भगवान महावीर द्वारा की हुई प्रशंसा की वात कही। इसके वाद वह श्रपने घर चला गया।

सम्यक्त में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीर्थङ्कर गोत्र वॉधा। श्रागामी चौवीसी में उसका जीव पन्द्रहवें तीर्थङ्कर के रूप में उत्पन्न होगा श्रोर उसी भव में मोज्ञ जायगा।

(टाणाग सूत्र, टाणा ६ सूत्र ६६१-६२ टीका )

# (६) सीता

भरतक्षेत्र में मिथिला नाम की नगरी थी। वहाँ हरिवंशी राजा वास्ति का पुत्र राजा जनक राज्य फरता था। उसका दूसरा नाम विदेह था। रानी का नाम विदेहा था। राजा न्याय-नीति-परायण था। प्रजा का पुत्रवत् पालन करता था अतः प्रजा भी उसे वहुत मानती थी।

रानी विदेहा में राजरानी के योग्य सब ही गुण विद्यमान थे। गुख पूर्वफ समय विताती हुई रानी एक समय गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर रानी की कुक्ति से एक युगल, अर्थात् एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुआ। इससे राजा, रानी और प्रजा को वहुत ही प्रसन्नता हुई।

इसी समय सौधर्म देवलोक का पिंगल नाम का देव अवधिज्ञान से ध्यपना पूर्वभव देख रहा था। रानी विदेहा की कुक्ति से
जत्यन्न होने वाले युगल सन्तान में से पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले
जीव के साथ उसे अपने पूर्व भव के वैर का स्मरण हो ध्याया।
ध्यपने वैर का बदला लेने के लिये वह शीघ्र ही रानी के प्रसृतिगृह में आया और वहाँ से वालक को उटा कर चल दिया। वह
जसे मार डालना चाहता था किन्तु बालक की सुन्दर आकृति
देख कर उसे उस परदया ध्या गई। इससे उसे वैताट्य पर्वत पर
ले जाकर एक बन में सुनसान जगह पर रख दिया। इस प्रकार
ध्यपने वैर का बदला चुका हुआ मान कर वह बापिस ध्यपने
स्थान पर लौट श्राया।

वैताट्य पर्वत पर रथन्युर नाम का नगर था। बहाँ पर चन्द्रगति नाम का विद्याधर राज्य करता था। बनकी हा करता हुच्या वह उधर निकल आया। एक छन्दर वालक को पृथ्वी पर पहा हु द्या देख कर उसे आश्चर्य और मसन्नता दोनों हुए। उसने तत्काल वालक को उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुआ। घर आकर उसने वह वालक रानी को दे दिया। उसके कोई सन्तान नहीं थी इस लिए ऐसे सुन्दर वालक को प्राप्त कर उसे बहुत खुशी हुई। बालक की प्राप्ति के विषय में राजा श्रीर रानी के सिवाय किसी फो कुछ भी मालूम न था इस लिये उन दोनों ने विचार किया कि इसे अपना निजी पुत्र होना जाहिर करके धूमधाम से इसका जन्मोत्सव मनाना चाहिये । ऐसा विचार कर राजा ने अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगर्भी थी फिन्तु कई कारणों से यह बात अब तक ग्रप्त रखी गई थी। आज रानी की कुच्चि से एक पुत्ररत का जन्म हुआ है। इस घोषणा को सुन कर प्रजा में आनन्द छा गया। विविध प्रकार से खुशियाँ मनाई जाने लगीं। पुत्र जन्मोत्सव मना कर राजा ने पुत्र का नाम भागण्डल रखा। ग्रुखपूर्वफ लालन पालन होने से वह द्वितीया के चन्द्रमा की तरह वढ़ने लगा। क्रमशः वढ़ता हुआ बालक यौवन अवस्था को माप्त हुआ। अब राजा चन्द्रगति को उसके अनुरूप योग्य कन्या खोजने की चिन्ता हुई।

क्याने यहाँ पुत्र तथा पुत्री के उत्पन्न होने की शुभ स्चना एक दासी द्वारा प्राप्त करके राजा जनक खुश हो ही रहे थे इतने ही में पुत्र-हरण की दु:खद घटना घटी। दूसरी दासी द्वारा इस खबर को सुन कर राजा की खुशी चिन्ता में परिणात हो गई। उनके हृदय को भारी चोट पहुँची जिससे वे स्चित होकर श्रृमि पर गिर पहें। प्रजा में भी अत्यन्त शोक छा गया। शीतल उपचार करने पर राजा की मूर्च्छी दृर हुई। पुत्री को ही पुत्र मान कर उन्होंने संतोप किया। जनमोत्सव मना कर पुत्री का नाम सीता रक्खा। पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जानी हुई मीता सुरुचित वेल की तरह बढ़ने लगी। योग्य वय होने पर न्या की नीमट फलाध्यों में यह मबीण हो गई। ध्यव राजा निदेद की उमरे योग्य यर ग्योजने की निन्ता हुई। यर में नीचे निर्दों धार्ने मयस्य देखनी चाहियें -

कुलं च शीनं च समाधना च,विद्या च वित्तं च वपूर्वेषधा। यरं गुगाः सप्त विलो रानीपाप्तनः परं भाग्यवशासि करणा॥

च्यांत्-ए ए.इ. ए. १८४० स्मीर हा स्वस्था सम्बद्धाः, सामाधिकाः इत्ते गार्ते अर्थेद प्रति पात्र विद्याः, प्रति स्वस्थाय हार्षिः) हमः ( मा ति स्वातः मार्थे अर्थे जान्द्रस्ति हमः की प्रत्या केत्री व्यक्ति । इत्तेष्ट व्यक्तिकार व्यक्ति मार्थोश है ।

वैनाहा पर्वत के द्विण में अर्द्धवरेंग नाम का एक देश था। वरा अलागा नाम का एक स्तेन्छ राजा राज्य फरता था। उसके चरत में पूत्र थे। एक सपय वे वड़ी भारी मेना लेकर मिथिला पर जह स्वीये भीर नाला महार में उपहा करने लगे। राजा पिटेट की मेना थोड़ी होने के कारण वह उनके उपद्रय सेकने में असक्षे थी। उसकी सेना बारबार परास्त होती थी। यह देख कर राजा विदेह बहुन बदगया। महायता फे लिये भारने भित्र राजा दश-रथ फे पास उसने एक रून भेजा। दून की बार सुन कर राजा दश्रथ अपने मित्र राजा विदेह भी गहायता के लिए सेनासहित मिथिना जाने को तैयार हुए। इसी सगय राम और नहमण आफर इनके सामने अपस्थित हुए और विनय पूर्वक अर्ज करने लगे कि हे पूज्य ! जापकी ह़द्धावस्था है । अनः हम लोगों को ही मिधिला जाने की जाजा दी निये। पुत्रों का विशेष धाग्रह देख कर राजा दश्रम्थ में उन्हें विथिला की छोर विदा किया। वहा पहुंच कर राम और लक्ष्मण ने ऐसा पराक्रम दिखलाया कि म्नेच्छ राजा की सेना भाग गई। राजा विदेष्ट कीर मिथिलावासी जनों को शान्ति मिली, वे निरुपद्व होगए। उनका खद्भुत पराक्रम देख

कर राजा विदेह को बहुत पसन्नता हुई। उनका उचित सत्कार करके उन्हें अयोध्या की श्रोर विदा किया।

सीता का दूसरा नाम जानकी था। वह परमसुन्दरी एवं रूपवती थी। उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों घोर फैल चुकी थी। एक समय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये। राजमहल में आकर वे सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ जानकी अपनी सिक्यों के साथ खेल रही थी। नारद मुनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी ढर कर भागने लगी, दासियों ने शोर किया जिससे राजपुरुप वहाँ पहुँचे श्रौर नारद मुनि को पकड़ कर श्रपमान पूर्वक महल से बाहर निकाल दिया। नारद मुनि को वड़ा क्रोध भाया। वे इस अप-मान का बदला लेने का डपाय सोचने लगे। सीता का एक चित्र बना कर वे वैताद्य गिरि पर विद्याधरकुमार भामण्डल के पास पहुँचे। भामण्डल को वह चित्रपट दिखला कर सीता को हर लाने के लिये नारदमुनि उसे उत्साहित कर वहाँ से चले गये। चित्रपट देख कर भामण्डल सीसा पर सुग्ध होगया । उसकी माप्ति के लिये वह रात दिन चिन्तित रहने लगा। राजपुत्र की चिन्ता भौर उदा-सीनता का कारण मालूम करके चन्द्रगति ने एक द्त जनक के पास भेजा और अपने पुत्र भामण्डल के लिये सीता की मांगणी की। द्त की बात सुन कर राजा जनक ने उत्तर दिया कि-मैंने अपनी प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर द्वारा विवाह करने का निश्रय किया है। खयंवर में सब राजाओं को निमन्त्रण दिया जायगा। मेरी मतिक्रा के अनुसार देवाधिष्टित वज्रावर्त नाम का धनुप वहाँ रखा जायगा। जो धनुप पर वाण चढ़ाने में समर्थ होगा उसी के साथ सीता का पाणिग्रहण होगा। दृत ने बैताह्य गिरि पर आकर सारी वात चन्द्रगति को कह सुनाई। राजा ने भागण्डल को आश्वासन दिया और सीता के खयंवर की प्रतीचा करने लगा।

भाग जनक की प्रतिष्ठा छुन कर वैटे पूष् राजकुमारों में से प्रत्येक वार्रा वार्ग से पनुष के पास खाकर खपना वल अजमाने लगे किन्तु अनुष पर वाण महाना तो दूर रहा. इस पनुष पी हिलाने में भी सपर्थ न हुए। जो राजकुमार पहें गर्य के साथ अकड़ फरे अनुष के पास खाते ये असफल हो जाने पर ये लजना से सिर नीना करके वापिस खपने खासन पर जा वैटतेथे। राजकुमारों की यह द्शा देख कर राजा जनक के हृद्य में चिन्ता उत्पन्न हुई। वह सीचने लगा—क्यान्तियों का वल पराकम प्राही चुका है? व्या मेरी पतिला पूरी न होगी ?क्या सीता का बिराहन हो सकेगा? उसके हृद्य में इस प्रकार के संकल्प विकल्प इट रहे थे। इतने ही में काकुत्स्थकुलदीपक द्शरथनन्द्रन राम खपने सामन से उठे। अनुष के पास झाकर जनायास ही उन्होंने अनुष की उटा कर उस पर वाण चढ़ा दिया। यह देख कर राजा जनक की प्रसन्ता की

सीमा न रही। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सीता ने परम हर्ष के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए राम के गले में वरमाला ढाल दी।

राजा जनक और राजा दशरथ पहले से मित्र थे। अब उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। राजा जनक ने विधिपूर्वक सीता का विवाह राम के साथ कर दिया। राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्रवधू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या लौट आए और मुखपूर्वक समय विताने लगे।

स्वयंवर में आए हुए दूसरे रामा लोग निराश होकर अपने अपने नगर को वापिस लौटे। विद्याधरक्रुमार भामण्डल को अत्य-विक्क निराशा हुई।सीता की माप्ति न होने से वह रात दिन चिन्तित एवं उदास रहने लगा।

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज श्रयोध्या में पधारे। राजा दशरथ अपने परिवार सहित धर्मोपदेश सुनने के लिए गया। भामण्डल को साथ लेकर आकाशमार्ग से गमन करता हुआ चन्द्रगति भी उधर से निकला। मुनिराज को देख कर वह नीचे उतर प्राया। भक्तिपूर्वक वन्दना नमस्कार कर वह वहाँ बैठ गया। 'भामण्डल अव भी सीता की श्रभिलापा से संतप्त हो रहा है' यह वात अपने ज्ञान द्वारा जान कर मुनिराज ने समयोचित देशना दी। पसंगवश चन्द्रगति श्रोर उसकी रानी पुष्पवती के तथा भाषण्डल भार सीला के पूर्वभव कह सुनाये। इसी में भामण्डल और सीता का इस भव में एक साथ जन्म लेना ख्रार तत्काल पूर्वभव के वैरी पक देव द्वारा भामण्डल का हरा जाना आदि सारा हत्तान्त भी कह सुनाया। इस सुन कर भामण्डल को जातिस्परण ज्ञान हो गया। मृच्छित होकर वह उसी ज्ञाण भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर वाद उसकी मुच्छी द्र हुई। जिस तरह मुनिराज ने कहा था उसी पकार उसने अपने पूर्वभव का सारा द्वतान्त जान लिया।

मीता थी अपनी यहिन सम्भाष र इसने इसे म्याम हिया। जन्म से विट्ये हुए अपने भाई की प्राप्त र सीता थी भी अन्यन्त प्रसद्यता हुई। चन्द्रमित ने द्व भेजपर राजा जनव भीर इसकी रानी विदेश यो भी पढ़ा मुल्याया और जन्मते श्री जिसका १२ण होगया था बढ़ यह भागदल तुर्धारा दुव है अन्दि सारा इनान्त नन्हें पह स्वाया यह स्व पर उन्हें प्रम हर्ष एका श्रीर भागदल की अपना पुन सम्भाकर हार्न से लगा लिया। अपने वास्मविक पावा विवा यो पहिचान पर भागदल को भी बहुत श्रमदावा हुई। इसने उन्हें भितापूर्वप प्रणाम विया। अपना प्रवेश र सून पर चन्द्रमि गई। वैराग्य उन्दास होगया। भागदल को राज्यिहासन पर विद्या पर दीला पहिचार पर ली।

राजा दशरम ने भं। गृनिसाश में अपने प्रोपन के निषय में प्रा। अपने प्रोपन का इतान सून कर राजा दशस्य कें। भी वैसारम दल्या द्याया। दरशेंने भी अपने द्यांष्ठ पुत्र रामफी राज्य देवर दीवा लेने का निधय कर लिया।

राय के सहतासियेक की यहनारी होने हानी। हानी बैक मंदि दी की स्मां मन्यम में यह सहन नहीं हो सका। उसने बैक मी को उक्क नाया और संग्राय के समय राजा दश्राय द्वारा दिये गये दो बर पांगने के निये गोंगत किया। दायी की पानों में आकर कै क्यों ने राजा से दो वर पांगे- मेरे पुत्र भरत को राजगदी मिले ब्यों राम को चौदह वर्ष का यनवाम। अपने तचन का पालन करने के लिये गजा ने उसके दोनों यरदान स्वीकार किये। पिना की स्माता से राग यन जाने के लिये नय्यार हुए। जब यह वात सीता को पालूप हुई तो वह भी राग के साथ यन जाने की नव्यार हो गई। हानी की श्राल्या के पाल जाकर वन जाने की स्मानुष्ति सामने लगी। की श्राल्या ने कहा - पुत्र ! राग पिना की भागा से

वन जा रहा है। वह वीर पुरुष है। उसके लिये कुछ कठिन नहीं है फिन्तु तू बहुत कोमलाकी है। तू सदा महलों में रही है। वन में शीत ताप आदि के तथा पेदल चलने के कछ को कैसे सहन कर सकेगी? सीता ने कहा— माता जी! आपका कहना ठीक है किन्तु आपका आशीर्वाद मेरी सब कठिनाह्यों को दूर करेगा। जिस मकार रोहिणी चन्द्रपा का, विजली सेघ का आर छाया पुरुष का मनुसरण करती है उसी मकार पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। पति के सुख में सुखी और दुःख में दुखी रहना उनका परम धर्म है। इस मकार विनय पूर्वक निवेदन कर सीता ने कौ श्रन्या से बन जाने की आज्ञा माप्त कर ली।

राम की वन जाने की वात सुन कर लक्ष्मण एकदम कुषित हो गया। वह कहने लगा कि मेरे रहते हुए राम के राजगदी के हक को कीन छीन सकता है ? पितानी तो सरल मकृति के हैं किन्तु ह्मियाँ स्वभावतः कुटिल हुआ करती हैं। अन्यथा कैक्यी अपना वरदान इस समय क्यों माँगती ? मैं राम को वन में न जाने दूँगा। मैं उन्हें राजगदी पर विटाऊँगा। ऐसा सोच कर लक्ष्मण राम के पाम आया। राम ने समक्ता कर उसका कोप शान्त किया। वह भी राम के साथ वन जाने को तथार हो गया। तत्यश्चात् सीता भार लक्ष्मण सहित राम वन की ओर रवाना हो गए।

पक समय एक सघन वन मे एक भोंपड़ी बना कर सीता, लक्ष्मण और राम टहरे हुए थे। सीता के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा छन कर कामातुर वना हुआ रावण संन्यासी का वेप बना कर वहाँ आया। राम और लक्ष्मण के बाहर चले जाने पर वह भोंपड़ी के पास आया और भिन्ना माँगने लगा। भिन्ना वेने के लिये जब सीता वाहर निक्नली तो रावण ने इसे पक्षड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में विटा कर लंका ले गया। वहाँ ले जाकर सीता को

मशोफ वाटिका में राव दिया। अब कार्या रायण भीता हो अनेवः तरह ये महोत्तन देकर चये सपने जाल में पीमाने की भेटा पारने लगा। हे देशि ! तुम पमदा होकर मृक्ते स्वीकार करो। मैं तुरहारा दाम यन कर रहेगा। मैं तुम्हें भानी पटरानी बना पर रखेगा। तुरक्षरी भारत का कभी जल्लीयन नहीं फर्ने या । कियी की पर वलान्कार न करने का मेरं नियम निया हुमाई। प्रतः रे ऐथि। न् गुरो प्रयानवापूर्वय कीवर पर्वा गीता ने भारण के शब्दी पर इस भी ध्यान न दिया। यह सी भवने वन में 'राग गर्म की रह लगा रही थी। जब राजमा ने देखा कि मीता पर नगरे बताने गये मनी भनों का कुछ भी जनार नहीं हो रहा है नव यह इसे प्रवर्गी गल सर का हर दिखाने लगा। सीना उममें दरने वाली में थी। उसने निर्भोक्ष होपर जनाब दिया कि है रायण ! न क्यमी महत्वार का दर फिसे पना रहाँ है। सुके अपना पनिवन पर्य माणों से भी प्यारा है। ध्यवने मनीहर की रता के लिये में हैं मने हेमने शाने माण न्यांह्य-यर फर सपती है। जिस महार जीवित सिंह की मैंही के बाल उखादना और जीतिक दोपनाम के मन्तक की गाँग की माम फरना जसम्भव है उसी मकार मिनगों के गरीना का अपहरण दारना भी समस्यव है।

गवण ने साम, दाप, दण्द क्षीर भेद इन पारी नीतियों फा प्रयोग सीता पर कर लिया किन्द्र उसकी एक भी यक्ति सफल न दूई। सीता की अपने मनीन्द में भेग के गमान निश्चल एवं इह सम्भा कर सब्द्या निराश हो गया। यह वाधिम अपने महल को लौट गया फिन्तु यह फामाधि में द्रम्य होने लगा। क्ष्यने पति की यह दशा देख कर मन्दोदरी की बहुत दश्ल हुआ। बहकहने लगी—हे खामिन। सीता का हरण करके आपने पहुन अनुचित कार्य किया है। आप सरीके उत्तम पुन्यों की यह कार्य नाम की तीन रानियाँ और थीं। सीता को सगर्भी जान कर उनके यन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे उस पर कोई कलंक चढ़ाना चाहती थीं ञ्चतः रातदिन उसका छिद्र दूँढ्ने लगीं । एकदिन कपटपूर्वक उन्होंने सीता से पूछा कि सरिव! तुम लंका में बहुत समय तक रही थी और गवण को भी देखा था। हमें भी वतात्रों कि रावण का रूप कैसा था ? सीता की प्रकृति सरल थी। उसने कहा- वहिनो! मैंने रावण का रूप नहीं देखा किन्तु कभी कभी मुक्ते दराने धमकाने के लिए वह अशोक वाटिका में आया करता था इसलिए उसके केवल पैर मेंने देखे है। सौंतों ने कहा- अच्छा उसके पैर ही चित्रित करके हमें दिखाओ। उन्हें देखने की हमें यहुत इच्छा हो रही है। सरल प्रकृति वाली सीता उनके कपटभाव को न जान सकी। सरल भाव से उसने रावण के दोनों पैर चित्रित कर दिये। सौतों ने बन्हें अपने पास रख लिया। अब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का उचित अवसर देखने लगीं । एक समय राम अकेले बेंटे हुए थे। तव सब सीतें मिल कर उनके पास गईं। चित्र दिखा कर वे फहने लगीं- खामिन्! जिस सीता को आप पतिव्रता और सती कहते हैं उसके चरित्र पर जरा गौर कीजिए। वह अब भी रावण की ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के दर्शन करती है। सौतां की बात छन कर राम विचार में पड़ गये किन्तु किसी अनवन के फारण सौतों ने यह बात बनाई होगी यह सोच कर राम ने उनकी पातों की स्रोर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अपना प्रयास असफल होते देख नौतों की ईप्यी और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लोगों में श्रीरे धीरे यह वात फैलानी शुरू की। इसमे लोग भी भव सीता को सक्लंक समभाने लगे।

एफ दिन रात्रि के समय राम सादा वेप पहन फर लोगों का सुख दु:ख जानने के लिये नगर में निकले। घूमते हुए वे एक घोवी के घर शोभा नहीं देता। सीता महासती है। वह मन से भी परपुरुष की इच्छा नहीं करती। सितयों को कष्ट देना ठीक नहीं है। खतः आप इस दुष्ट बामना को हृदय से निकाल दीजिए और शीघ ही सीता को वापिस राम के पास पहुँचा दीजिए। रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत कुछ समभाया किन्तु रावण तो कामान्ध बना हुआ था। उसने किसी की वात पर ध्यान न दिया।

राम लक्ष्मण जब वापिस लौट कर भोंपड़ी पर आये तो उन्होंने वहाँ सीता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दु:ख हुआ। वे इधर उधर सीता की खोज करने लगे किन्तु सीता का कड़ीं पता न लगा। सीता की खोज में घूमते हुए राम लक्ष्मण की सुग्रीव से भेट हो गई। सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने भी चारों दिशाओं में अपने द्त भेजे । इनुमान् द्वारा सीता की खबर पाकर राम, लक्ष्मण और भुग्रीव बहुत वड़ी सेना लेकर लंका गये। अपनी सेना को सज्जित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हुआ।दोनों वरफ की सेनाओं में पमासान युद्ध हुआ। कई वीर योद्धा मारे गये।अन्त में वासुदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासुदेव रावण मारा गया। राम की विजय हुई। सीता को लेकर राम भीर लक्ष्मण अयोध्या को लौटे। माता कौशन्या, सुमित्रा धीर फैक्स्यी को तथा भरत को श्रीर सभी नगर निवासियों को वड़ी प्रसन्तता हुई। सभी ने मिल कर रामका राज्याभिषेक किया। न्याय नीतिपूर्वक प्रजा का पुत्र-वत् पालन करते हुए राजा राम मुखपूर्वक दिन बिताने लगे।

एक समय रात्रि के अन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ स्वझ देखा। उसने अपना स्वझ राम से कहा। स्वझ सुन कर राम ने कहा— देवि! तुम्हारी क्वित्ति से किसी वीरपुत्र का जन्म होगा। सीता यतना पूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी।

सीता के सिवाय राम के मभावती, रतिनिभा श्रौर श्रीदामा

के पास जा पहुँचे। घोविन रात में देरी से आई थी। वह दरवाजा खटखटा रही थी। घोवी उसे बुरी तरह से ढाट रहा था और कह रहा था कि मैं राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता को वापिस अपने घर में रख लिया। घोवी के इन शब्दों ने राम के हृदय को भेद ढाला। उन्होंने सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया।

दृसरे दिन राम ने सारी इकीकत लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण नें कहा-पूज्य आता! आप यह क्या कह रहे हैं ?सीता शुद्ध है। वह महा-सती है। उसके विषय में किसी प्रकार की भी शङ्का न करनी चाहिये। राम ने कहा- तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापवाद से रघु-कुल का निर्मल यश मिलन होता है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

द्सरे दिन पातःकाल राम ने सीता को यन के दृश्य देखने रूप दोहद को पूरा करने के यहाने से रथ में यैठा कर जंगल में भेज दिया। एक भयंकर जंगल के झन्दर ले जाकर सारथी ने सीता से सारी हकी कत कही। सुनते ही सीता मूर्ज्जित होकर भूमि पर गिरपदी। शीतल पवन से कुछ देर बाद जसकी मूर्ज्जी द्रुर हुई। सीता की यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ। किन्तु वह विवश था। सीता को वहाँ छोड़ कर वह वापिस झयोध्या लीट झाया। सीता व्यपने पन में सोच रही थी कि मैंने ऐसा कीन सा अशुभ कार्य किया या किसी पर मूठा कलंक चढाया है जिसके परिणाम खरूप इस जन्म में शुक्त पर यह मूठा कलंक लगा है।

पुण्डरीकपुर का खामी राजा वज्जजंघ श्रपने मंत्रियों सहित उस नन में हाथी पकड़ने के लिये आया था। श्रपना कार्य करके वापिस लौटते हुए उसने विलाप करती हुई सीता को देखा। नजदीक जाकर उमने सीता से उसके दु:ख का कारण पूछा। प्रधानयन्त्री ने राजा का परिचय देते हुए कहा— हे सुभगे। ये पुण्डरीकपुर के राजा वज्जजंघ हैं। ये परनारी के सहोद्दर परम श्रावक हैं। तुम अपना द्यान्त इनसे कहो। ये अवश्य तुम्हारा दुःख द्र करेंगे।

मन्त्री के कथन पर विश्वास करके सीता ने अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा कहने लगा— हे आर्थे! एक धर्म वाले परस्पर चन्धु होते हैं। इसलिये तुम मेरी धर्म वहिन हो। तुम मुक्ते अपना भाई समक्त कर सेरे घर को पावन करो और धर्म ध्यान करती हुई सुख पूर्वक अपना समय विताओ। वज्जजंघ का शुद्ध हृदय जान कर सीता ने पुण्डरीकपुर में जाना स्वीकार कर लिया। राजा वज्जंघ सीता को पालकी में बैठा कर अपने नगर में ले आया। सीता विधिवत अपने गर्भ का पालन करने लगी।

समय पूरा होने पर सीता ने एक पुत्र युगल को जन्म दिया। राजा वज्रजंघ ने दोनों पुत्रों का जन्मोत्सव मनाया। उनमें से एक का नाम लव और द्सरे का नाम कुश रखा। दोनों राजकुमार आनन्दपूर्वक बढ़ने लगे। योग्य वय होने पर उन दोनों को शस्त्र श्रीर शास्त्र की शिक्ता दिलाई गई। यौषन अवस्था प्राप्त होने पर राजा वज्र-संघ ने दूसरी बत्तीस राजकन्यार्थ्यां का और व्यपनी पुत्री शशि-कला का विवाह लव के साथ कर दिया । कुश के लिए राजा वज्रजंघ ने पृथ्वीपुर के राजा पृथुराज से उसकी कन्या की मांगणी की किन्तु त्वन, कुश के वंश को अज्ञात बता कर पृथुराज ने अपनी क्षत्या देने से इन्कार कर दिया। राजा वज्रजंघ ने इसे अपना अपमान समभा । राजा वज्रजंघ ने लव कुश को साथ लेकर पृथुराज के नगर पर चढ़ाई कर दी। इसकी प्रवल सेना के सामने पृथ्राज की सेना न टिक सकी। परास्त होकर वह यैदान छोड़ कर भाग गई। पृथुराज भी अपने पाण बचाने के लिए भागने लगा किन्तु लव, कुश ने उसे चारों त्रोर से घेर लिया। कुश ने कहा- राजन् ! आप सरीखे उत्तम कुल वंश वाले हम जैसे हीन कुल वंश वालों के सामने से अपने प्राण बचा कर भागते हुए

शोभा नहीं देते। जरा मैदान में खड़े रह फर हमारा पराक्रम तो देखों जिससे हमारे कुल वंश का पता चल जाय। कुश के ये मर्मकारी वचन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया। वह मन में सोचने लगा— इन दोनों वीगों का पराक्रम ही इनके उत्तम कुल वंश का परिचय दे रहा है। ये अवश्य ही किसी वीर चित्रय की सन्तान हैं। इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गौगव ही है। ऐसा सोच कर पृथुराज ने राजा वज्रजंघ से सुलह करके अपनी कन्या का विवाह कुश के साथ फर दिया। इसी समय नारद सुनि वहाँ आ पहुँचे। राजा वज्रजंघ के प्रार्थना फरने पर नारद सुनि ने लव और कुश के कुल वंश का परिचय दिया, जिससे पृथुराज को वड़ी प्रसन्तता हुई। वह अपने आप को सीभाग्यशाली मानने लगा।

इसके बाद राजा वज्रजंघ लव और कुश के साथ अनेक नगरों पर विजय फरता हुआ पुण्डरीकपुर लौट आया।

सती साध्वी सीता पर कलंक चढ़ाना, गर्भवती अवस्था में निष्कारण उसे भयद्भर वन में छोड़ देना आदि सारा हत्तान्त नार-दंभी द्वारा जान कर लव और कुश राम पर अति कुपित हुए। राजा वज्रजंघ की सेना को साथ में लेकर लव और कुश ने भयोध्या पर चढ़ाई कर दी। इस अचानक चढ़ाई से राम लक्ष्मण को अति विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि यह कौन शत्रु है और इस आकस्मिक आक्रमण का क्या कारण है? माखिर भपनी सेना को लेकर वे भी भैदान में भाए। घमामान युद्ध शुरू हुआ। लव कुश के वाणमहार से परास्त होकर राम की सेना भपने प्राण लेकर भागने लगी। अपनी सेना की यह दशा देख कर वे विस्मय के साथ विचार में पड़ गए कि हमारी सेना ने आज तक भनेक युद्ध किये। सर्वत्र विजय हुई किन्तु ऐसी दशा कभी नहीं हुई। क्या उपार्जन की हुई कीर्ति पर आज धव्या लग जायगा ? कुछ भी हो

हमें वीरता पूर्वक शत्रुका मुकाबला करना ही चाहिए। ऐसा सोच कर लच्मण धनुष वाण लेकर आगे वढ़ा। उसके आते हुए वाणों को लव और कुश बीच में ही काट देते थे। शत्रु पर फेंके सब शल्लों को निष्फल जाते देख कर लक्ष्मण अति कुपित हुप। विजय का कोई उपाय न देख कर शत्रु का सिर काट कर लाने के लिए उन्होंने चक्र चलाया। लव कुश के पास आकर उन दोनों भाइयों की पदिचाणा देकर चक्र वापिस लौट आया। अब तो राम लक्ष्मण की निराशा का ठिकाना न रहा। वे दोनों उदास होकर बैठ गये और सोचने लगे कि मालूम होता है कि ये कोई नये बलदेव और वासुदेव पकट हुए हैं।

उसी समय नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। राम लक्ष्मण को उदास चैठे देख कर वे हंस कर कहने लगे- हिष्त होने के बदले आज आप उदास होकर कैसे चैठे हैं ? अपने शिष्य और पुत्र के सामने पराजित होना तो हुए की बात है। राम लक्ष्मण ने कहा-महाराज! हम आपकी बात का रहस्य कुछ भी नहीं समक्त सके। जरा स्पष्ट करके कहिये। नारद जी ने कहा ये लड़ने वाले दोनों वीर माता सीता के पुत्र हैं। चक्र ने भी इस बात की सूचना दी है क्यों कि वह स्वगोत्री पर नहीं चलता।

नारद जी की बात छुन कर राम लक्ष्मण के इर्ष का पारावार न रहा। वे अपने वीर पुत्रों से भेट करने के लिए आतुरता पूर्वक उनकी तरफ चले। लव कुश के पास जाकर नारद जी ने यह सारा छत्तान्त कहा। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिये और आगे वढ़ कर सामने आते हुए राम लक्ष्मण के चरणों में सिर नमाया। उन्होंने भी प्रेमालिङ्गन कर आशीर्वाद दिया। अपने वीर पुत्रों को देख कर उन्हें अति हर्ष हुआ। इसके बाद राम ने सीता को लाने की आज्ञा दी। सीता के पास जाकर लक्ष्मण ने चरणों में नमस्कार किया और अयोध्या में चल कर उसे पावन करने की पार्थना की। सीता ने कहा— बत्स! अयोध्या चलने में मुभे कोई एतराज नहीं है किन्तु जिस लोकापवाद से डर कर राम ने मेरा त्याग किया था वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने सतीत्व की परीचा देकर ही मैं अयोध्या में प्रवेश कहाँगी।

राम के पास आकर लक्ष्मण ने सीता की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सती सीता को निष्कारण वन में छोड़ देने के कारण होने वाले पश्चात्ताप से राम पहले से ही खिन्न हो रहे थे। सीता की कठिन प्रतिज्ञा को सुन कर वे और भी अधिक खिन्न हुए। राम के पास अन्य कोई चपाय न था, वे विवश थे। उन्होंने एक अग्निका कुण्ड वनवाया। इस दश्य को देखने के लिए अनेक सुर नर वहाँ इक हे हुए और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने लगे। अग्नि अपना प्रचण्ड रूप धारण कर चुकी थी। उसकी ओर ऑख उठा कर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया। उस समय सीता अग्निकुण्ड के पास आकर खड़ी हो गई और उपस्थित देव और मनुष्यों के सामने अग्नि से कहने लगी—

मनसि वचिस काये जागरे स्वप्नमध्ये, यदि मम पतिभावो राघवादन्यपुंसि। तदिह दह शरीरं पापकं पावक! त्वं, रतुकृत निकृतकानां त्वं हि सर्वत्र साक्षी॥

श्रयति— मन, यचन या भाया में, जागते समय या स्वप्न में यदि रामचन्द्रजी को छोड कर किसी दूसरे पुरुप में मेरा पतिभाव हुन्ना हो तो हे श्रिम ! तुम इस पापी शरीर को जला डालो । सदाचार और दुराचार के निए इस समय तुम्हीं स जी हो।

ऐसा कह कर सीता उस अप्रिकुण्ड में कृद पड़ी।तत्काल अप्रि

बुभ कर वह कुण्ड जल से भर गया । शीलरत्तक देवों ने जल में कमल पर सिंहासन बना दिया श्रीर सती सीता उस पर वैठी हुई दिखने लगी । यह दृश्य देख कर लोगों के हुए का ठिकाना न रहा । सती के जयनाद से शाकाश गूज उठा । देवताओं ने सती पर पुष्पष्टिष्ट की ।

राम उपस्थित जनसमाज के सामने पश्चात्ताप करने लगे-मैंने सती साध्वी पत्नी को इतना कष्ट दिया। सत्यासत्य का निर्णय किए विना केवल लोकापवाद से दर कर भयङ्कर वन में छोड़ कर मैंने उसे प्राणान्त कष्ट दिया। यह मेरा अविचारपूर्ण कार्य था। सती को कष्ट में दाल कर मैंने भारी पाप उपार्जन किया है। मैं इस पाप से कैसे छूटूँगा।इस प्रकार पथात्ताप में पड़े हुए अपने पति को देख कर सीता कहने लगी- नाथ! आपका पश्चाचाप करना च्यर्थ है। सोने को अग्नि में तपाने से उसकी कीमत बढ़ती है घटती नहीं। इसी प्रकार आपने येरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। यदि यह सारा वनाव न बना होता तो शील का माहात्म्य कैसे पकट होता ? इस लिए आपको पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पति पत्नी के संवाद को सुन कर सब लोग कहने लगे कि-सर्वत्र सत्य की जय होती है। सती सीता सत्य पर घटल थी। अनेक विपत्तियाँ आने पर भी वह शील में दढ़ रही इसी लिए आज उसकी सर्वत्र जय हो रही है।

उस समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज वहाँ पथारे। सब लोगों ने विनयपूर्वक वन्दना की और धर्मोपदेश मुनने की इच्छा प्रकट की। विशेष लाभ समभ कर मुनिराज ने धर्मोपदेश फरमाया। कितने ही मुलभवोधि जीवों ने वैराग्य प्राप्त कर दीला झङ्गीकार की। सीता ने मुनिराज से पूछा- हे भगवन्! पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मुभ पर यह कलंक लगा ? कृपा करके कहिये ।

उपस्थित जनसमाज के सामने मुनिराज ने कहना शुरू किया।
भन्यो! भपनी श्रात्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को भूठ वचन,
दोपारोपण, निन्दा और किसी की ग्रुप्त बात को प्रकट करना
इत्यादि अवगुणों का सर्वथा त्याग करना चाहिये। किसी निर्दोप
न्यक्ति पर भूठा कलंक चढ़ाना तो भितिनिन्दनीय कार्यहै। ऐसा
न्यक्ति लोक में निन्दा का पात्र होता है श्रीर परलोक में अनेक
कप्त भोगता है। जो न्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले मुनिराज पर
भूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता की तरह भूठा कलंक
आता है। सीता के पूर्वभव की कथा इस प्रकार है—

भरतक्षेत्र में मृणालिनी नाम की नगरी थी। उसमें श्रीभृति नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था। उसकी स्त्री का नाम सरस्वती था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम वेगवती था।

एक दिन अपनी सिखयों के साथ खेलती हुई वेगवती नगरी से कुछ दूर जंगल की भोर निकल गई। आगे जाकर उसने देखा कि एक कुशकाय तपस्वी धुनिराज काउसग्ग करके ध्यान में खड़े हैं। नगरी में इसकी खबर मिलने से सैकड़ों नर नारी उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह देख कर वेगवती के हृदय में धुनि पर पूर्वभव का वैर जागृत हो गया। वह दर्शनार्थ आने वाले लोगों से कहने लगी— संसार को छोड़ कर साधु का वेप पहनने वाले भी कितने कपटी और ढोंगी होते हैं। भोले पाणियों को टगने के लिये वे क्या क्या दम्भ रचते हैं। पित्रत्र कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की सेवा को छोड़ कर लोग भी ऐसे पाखण्डियों की ही सेवा करते हैं। मैंने अभी देखा था कि यह साधु एकान्त में एक स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था। इससे ध्यानस्थ मुनि का चित्त संतप्त हो उठा। वे विचारने लगे कि में निदेंगि हूं उस लिए मुक्ते तो किसी प्रकार

का दुःख नहीं है किन्तु इससे जैन शासन कलङ्कित होता है। इस लिए मेरे सिर से जब यह कलंक उतरेगा तभी मैं काउसग्ग पार कर श्रन्न जल ग्रहण करूँगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके मुनि ध्यान में विशेष दृढ़ बन गये।

शासनदेवी का आसन कंपित हुआ। उसने अवधिज्ञान द्वारा मुनि के भावों को जान लिया । वह तत्काल वहाँ आई और वेग-बती के उदर में शूल रोग उत्पन्न कर दिया जिससे उसे प्राणान्त कष्ट होने सागा। वह उपस्थित जनसमुदाय के सामने मुनि को लक्ष्य करके उच्च स्वर से फहने लगी-भगवन्! त्राप सर्वथा निर्दोप हैं । मैंने आपके ऊपर मिथ्या दोष लगाया है। हे त्तमानिधे ! आप मेरे अपराध को चमा करें। अपना अभिग्रह पूरा हुआ जान कर मुनि ने काउसग्ग पार लिया। जनता के आग्रह से मुनि ने धर्मी-पदेश फरमाया। वेगवती सुलभवोधि थी। उपदेश से उसका हृदय परिवर्तित होगया। उसे धर्म पर पूर्ण श्रद्धा होगई। उसी समय उसने श्राविका के व्रत श्रङ्गीकार कर लिए। कुछ समय पश्रात् उसे संसार से वैराग्य हो गया। दीचा श्रङ्गीकार कर शुद्ध संयम का पालन करने लगी। कई वर्षों तक संयम का पालन कर वह पाँचवें देव-लोक में उत्पन्न हुई। वहाँ से चवकर मिथिला के राजा जनक के घर पुत्रीरूप से उत्पन्न हुई। पूर्वभव में इसने मुनि पर भूठा कलंक लगाया था इसलिये इस भव में इस पर भी यह भूठा कलंक आया था।

श्रपने पूर्वभवका द्यतान्त सुन कर सीता को संसार से विरक्ति होनई। उसी समय राम की श्राज्ञा लेकर उसने दीन्ना अङ्गीकार कर ली। कई वर्षों तक शुद्ध संयमका पालन करती रही। अपना श्रन्तिम समय नजदीक श्राया जान कर उसने विधिपूर्वक संले-खना संथारा किया और मर कर वारहवें देवलोक में इन्द्र का पद प्राप्त किया। वहाँ से चवकर कितनेक भव करके मोन्न प्राप्त करेगी।

## (१०)सुभद्रा

प्राचीन समय में वसन्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था। वहाँ जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास था। वह जैन धर्मा नुयायी बारह जतधारी आवक था। उसकी पत्नी का नाम तत्त्वमालिनी था। अपने पित के समान वह पूर्ण धर्मा नुरागिणी और आविका थी। उसकी कुत्ति से एक महारूपवती कन्या का जन्म हुआ। इससे माता और पिता दोनों को बहुत प्रसन्त्रता हुई। जन्मोत्सव पना कर उन्होंने उसका नाम सुभद्रा रक्या।

माता पिता के विचार, व्यवहार और रहन सहन का सन्तान पर बहुत असर पढ़ता है। सुभद्रा पर भी माता पिता के धार्मिक संस्कारों का गहरा श्रसर पढ़ा। बचपन से ही धर्मकी ओर उसकी विशेष किच थी और धर्मिकयाओं पर विशेष प्रेमथा। माता पिता की देखादेख वह भी धार्मिक क्रियाएं करने लगी। थोड़े ही समय में सुभद्रा ने मागायिक, प्रतिक्रमण, नव तत्त्व, पचीस किया आदि का बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया।

योग्य वय होने पर जिनदास को सुभद्रा के योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई। सेट ने विचार किया कि मेरी पुत्री की धर्म के मित विशेष रुचि है इस लिए किसी जैन धर्मा तुयायी वर के साथ विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो मकता है। यह सोच कर जिनदास ऐसे ही वर की खोज में रहने लगा।

वसन्तपुर व्यापार का क्षेन्द्र था। अने क नगरों से आकर व्यापारी वहाँ व्यापार किया करते थे। एक समय चम्पानिवासी बुद्धदास नाम का व्यापारी वहाँ आया। वह वौद्ध मतावलम्बी था। एक दिन व्याख्यान सन कर यापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा। उसने उसके विषय में पूछताछ की। किसी ने उसे बताया कि यह जिनदास आवक की पुत्री है, अभी कुंवारी है। किसी जैन-धर्मप्रेमी के साथ ही विवाह करने का इसके पिता का निश्चय है।

बुद्धदास के हृदय में उस कन्या को माप्त करने की उत्कट श्राभि-लापा उत्पन्न हो गई। वह मन में विचारने लगा कि मेरे में और तो सारे गुण निद्यमान हैं सिर्फ इतनी कमी है कि मैं जैनी नहीं हूँ। इसे माप्त करने के लिये मैं जैनी भी बन जाऊँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बुद्धदास अब जैन साधुओं के पास जाने लगा। दिखा-वटी विनय भक्ति करके वह उनके पास ज्ञान सीखने लगा। मुनि-वन्दन, व्याख्यानश्रवण, त्याग, पचक्वाण, सामायिक, पौपध आदि धार्भिक क्रियाएं करने लगा।

भन बुद्धदास पक्का धार्मिक समभा जाने लगा। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे जिनदास श्रावक को भी ये सारी वातेंगालूम हुई। एक दिन जिनदास ने उसे अपने घर भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। बुद्धदास तो ऐसे भवसर की प्रतीचा गें था ही। उसे बहुत ६ प हुआ। प्रातःकाल उठ कर उसने नित्य नियम किया। धुनिवन्दन करके उसने पोरिसी का पश्चक्लाण कर लिया। पोरिसी आने पर वह जिनदास श्रावक के घर आया। थाली परोमते समय उसने कहा मुक्ते अमुक विगय और इतने द्रव्यों के सिवाय आज त्याग है इसलिए इसका ध्यान रिवयेगा।

चुद्धदास की इन वार्तों से जिनदास को यह विश्वास होगया कि धर्म पर इसका पूर्ण पेम है और यह धर्म के मर्ग को अच्छी तरह जानता है। यह सुभद्रा के योग्य वर है ऐसा सोच कर जिन-दास ने चुद्धदास के सामने ध्रपने विचार प्रकट किये। पहले तो चुद्धदास ने ऊपरी ढोंग बता कर कुछ आनाकानी की किन्दु सेठ के अधिक कहने पर चुद्धदास ने कहा— यद्यपि इस समय मेरा विचार विवाह करने का नहीं था तथापि आप सरीखे बड़े आद- मियों के वचनों का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं तो आप सरीखे वहे श्रावकों की श्राज्ञा का पालन करने वाला हूँ।

युद्धास का नम्रता भरा उत्तर सुन कर जिनदास का हृदय प्रेम से भर गया। शुभ मुहूर्त में उसने सुभद्रा का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय तक बुद्धास वहीं पर रहा। वाद में उनकी श्वाज्ञा लेकर वह श्रपने घर चम्पापुरी में लौट आया। वहाँ श्याने पर सुभद्रा को मालूम हुआ कि स्वयं बुद्धदास श्रीर उसका सारा कुटुम्व वौद्धधर्मी है। बुद्धदास ने सेरे पिता को धोखा दिया है। सुभद्रा विचारने लगी कि श्रव क्या हो सकता है। जो कुछ हुश्रा सो हुआ। मैं श्रपना धर्म कभी नहीं छोडूँगी। धर्म श्रन्तरात्मा की वस्तु है। वह मुक्ते प्राणों से भी प्यारा है। प्राणान्त कष्ट आने पर भी में धर्म पर हृद्ध रहूँगी। ऐसा निश्चय कर सुभद्रा पूर्व की भाँति श्रपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाएं करती रही।

डसके इन कार्यों को देख कर उसकी सास वहुत क्रोधित हुई। वए उससे कहने लगी– मेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नहीं चल सकता।तू इन सब को छोड़ दे,अन्यथा तुभे कड़ा दण्ड भोगना पड़ेगा।

जव उसकी साम्नू ने देखा कि इन बातों का उस पर कुछ भी असर न पड़ा तब उसने उस पर किसी प्रकार का लाज्छन लगा कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्रय किया।

एक दिन एक जिनकल्पी सुनिराज उधर आ निकले। भिचा के लिए उन्होंने सुभद्रा के घर में भवेश किया। भक्तिपूर्वक वन्दना कर सुभद्रा ने उन्हें आहार बहराया। 'फूस के गिर जाने से सुनिराज की आंख में से पानी गिर रहा है' यह देख कर सुभद्रा ने वड़ी सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस बाहर निकाल दिया। ऐसा फरते समय सुभद्रा के ललाट पर लगी हुई कुं कुं म की विन्दी सुनि-राज के ललाट पर लग गई। उसकी सास ने अपनी इच्छापूर्ति के तिये यह अवसर ठीक समभा। उसने मुनिराज के ललाट की विन्दी की भोर संकेत करके बुद्धदास से कहा-पुत्र! वहूं के दुराचार का यह प्रत्यच प्रमाण है।

यह देख कर बुद्धदास को बहुत दु:ख हुआ। वह सुभद्रा को दुराचारिणी समभाने लगा। सुभद्रा ने सारी सत्य बात कह सुनाई। फिर भी बुद्धदास का सन्देह द्र नहीं हुआ। उसने सुभद्रा के साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ दिये।

सुभद्रा ने विचार किया कि मेरे साथ साथ जैन मुनि पर भी कलंक आता है। इसलिए मुक्ते इस कलंक को अवश्य दूर करना चाहिए। तेले का तप करके वह का उसरण में स्थित हो गई। तीसरे दिन मध्य रात्रि में शासन देवी प्रकट होकर कहने लगी— सुभद्रे! तेरा शील अखिण्डत है। धर्म पर तेरी हद् अद्धा है। मैं तुक्त पर प्रसन्न हुई हूँ। कोई वर मांग। सुभद्रा ने कहा— देवि! मुक्ते किसी वर की आवश्यकता नहीं है। मेरे सिर पर आया हुआ कलंक द्र होना चाहिये। 'तथास्त' कह कर देवी अन्तध्यीन होगई।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब द्वारस्त्रक शहर के दरवाजे उधा-ढ़ने लगे तो वे उन्हें नहीं खोल सके। द्वार वज्रमय होगये। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुले तो राजा के पास जाकर उन्होंने सारी हकीकत कही। राजा ने कहा— शहर के लुहारों भौर सुथारों को वुला कर दरवाजों को खुलवा लो। सेवकों ने ऐसा ही किया किन्तु दरवाजे न खुले। तब राजा ने भाजा दी कि हाथियों को छोड़ कर दरवाजों को तुड़वा दो। मदोन्मक्त हाथी छोड़े गये। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी किन्तु दरवाजे टस से मस न हुए। अब तो राजा और प्रजा दोनों की चिन्ता काफी बढ़ गई। इसी समय एक श्राकाशवाणी हुई—

'कोई सती कच्चे सूत के धागे से चलनी को बाँध कर कूए से जल

निकाल कर दरवाजों पर छिट्के तो दरवाजे तत्काल खुल जावेंगे।' आकाशवाणी को सुन कर राजा ने शहर में घोषणा करवाई कि 'जो सती इस काव को पूरा करेगी राज्य की ओर से उसका बढ़ा भारी सन्मान किया जावेगा।'

निर्धारित किये हुए कुँए पर लोगों की भारी भीड़ जगा होने लगी। सभी उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से देखने लगे कि देखे कीन सती इस कार्य को पूरा करती है। राजसन्मान और यश प्राप्त करने की इच्छा से अनेक स्त्रियों ने कुँए से पानी निकालने का मयत्न किया किन्तु सब व्यर्थ रहा। कच्चे सूत से बाँध कर चलनी जब कुंए में लटकाई जाती तो सूत टूट जाने से चलनी कुंए में गिर पड़नी अथवा कभी किसी की चलनी जल तक पहुँच भी जाती तो वापिस खींचते समय सारा जल छिद्रों से निकल जाता। राजा की त्राज्ञा से रानियों ने भी जल निकालने का प्रयत्न किया किन्तु वे भी सकल न हो सकीं। अब तो राजा को बहुत निराशा हुई।

राजा की घोषणा सुन कर सुभद्रा अपनी सासू के पास आई और जल निकालने के लिये कुंप पर जाने की माज्ञा गांगी। कुद होती हुई सासू ने कहा— वस रहने दो, तुम कितनी सती हो में अच्छी तरह जानती हूँ। अपने घर में ही बैठी रहो। वहाँ जाकर सब लोगों के सामने हंसी क्यों करवाती हो ? सुभद्रा ने विनय पूर्वक कहा— आप सुभे आज्ञा दीजिए। आपके भाशीर्वाद से में अवस्य सफल हो ऊँगी। सुभद्रा का विशेष माग्रह देख कर सासू ने भनिच्छापूर्वक माजा दे दी।

सुभद्रा फुंप पर आई। फच्चे सूत से चलनी बाँध कर वह आगे वही। सब लोग टफटकी बाँध कर निनिधेष दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। सुभद्रा ने चलनी को कुंप में लटकाया और जल से भर कर वाहर खींच लिया। सुभद्रा के इस आश्चर्यजनक कार्य को देख कर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्रीर प्रजा में हर्ष छा गया। लोग सुभद्रा के सतीत्व की प्रशंसा करने लगे। सती सुभद्रा की जयध्विन से आकाश गूँज उठा।

जयध्विन के वीच सती एक दरवाजे की श्रोर वढ़ी। जल छिड़कते ही दरवाजा खुल गया। इस तरह सती ने शहर के तीन दरवाजे खोल दिये। चौथा दरवाजा श्रन्य किसी सती की परीचा के लिये छोड़ दिया।

सती सुभद्रा के सतीत्व की चारों श्रोर प्रशंसा फैल गई। राजा ने सती का यथेष्ट सन्मान किया श्रीर धूमधाम के साथ उसे घर पहुँचाया। सुभद्रा की सासू ने तथा उसके सारे परिवार वालों ने भी सारी बातें सुनीं। उन्होंने भी सुभद्रा के सतीत्व की प्रशंसा की और श्रपने अपने श्रपराध के लिये उससे चमा माँगी। सती के प्रयत्न से बुद्धदास तथा उसके माता पिता एवं परिवार के श्रन्य लोगों ने जैनधर्म श्रङ्गीकार कर लिया।

श्रव सुभद्रा का सांसारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा।
पति, सास तथा सम्बन्धी उसका सत्कार करने लगे। उसे किसी
मकार का श्रभाव नहीं रहा, किन्तु सुभद्रा सांसारिक वासनाश्रों
में ही फंसी रहना नहीं चाहतीथी। उसे संसार की श्रनित्यता का
भी ज्ञान था, इसलिये अपने सासू, ससुर तथा पित की आज्ञा लेकर
उसने दीचा ले ली। शुद्ध संयम का पालन करती हुई श्रनेक वर्षों
तक विचर विचर कर भव्य माणियों का कल्याण करती रही।
अन्त में केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर मोच्न पथार गई।

## (११) शिवा

प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल और सुन्दर नगरी थी। वहाँ चेटक राजा राज्य करता था। उसके सात कन्याएं थीं। उन में से एक का नामशिवा था। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा चेटक ने उसका विवाह उज्जैन के महाराज चण्ड-प्रद्योतन के साथ कर दिया।

शिवा देवी जिम प्रकार शरीर सं सुन्दर थी उसी प्रकार गुणों से भी वह सुन्दर थी। विवाह के बाद उज्जैन में आकर वह अपने पित के साथ सुखपूर्व समय बिताने खगी। अपने पित के विचारों का वह वैसे ही साथ देती जैसे आया शरीर का साथ देती है। अवसर आने पर एक योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने में भी वह न हिचकती थी। इन सब गुणों से राजा उसे बहुत मानने लगा और उसे अपनी पटरानी वना दिया।

राजा के प्रधान मन्त्री का नाम भूदेव था। इन दोनों में परस्पर इतना प्रेम था कि एक द्सरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई अलग होना नहीं चाइता था। किसी भी बात में राजा मन्त्री पर अविश्वास नहीं करता था। यहाँ तक कि अन्तः पुर में भी राजा अपने साथ उसे निः शङ्क ले जाता था। इस कारण रानी शिवा देवी का भी उसके साथ परिचय हो गया। अपने पति की उस पर इतनी ज्यादह कृपा देख कर वह भी उसका उचित सत्कार करने लगी। मन्त्री का मन मलिन था। उसने इस सत्कार का द्सरा ही अर्थ लगाया। वह रानी को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा करने लगा। रानी की मुख्य दासी को उसने अपनी ओर कर लिया। दासी के द्वारा अपना वरा अभिपाय रानी के सामने रखा।

रानी विचार करने लगी कि पुरुषों का हृदय कितना मिलन

होता है। कामान्ध व्यक्ति उचित अनुचित का कुछ भी विचार नहीं करते। रानी ने दासी को ऐसा डॉटा कि वह कॉॅंपने लगी। हाथ जोड़ कर उसने अपने अपराध के लिये चमा मॉंगी।

अपनी युक्ति को असफल होते देख कर मन्त्री बहुत निराश हुआ। अब उसने रानी को बलपूर्व काप्त करने का निश्चय किया। इसके लिये वह कोई अबसर देखने लगा। एक दिन किसी अन्य राजा से मिलने के लिये राजा चण्दप्रचोतन अपनी राजधानी से बाहर गया। अपने साथ चलने के लिए राजा ने भूदेव मन्त्री को भी कहा किन्तु बीमारी का बहाना करके वह वहीं रह गया। रानी शिवा देवी को पाप्त करने का उसे यह अवसर चित प्रतीत हुआ। घर से रवाना होकर वह राजमहल में पहुँचा और निः संकोच भाव से वह अन्तः पुर में चला गया। रानी शिवा देवी के पास जाकर उसने अपनी दुष्ट भावना उसके सामने प्रकट की। उसने रानी को अनेक प्रलोभन दिये और जन्म भर उसका दास बने रहने की प्रतिज्ञा की।

रानी को अपना शील धर्म प्राणों से भी ज्यादह प्यारा था। वह पतित्रत धर्म में दृढ़ थी। उसने निर्भत्सना पूर्वक मन्त्री को अन्तः पुर से निकलवा दिया। घर आने पर मन्त्री को अपने दुष्कृत्य पर बहुत पश्चात्ताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जब राजा को मेरे कार्य का पता लगेगा तो मेरी कैसी दुर्दशा होगी। इसी चिन्ता में वह बीमार पड़ गया।

बाहर से लौटते ही राजा ने मन्त्री को बुलाया। वह डर के मारे कांपने लगा। बीमारी की अधिकता बता कर उसने राजा के सामने उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की। राजा को मन्त्री के विना चैन नहीं पड़ता। वह सन्ध्या के समय शिवा देवी को साथ लेकर मन्त्री के घर पहुँच गया। अब तो मन्त्री का डर और भी बह गया। मन्त्री को शय्या पर पड़ा हुआ देख कर राजा को वहुत दुःख हुआ। प्रेम की अधिकता से वह ख्यं उसकी सेवा शुश्रुषा में लग गया। पित को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी सेवा में लग गई। रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान कर मन्त्री अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा। उसकी आंखों से आंझुओं की घारा वह चली। रानी उसके भावों को समभ गई। उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने लगी— भाई! पश्चात्ताप से पाप हल्का हो जाता है। एक वार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी भूल को समभ कर सन्मार्ग पर आजाय तो वह भूला हुआ नहीं गिना जाता। मन्त्री ने शिवा देवी के पैरों में गिर कर जमा मांगी।

एक समय नगर में श्रिशिका भयंकर उपद्रव हुआ। अनेक उपाय करने पर भी वह शान्त न हुआ। प्रजा में हाहाकार मच गया। तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती स्त्री अपने हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो यह श्रिन का उपद्रव शान्त हो सकता है। आकाशवाणी को सुन कर बहुत सी स्त्रियों ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ। महल की छत पर चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाश्रों में जल छिड़का। जल छिड़कते ही अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया। प्रजा में हर्ष छा गया। 'महा-सती शिवादेवी की जय' की ध्वनि से श्राकाश गूँज उठा।

एक समय ग्रामानुमाम विहार करते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी उज्जियनी नगरी के वाहर उद्यान में पधारे। रानी शिवा देवी सहित राजा चण्डमद्योतन भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए गया। भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया। शील का माहात्म्य वताते हुए भगवान् ने फरमाया—

देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा। यम्भयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करन्ति तं॥ त्रयति - दुष्कर नझचर्य का पालन करने वाले पुरुषों को देव, दानव, गन्धर्व, यत्त, रात्तस, किन्नर श्रादि सभी नमस्कार करते हैं।

धर्मीपदेश सुन कर सभी लोग अपने स्थान को वापिस चले गये। सती शिवा देवी को संसार से विरक्ति होगई। राजा चण्ड-प्रद्योतन की आज्ञा लेकर उसने दीचा अङ्गीकार कर ली। वह विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई विचरने लगी। थोड़े ही समय में सब कमों का चय करके उसने मोच प्राप्त किया।

## (१२) कुन्ती

प्राचीन समय में शौर्यपुर नाम का नगर था। वहाँ राजा अन्धक दृष्णि राज्य करता था। पटरानी का नाम सुभद्रा था। उसकी कुच्चि से समुद्र विजय, अच्चोभ,स्तिमित,सागर,हिमवान, अच्च, धरण, पूरण, अभिचन्द्र और वसुदेव ये दस पुत्र उत्पन्न हुए। ये दस दशाई कहलाते थे। इनके दो बहनें थीं — कुन्ती और माद्री। दोनों का रूप लावण्य अद्वश्चत था।

हस्तिनापुर में पाण्डु राजाराज्य करता था। वह महारूपवान्, पराक्रमी और तेजस्वी था। महाराज अन्धक दृष्णि ने अपनी दोनों प्रित्रयों का विवाह पाण्डु राजा के साथ कर दिया। ये दोनों रानियाँ वड़ी ही विदुषी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थीं। इनमें सौतिया हाह विन्कुल न था। वे दोनों प्रेमपूर्वक रहती थीं। पाण्डु राजा दोनों रानियों के साथ आनन्द पूर्वक समय विताने लगा। कुछ समय पत्रात् कुन्ती गर्भवती हुई। गर्भ समय पूरा होने पर कुन्ती ने एक महान् तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्रजन्म से पाण्डु राजा को वहुत प्रसन्नता हुई। बड़ी धूमधाम से उसने पुत्र जन्मोत्सव मनाया और पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा। इसके पश्चात् कुन्ती की कुन्ति से क्रमशः भीम और अर्जुन नाम के दो पुत्र और उत्पन्न हुए। रानी माद्री की कुन्ति से नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र

हुए। ये पाँचों पाण्डव कहलाते थे। श्रेष्ठ गुरु के पास इन्हें उत्तम शिला दिलाई गई। थोड़े ही समय में ये पाँचों शस्त्र झीर शास्त्र दोनों विद्याभों में प्रवीण हो गए।

एक समय पाण्ड राजा सैर करने के लिये जंगल में गये। रानी कुन्ती और माद्री दोनों भी साथ में थीं। वसन्तकी दा करता हुआ राजा पाण्ड आनन्द पूर्वक समय बिता रहा था। इसी समय अकस्मात् हृदय की गित वन्द हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक वज्रपात से रानी कुन्ती और माद्री को बहुत शोक हुआ। जब यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुहराम छा गया। पाण्डव शोक समुद्र में इब गये। उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अगि संस्कार किया। माता कुन्ती और माद्री को महलों में लाकर उनकी विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय विताने लगे। योग्य बय होने पर पाँचों पाण्डवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा दुपद की पत्री द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी फर्मपरायणा एवं पतित्रता थी।

राजा पाण्ड के वह भाई का नाम धृतराष्ट्र था। वे जन्मान्ध थे। जनकी पत्नी का नाम गान्धारी था। उनके दुर्योधन मादि सौ पुत्र थे। जो कौरव कहलाते थे। दुर्योधन बहा कुटिल था। यह पाण्डवों से ईप्पी रखता था। वह उनका राज्य छीनना चाहता था। उसने पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। पाण्डवों ने अपने राज्य की दाॅव पर रख दिया। वे जुए में हार गये। कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया। द्रौपदी सहित पाॅचों पाण्डव वन में चले गये। वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पहे। पुत्रवियोग से माता कुन्ती बहुत उदासीन रहने लगी।

एक समय कृष्ण वासुदेव कुन्ती देवी से मिलने के लिये आये। प्रणाम करके उन्होंने कहा—भूआजी! आनन्द मंगल तो है ? कुन्ती ने उत्तर दिया— वत्स! तुम्हीं सोचो— तुम्हारे भाई पाँचीं पाण्डव वन में कष्ट सहन कर रहे हैं। राजमहलों में पली हुई द्रौपदी भी उनके साथ कष्ट सहन कर रही है। उनका वियोग मुक्ते दुखी कर रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिये आनन्द मंगल कैसा ? कृष्ण ने उसे सान्त्वना दी और शीघ ही उसके के दु:ख को दूर करने का आश्वासन दिया।

कृष्ण वासुदेव दुर्गोधन आदि कौरवों के पास आये। कुछ देकर पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेने के लिये उन्हें बहुतेरा समभाया किन्तु कौरव न माने। परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। लाखों आदमी मारे गये। पाण्डवों की विजय हुई। युधिष्ठिर इस्तिनापुर के राजसिंहासन पर बैंटे। कुन्ती राजमाता और द्रौपदी राजरानी बनी। न्याय और नीतिपूर्वक राज्य करने से प्रजा महाराज युधि-ष्ठिर को धर्मराज कहने लगी।

युद्ध में दुर्योधन आदि सभी कौरव मारे गये थे। पुत्रों के शोक से दुखी होकर धतराष्ट्र और गान्धारी वन में जाकर रहने लगे। उनके शोक सन्तप्त हृदय को सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा करने के लिये कुन्ती भी उनके पास वन में जाकर रहने लगी।

कुछ समय पश्चात् कुन्ती ने दीचा लेने के लिये अपने पुत्रों से
अनुमित माँगी। पाण्डवों के इन्कार करने पर कुन्ती ने उन्हें समभाते हुए कहा— पुत्रो! को जन्म लेकर इस संसार में आया है एक
न एक दिन उसे अवश्य यहाँ से जाना होगा। यहाँ सदा किसी
की न बनी रही है और न सदा बनी रहेगी। कल यहाँ कौरवों
का राज्य था आज उनका नाम निशान भी नहीं है। आत्मशान्ति न राज्य से मिलती है, न धन से, न कुटुम्ब से और न
वैभव से। आत्मशान्ति तो त्याग से ही मिल सकती है। मैंने राजरानी वन कर पित सुख देखा, तुम्हारे वन में चले जाने पर पुत्रवियोग का कृष्ट सहन किया। तुम्हारे वापिस आने पर हिंत हुई।

तुम्डारे राजसिंहासन वैठने पर मैं राजमाता बनी। मैंने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु मुक्ते आत्मिक शान्ति का अनुभव न हुआ। ये सांसारिक सम्बन्ध मुक्ते वन्धन मालूम पढ़ते हैं। मैं इन्हें तोड़ ढालना चाहती हूँ।

माता कुन्ती के उत्कृष्ट वैराग्य को देख कर पाण्डवों ने उसे दीचा लेने की अनुमति दे दी। पुत्रों की अनुमित प्राप्त कर कुन्ती ने दीचा अङ्गीकार कर ली। विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई कुन्ती आर्या विचरने लगी। थोड़े ही समय में तपस्या द्वारा सभी कमों का चय कर वह मोच्च में पथार गई।

## (१३) दमयन्ती

विदर्भ देश में कुंढिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था। वहाँ भीम राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम पुष्पवती था। उसकी कुंचि से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती रक्ता गया। उसका रूप सीन्दर्भ श्रनुपम था। उसकी मुद्धि तीव थी। थोड़े ही समय में वह स्त्री की चौंसठ कलाओं में प्रवीण होगई।

'द्मयन्ती का विवाह उसकी प्रकृति, रूप, गुण आदि के भन्न-रूप वर के साथ हो' ऐसा सोच कर राजा भीम ने ख्यंवर द्वारा उसका विवाह करने का निश्चय किया। विविध देशों के राजाओं के पास आमन्त्रण भेजे। निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राज-कुमार ख्यंवर मण्डप में एकतित हो गए। कौशलदेश (भयोध्या) का राजा निपध भी अपने पुत्र नल और कुवेर के साथ वहाँ आया।

दाथ में माला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती खयंवर मण्डप में आई। राजामों का परिचय माप्त करती हुई दमयन्ती धीरे धीरे भागे वदने लगी। राजकुमार नल के पास आकर छसने उनके वल पराक्रम आदि का परिचय माप्त किया। दर्पण में पढ़ने वाले उनके शरीर का प्रतिबिम्ब देखा। रूप और गुण में नल अदि-तीय था। दमयन्ती ने उसे सर्व प्रकार से अपने योग्य वर समभा। उसने राजकुमार नल के गले में वरमाला ढाल दी। योग्य वर के चुनाव से सभी को प्रसन्नता हुई। सभी ने नव वरवधू पर पुष्पों की वर्षा की। राजा भीम ने यथाविधि दमयन्ती का विवाह राज-कुमार नल के साथ कर दिया। यथोचित साहर सत्कार कर राजा भीम ने उन्हें विदा किया।

राजा निषध नव वरबधू के साथ आनन्दपूर्वक अपनी राज-धानी अयोध्या में पहुँच गये। पुत्र के विवाह की खुशी में राजा निषध ने गरीबों को बहुत दान दिया। कुछ समय पश्चात् राजा को संसार से विरक्ति होगई। अपने ज्येष्ठ पुत्र नल को राज्य का भार सौंप कर राजा ने दीन्ना अङ्गीकार कर ली। म्रुनि वन कर वे कठोर सपस्या करते हुए आत्मकल्याण करने लगे।

नल न्याय नीतिपूर्वक राज्य करने लगा। प्रजाको वह पुत्र-वत् प्यार करता था। उसकी कीर्ति चारों श्रोर फैल गई। नल राजा का छोटा भाई कुबेर इस को सहन न कर सका। राजा नल से उसका राज्य छीन लेने के लिये वह कोई उपाय सोचने लगा। कुबेर जुश्मा खेलने में बड़ा चतुर था। उसका फेंका हुआ पासा घन्टा नहीं पड़ता था। उसने यही निश्रय किया कि नल को जुश्मा खेलने के लिये कहा जाय श्रीर शर्त में उसका राज्य दाव पर रख दिया जाय। फिर मेरा मनोरथ सिद्ध होने में कुछ देर न लगेगी।

एक दिन कुवेर नल के पास भाषा। उसने जुमा खेलने का प्रस्ताव रक्खा। राजा नल को भी जुभा खेलने का बहुत शौक था। उसने कुवेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके लिये एक दिन नियत किया गया। दोनों भाई जुमा खेलने बैठे। खेलते खेलते कुवेर ने कहा— भाई! इस तरह खेलने में भानन्द नहीं आता। कुछ शर्त रिक्ये। राजा नल ने अपना सारा राज्य दाव पर रख दिया। कुवेर का पासा सीधा पड़ा। वह जीत गया। शर्त के अनुसार अब राज्य का स्वामी कुवेर हो गया।

राजा नल राजपाट को छोड़ कर जंगल में जाने को तैयार हुई। राजा कल ने उसे वहुत समभाया और कहा- िशये! पैदल चलना, भूख प्यास को सहन करना, सदीं गर्मी में समभाव रखना, जंगली जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के और भी भनेक कष्ट जंगल में सहन करने पड़ते हैं। तुम राजमहलों में पली हुई हो। इन कष्टां को सहन न कर सकोगी। इसिलये तुम्हारे लिये यही उचित है कि तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ।

द्मयन्ती ने फहा-स्वामिन ! श्राप क्या कह रहे हैं ? क्या छाया शरीर से दृर रह सकती है ? मैं श्रापसे श्रलग नहीं रह सकती। जहाँ श्राप हैं वहीं मैं हूँ । मैं श्रापके साथ वन में चलुँगी।

दमयन्ती का विशेष आग्रह देख कर नल ने उसे अपने साथ चलने के लिए कह दिया। नल और दमयन्ती ने वन की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे एक भयं कर जंगल में पहुँच गये। सन्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक गए थे। इसलिए रात विताने के लिए वे एक द्यत्त के नीचे ठहर गए। रास्ते की थकावट के कारण दमयन्ती को सोते ही नींद आगई। नल अपने भाग्य पर विचार कर रहा था। उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा—दमयन्ती वन के किंदों को सहन न कर सकेगी। मोह के कारण यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए यही अच्छा है कि में इसे यहाँ सोती हुई छोड़ कर चला जाऊँ। ऐसा विचार कर नलं ने दमयन्ती की साड़ी के एक किनारे पर लिखा— प्रिये! वाएं हाथ की भोर तुम्हारे पीहर कुण्डिनपुर का रास्ता है। तुम वहाँ चली जाना । मुभे मत ढूँढना । मैं तुम्हें नहीं मिल सकूँगा । ऐसा लिख कर सोती हुई दमयन्ती को छोड़ कर नल मागे जंगल में चला गया ।

कुछ आगे जाने पर नल ने जंगल में एक जगह जलती हुई श्राग देखी। उसमें से आवाज श्रा रही थी- हे इक्ष्वाइकुलनन्दन राजा नल ! तू मेरी रत्ना कर । श्रपना नाम सुन कर नल चौंक पड़ा। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। आगे जाकर क्या देखता है कि जलती हुई अग्नि के वीच एक सांप पड़ा हुआ है और वह मनुष्य की वाणी में अपनी रचा की पुकार कर रहा है। राजा नल ने तत्काल साँप को अग्नि से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही सर्प ने राजा नल के दाहिने हाथ पर डंफ मारा जिससे वह कुवड़ा वन गया। अपने शरीर को विकृत देख कर नल चिन्ता करने लगा। राजा को चिन्तित देख कर सर्प ने कहा- हे वत्स ! तू चिन्ता मत कर। मैं तेरा पिता निषध हूँ। संयम का पालन कर मैं ब्रह्मदेवलोक में देव हुआ हूँ । तू अभी अकेला है । तुभो पहिचान कर फोई शत्रु उपद्रव न करे इसलिए मैंने तेरा रूप विकृत बना दिया है। यह ले में तुम्मे रूपपरावर्तिनी विद्या देता हूँ जिससे तू अपनी इच्छानुसार रूप बना सकेगा । पूर्वभव के अशुभ कर्मों के उदय से कुछ काल के लिए तुमे यह कष्ट पाप्त हुआ है। वारह वर्ष के बाद तेरा दम-यन्ती से पुनर्मिलन होगा श्रीर तुभे श्रपना राज्य वापिस पाप्त होगा। ऐसा फह कर सर्परूपधारी देव अन्तर्ध्यान होगया।

राजा नल वहाँ से आगे वढ़ा। भयङ्कर जंगली जानवरीं का सामना करता हुआ वह जंगल से बाहर निकला। नगर की ओर प्रयाण करता हुआ वह संसुमार नगर में जा पहुँचा।

सुँग्रुमार नगर में दिधिपर्ण राजा राज्य करताथा। एक समय उसका पट्टइस्ती मदोन्मत्त होकर गजबन्धनस्तम्भ को तोड़ कर भाग निकला। भौरतों, वचों श्रीर मनुष्यों को कुचलता हुशा हाथी पूरे वेग से दौड़ा जारहा था।इससे नगर में हाहाकर मच गया। हाथी को वश में करने के लिए वहुत बड़ी सम्पत्ति देने के लिए राजा ने घोषणा करवाई। राजसन्मान श्रीर सम्पत्ति को सभी लोग चाहते थे किन्तु हाथी का सामना करना सात्तात् मृत्यु थी। मरना कोई नहीं चाहता था।

नल हाथी को पकड़ने की कला कानता था। इसलिए वह आगे वहा। एक सफेद कपड़े को वांस पर लपेट कर हाथी के सामने खड़ा कर दिया और नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। कपड़े को आदमी समभ्त कर उसे मारने के लिए उयों ही हाथी दौड़ कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का कान पकड़ कर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। उसने हाथी के मर्मस्थान पर ऐसा मुष्टिपहार किया जिससे उसका मद तत्काल उसे आलानस्तम्भ (हाथी के बांधने की जगह) में बाँध दिया।

राजा और प्रजा का भय दूर हुआ। सर्वत्र पसन्नता छा गई। राजा द्धिपर्ण बहुत सन्तुष्ट हुआ। वस्ताभरण से सन्मानित करके राजा ने उस कुवड़े को अपने पास विटाया। राजा उसका परि-चय पूछने लगा। नल ने अपना वास्त्व विक परिचय देना ठीक नहीं समभा। उसने कहा— मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोइए का काम किया है। राजा नल सूर्य की कुपा से सूर्यपाक रमवती बनाना जानते थे। यहुत आग्रह करने पर उन्होंने सुभे भी सिखा दिया है। तब राजा दिषपर्ण ने कहा तुम हमारे यहाँ रहो और रसोइए का काम करो। उसने राजा की वात मान ली और काम करने लगा।

राजा नल जन दमयन्ती को छोड़ कर चला गया तो कितनी ही देर तक दमयन्ती सुखपूर्वक सोती रही। राजि के विक्रले पहर में इसने एक स्वप्न देखा- 'फलों से लदा हुआ एक आम्रहन है। फल खाने की इच्छा से वह इस पर चढ़ी। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी आया श्रीर उसने भाम्रहत्त को उखाद कर फेंक दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी। हाथी उसकी श्रीर लपका और उसे अपनी सुंड में उटा कर भूमि पर पटका।

इस भयंकर स्वम को देख कर वह चौंक पड़ी। उठ कर उसने देखा तो राजा नल वहाँ पर नहीं था। वह उसे दूँढ़ने के लिए इधर उधर जंगल में घूमने लगी किन्तु कहीं पता नहीं लगा। इतने में उसकी दृष्टि अपनी साड़ी के कोने पर पड़ी। राजा नल के लिखे हुए अचरों को देख कर वह सूर्च्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। कितनी ही देर तक वह इसी अवस्था में पड़ी रही। वन का शीतल पवन लगने पर उसकी मूर्च्छी दूर हुई। अपने भाग्य को वारवार कोसती हुई वह अपने देखे हुए स्वम पर विचार करने लगी— आम्रद्यच के समान मेरे पति देव हैं। आम्रफल के समान राज्यलक्ष्मी है। मदोन्मत्त हाथी के समान कुबेर है। सुभे भूमि पर पछाड़ने का मतलब मेरे लिये पतिवियोग है।

वहुत देर तक विचार करने के पश्चात् दमयन्ती ने यही निश्चय किया कि अब सुक्षे पित द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही स्वीकार करना चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कुण्डिनपुर की ओर प्रयाण किया। मार्ग बहुत विकट था। अयंकर जंगली जानवरों का सामना करती हुई दमयन्ती आगे बढ़ने लगी।

उन दिनों यशोभद्र मुनि ग्रामानुग्राम विचर कर धर्मोपदेश द्वारा जनता का कल्याण कर रहेथे। एक समय वे अयोध्या में पधारे। राजा कुवेर अपने पुत्रमित धर्मोपदेश सुनने के लिये आया। धर्मोपदेश सुन कर कुवेर के पुत्र राजकुमार सिंहकेसरी को वैराग्य उत्पन्न होगया। पिता की आज्ञा लेकर उसने यशोभद्र मुनि के पास दीचा अङ्गीकार कर ली। कर्मों का चय करने के लिये वे कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे । एक समय गुरु की आज्ञा लेकर सूर्य की आतापना लेने के लिये वे जंगल में गये । वहाँ जाकर निश्चल रूप से ध्यान में खड़े हो गये। परिणामों की विशुद्धता के कारण वे चपकश्रेणी में चढ़े और धाती कर्मों का चय कर उन्होंने तत्काल केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर लिए । उनका केवल-ज्ञान महोत्सव मनाने के लिये देव आने लगे। यह दृश्य देख कर द्मयन्ती भी उधर गई। वन्दना नमस्कार करके उसने अपने पूर्व-भव के विषय में पूछा। केवली भगवान ने फरमाया—

इस जम्बुद्दीप में भरतक्षेत्र के आन्दर्ममण नाम का एक राजा था। उसकी स्त्री का नाम वीरमती था। एक समय राजा और रानी दोनों कही वाहर जाने के लिये तैयार हुए। इतने में सामने एक ग्रुनि आते हुए दिखाई दिये। राजा रानी ने इसे आपशकुन समभा। अपने सिपाहियों द्वारा ग्रुनि को पकड़वा लिया और वारह घन्टे तक उन्हें वहाँ रोक रक्खा। इसके पश्चात् राजा और रानी का कोध शान्व हुआ। उन्हें सद्बुद्धि आई। मुनि के पास आकर वे अपने अपराध के लिये वारवार क्तमा मांगने लगे। ग्रुनि ने उन्हें धर्मोपदेश दिया जिससे राजा और रानी दोनों ने जैनधर्म स्वीकार किया और वे दोनों शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करते हुए समय विताने लगे। आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव राजा नक्त हुआ है और रानी वीरमती का जीव तृ दमयन्ती हुई है। निष्कारण ग्रुनिराज को बारह घन्टे तक रोक रखने के कारण इस जन्म में तुम पति पत्नी का बारह वर्ष तक वियोग रहेगा।

यह फरमाने के वाद केवली भगवान के शेष चार श्रधाती कर्मनष्ट हो गए और वे उसी समयमोच पंधार गये।

् केवली भगवान् द्वारा अपने पूर्वभव-का द्वारत सुन कर दम-यन्ती कमा की विचित्रता पर वारवार विचार करने लगी। अशुभ कर्म बॉधते समय प्राणी खुश होता है किन्तु जब छनका अशुभ फल उदय में आता है तब वह महान् दुखी होता है। हंसते हंसते प्राणी जिन कर्मों को वॉधते हैं, रोने पर भी उनका छुटकारा नहीं होता। किस रूप में कर्म बंधते हैं और किस रूप में उदय में आते हैं यही कर्मों की विचित्रता है।

जंगल में आगे चलती हुई दमयन्ती को धनदेव नाम का एक सार्थपित मिला। वह अचलपुर जा रहा था। दमयन्ती भी उसके साथ हो गई। धनदेव ने उसका परिचय जानना चाहा किन्तु दमयन्ती ने अपना वास्तिक परिचय न दिया। उसने कही कि मैं दासी हूँ। कहीं नौकरी करना चाहती हूँ। धनदेव ने विशेष छानवीन करना उचित न समका। धीरे धीरे वे सब लोग अचिल-पुर पहुँचे। धनदेव का सार्थ (काफिला) नगर के बाहर ठहर गर्या।

भचलपुर में ऋतुपर्ण राजा राज्य करता था। उसकी रानी की नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पड़ा कि नगर के वाहर ऐके सार्थ उहरा हुआ है। उसमें एक कन्या है। वह देवकन्या के समीन सन्दर है। कार्य में वहुत होशियार है। उसने सोचा यदि उसे अपनी दानशाला में रख दिया जाय तो वहुत अच्छा हो। रानी ने नौकरीं को भेज कर उसे बुलाया और वातचीत करके उसे अपनी दान-शाला में रख लिया।

चन्द्रयशा दमयन्ती की भौसी थी। चन्द्रयशा ने उसे नहीं पहिचाना। दमयन्ती अपनी मौसी और मौसा को भिलि पिकार पिक्वानती थी किन्तु उसने अपना परिचय देना उचित ने समभा। वह दानशाला में काम करने लग गई। आने जाने विलि अंति थियों को खूव दान देती हुई ईश्वरभजन में अपना समये विति ने लियों।

एक समय कुण्डिनपुर का एक ब्राह्मण अचलपुरिश्चाया निराजी रानी ने उचित सत्कार करके महाराजा भीम और रानी पुँछपर्वत का कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार कहने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि राजा भीम ने राजा नल और दमयन्ती की खोज के लिए चारों दिशाओं में अपने द्त भेज रखे हैं किन्तु अभी उनका कहीं भी पता नहीं लगा है। सुनते हैं कि राजा नल दमयन्ती को जंगल में अकेली छोड़ कर चला गया है। इस समाचार से राजा भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई है। नल और दमयन्ती की बहुत खोज की किन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। आखिर निराश होकर अब मैं वापिस कुण्टिनपुर लोट रहा हूँ।

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया। शाम को घूमता हुआ ब्राह्मण राजा की दानशाला में पहुँचा। दान देती हुई कन्या को देख कर वह आगे बढ़ा। वह उसे परिचित सी मालूम पड़ी। नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी। दमयन्ती ने भी ब्राह्मण को पहिचान लिया।

व्राह्मण ने जाकर रानी चन्द्रयशा को खवर दी। वह तत्काल दानशाला में आई और दषयन्ती से प्रेमपूर्वक मिली। न पहिचानने के फारण उसने दमयन्ती से दासी का काम लिया था इसलिए वह पश्चात्ताप करने लगी और दमयन्ती से ख्रपने अपराध के लिए त्तमा मांगने लगी। रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर महलों में आई। इस वात का पता जब राजा ऋतुपर्ण को लगा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ।

इसके वाद ब्राह्मण की प्राथना पर राजा ऋतुपर्ण ने दमयन्ती को धूमधाम के साथ कुण्डिनपुर की ओर रवाना किया। यह खबर राजा भीम के पास पहुँची। उसे वड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ सामन्तों को उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयन्ती ने मातापिता को प्रणाम किया। इसके पश्चात् उसने व्यपनी सारी दुःखकहानी कह धुनाई। किस तरह राजा नल उसे भयंकर वन में अकेली सोती हुई छोड़ गया भौर किस किस तरह से उसे भयंकर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, भादि हत्तान्त सुन कर राजा और रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने दमयन्ती को सान्त्वना दी और कहा— पुत्रि! तू अब यहाँ शान्ति से रह। नल राजा का शीघ पता लगाने के लिए प्रयत्न किया जायगा। दमयन्ती शान्ति पूर्वक वहाँ रहने लगी। राजा नल की खोज के लिये राजा भीम ने चारों दिशाओं में अपने आदिमयों को भेजा।

पक समय संसुमार नगर का एक न्यापारी कुंदिनपुर आया। बातचीत के सिलिसिले में उसने राजा से वतलाया कि नल राजा का एक रसोइया हमारे नगर के राजा दिधपर्ण के यहाँ रहता है। बह सूर्यपाक रसवती बनाना जानता है। पास में बैठी हुई दम-यन्ती ने भी यह बात सुनी। उसे कुछ विश्वास हुआ कि वह राजा नल ही होना चाहिये। न्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शारीर से कुबड़ा है किन्तु बहुत सुणवान है। पागल हुए हाथी को वश में करने की विद्याभी वह जानता है। यह सुन कर दमयन्ती को पूर्ण विश्वास होगया कि वह राजा नल ही है किन्तु विद्या के बल से अपने रूप को उसने बदल रक्ष्वा है, ऐसा मालूम पड़ता है।

दमयन्ती के कहने पर राजा भीम को भी विश्वास होगया किन्तु वे एक परीचा और करना चाहते थे। उन्होंने कहा राजा नल अश्विद्या में विशेष निषुण हैं। यह परीचा और कर लेनी चाहिये। इससे पूरा निश्चय हो जायगा। फिर सन्देह का कोई कारण नहीं रहेगा। इसलिये मैंने एक उपाय सोचा है— यहाँ से एक द्त संसु-माह नगर राजा दिधपर्ण के पास भेजा जाय। उसके साथ दमयन्ती के स्वयंवर की आमन्त्रणपत्रिका भेजी जाय। द्त को स्वयंवर की निश्चितितिथि के एक दिन पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि वह कुवड़ा राजा नज होगा तव तो अश्विद्या द्वारा वह राजा दिधपर्ण को यहाँ एक दिन में पहुँचा देगा। राजा भीम की यह युक्ति सब को ठीक जैंची। उसी समय एक द्त को सारी वात समभा कर सुंसुमार नगर के लिये रवाना कर दिया।

चलता हुआ द्त भई दिनों में सुंधुमार नगर में पहुँचा। राजा के पास जाकर उसने आमन्त्रणपत्रिका दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, किन्तु उसे पढ़ते हुए राजा का चेहरा उदास होगया। कुण्डिन-पुर वहुत द्र था और स्वयंवर में सिर्फ एक दिन वाकी था। राजा सोचने लगा अव कुण्डिनपुर कैसे पहुँचा जाय। राजा की चिन्ता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। नल भी अपने मन में विचारने लगा कि आर्यकन्या दमयन्ती दुवारा स्वयंवर कैसे करेगी। चल कर भ्रमे भी देखना चाहिये। ऐसा सोच फर उसने कहा महाराज! आप चिन्ता क्यों करते हैं १ यदि आपकी इच्छा कुण्डिनपुर जाने की हो तो श्रेष्ठ घोड़ों याला एक रथ मंगाइये। मैं अवविद्या जानता हूँ। अतः आपको ध्याज ही कुण्डिनपुर पहुँचा दूँगा।

े कुवड़े की बात सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय रथ मंगाया। राजा उसमें बैठ गया। कुवड़ा झारथी बना। घोड़े हवा से वार्ते करने लगे। थोड़े ही समय में वे कुण्डिनपुर पहुँच गये। राजा भीम ने उनका उचित सन्मान करके उत्तम स्थान में ठहराया। राजा दिषपर्ण ने देखा कि शहर में स्वयंवर की कुछ भी तैयारी नहीं है फिर भी शान्तिपूर्वक वे अपने नियत स्थान पर ठहर गये।

अव राजा भीम और दमयन्ती को पूर्ण विश्वास होगया कि यए कुवड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है किन्तु राजा नल ही है। राजा भीम ने शाम को उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने उससे कहा हमने आपके गुणों की प्रशंसा छुन ली है तथा हमने ख्वं भी परीचा कर ली है। आप राजा नल ही हैं। अब हम लोगों पर कृपा कर आप अपना असली रूप प्रकट कीजिए।

राजा भीम की बात के उत्तर में कुब्जरूपधारी नल ने कहा— राजनः ! आप क्या कह रहे हैं ? कहाँ राजा नल और कहाँ मैं ? कहाँ उनका रूप सौन्दर्य और कहाँ मैं कुबड़ा। आप भ्रम में हैं। विपत्ति के मारे राजा नल कहीं जंगलों में भटक रहे होंगे। आप वहीं खोज करवाइये।

राजा भीम ने कहा - इस्ति विद्या, श्रश्वविद्या, सूर्यपाक रसवती विद्या श्रादि के द्वारा मुभे पूर्ण निश्वय होगया कि श्राप राजा नल ही हैं। राजन्! स्वजनों को श्रव विशेष कष्ट में डालना उचित नहीं है। ऐसा कहते हुए राजा का हृदय भर आया।

राजा नल भी अब ज्यादह देर के लिए अपने आप को न छिपा सके। तुरन्त रूपपरावर्तिनी विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकट हो गए। राजा भीय, रानी पुष्पवती और दमयन्ती के हर्ष का पारा-वार न रहा। शहर में इस हर्ष समाचार को फैलते देर न लगी। प्रजा में खुशी छा गई। राजा दिधपर्ण भी वहाँ आया। न पहि-चानने के कारण अपने यहाँ नौकर रखने के लिए उसने राजा नल से चमा माँगी।

जन यह खनर अयोध्या पहुँ ची तो वहाँ का राजा कुनेर तत्काल कुण्डिनपुर के लिए रवाना हुआं। जाकर अपने वहें भाई नल के पैरों में गिरा और अपने अपराधों के लिए ज्ञमा मांगने लगा। वहें भाई नल को वन में भेजने के कारण उसे बहुत पश्चात्ताप हो रहा था। अयोध्या का राज्य स्वीकार करने के लिए वह नल से पार्थना करने लगा।

नल भौर दमयन्ती को साथ लेकर कुवेर श्रयोध्या की ओर रवाना हुआ। नल दमपन्ती का श्रागमन सुन कर श्रयोध्या की प्रजा उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। कुवेर ने राजगद्दी नल को सौंप दी। अब नल राजा हुआ और दमयन्ती महारानी बनी। न्याय नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ राजा नल प्रजा का पुत्रवत् पालन करने लगा। कुछ समय पश्चाद महारानी दमयन्ती की कुत्ति से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पुष्कर रखा गया। जब राजकुमार पुष्कर युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे राज्य का भार सौंप कर राजा नल और दमयन्ती ने दीक्षा ले ली।

जिन कर्मों ने नल दमयन्ती को वन वन भटकाया और अनेक कर्षों में डाला, नल और दमयन्ती ने उन्हीं कर्मों के साथ युद्ध करके उनका अन्त करने का निश्चय कर लिया।

कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर नल भीर दमयन्ती देवलोक में गये। वहाँ से चव कर मनुष्य भव में जन्म लेकर मोच प्राप्त करेंगे।

(१४) पुष्पचूला

गङ्गा नदी के तट पर पूष्पभद्र नाम को नगर था। वहाँ पुष्पकेतु राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पुष्पवती था। उनके दो सन्तान थीं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र का नाम पुष्पचूल था और पुत्री का नाम पुष्पचूला। भाई बहिन में परस्पर बहुत स्नेह था।

पुष्पचूला में जन्म से ही धार्मिक संस्कार जमे हुए थे। सांसारिक भोगविलास उसे अच्छे न लगते थे।

विवाह के वाद उसने दीन्ना ले ली। तपस्या और धर्मध्यान के साथ साथ द्सरों की वैयावच में भी वह बहुत रुचि दिखाने लगी। शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह न्नपक श्रेणी में चढ़ी। उसके घातीकर्म नष्ट हो गए।

अपने उपदेशों से भव्यमाणियों का कल्याण करती हुई महा-सती पुष्पचूला ने आयुष्य पूरी होने पर मोत्त प्राप्त किया।

### (१५) प्रभावती

विशाला नगरी के स्वामी महाराजा चेटक के सात पुत्रियाँ थीं। सभी पुत्रियाँ गुणवती, शीलवती तथा धर्म में रुचि वाली थीं। उनमें से मुगावती, शिवा, प्रभावती और पद्मावती सोलह सितयों में गिनी गई हैं। इनका नाम मङ्गलमय समभ कर पातःकाल जपा जाता है। त्रिशला कुण्डलपुर के महाराज सिद्धार्थ की रानी थी। उन्हीं के गर्भ से चरम तीर्थङ्कर अमण भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चेलणा श्रेणिक राजा की रानी थी। उसने अपने उपदेश तथा प्रभाव से श्रेणिक को सम्यग्दृष्टि तथा भगवान महावीर का परम भक्त वनाया। सातवीं पुत्री का नाम मुज्येष्टा था। चेलणा की बड़ी बहिन मुज्येष्टा ने वालब्रह्मचारिणी साध्वी होकर आत्म-कल्याण किया। देश तथा धर्म के नाम को उज्ज्वल करने वाली ऐसी पुत्रियों के कारण चेड़ा महाराज जैन साहित्य में अमर रहेंगे।

प्रभावतीका विवाह सिन्धुसौवीर देश के राजा उदयन के साथ हुआ था। उनकी राजधानी वीतभय नगर था। प्रभावती में जन्म से ही धर्म के ष्टढ़ संस्कार थे। उदयन भी धर्मपरायण राजा था। धर्म तथा न्याय से प्रजा का पालन करते हुए वे अपना जीवन सुख-पूर्वक बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात् प्रभावती के श्रिभिच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

एक वार श्रमण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचर कर जनता का कल्याण करते हुए वीतभय नगर में पधारे। राजा तथा रानी दोनों दर्शन करने गए। भगवान का उपदेश छन कर प्रभावती ने दीचा लेने की इच्छा प्रकट की। दीचा की आज्ञा देने से पहले राजा ने रानी से कहा-जिस समय तुम्हें देवलोक प्राप्त हो ग्रुमें प्रतिबोध देने के लिए आना। प्रभावती ने उसकी बात मान कर दीना अङ्गीकार कर ली। कठोर तपस्या तथा निर्दोष संयम का पालन करती हुई वह आयुष्य पूरी होने पर काल करके देवलोक मे उत्पन्न हुई।

अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसने मृत्युलोक में आकर . उदयन राजा को प्रतिवोध दिया। राजा ने दीजा अङ्गीकार कर ली। फटोर तपस्या द्वारा वह राजिष हो गया।

यथासमय कर्मों को खपा कर दोनों मोच प्राप्त करेंगे।

#### (१६) पद्मावती

पद्मावती वैशाली के महाराजा चेटक की पुत्री और चम्पानरेश महाराजा दिधवाहन की रानी थी। दिधवाहन न्यायी, प्रजावत्सल और धार्मिक राजा था। रानी भी उसी के समान गुणों बाली थी। राजा और रानी दोनों मर्यादित भोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे।

एक बार रात्रि के पिछले पहर में रानी ने एक शुभस्वप्न देखा। पूछने पर स्वमशास्त्रियों ने वताया कि रानी के गर्भ से किसी पतापी पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी दोनों को बड़ी पसन्नता हुई।

रानी ने गर्भ धारण किया। कुछ दिनों बाद उसके मन में विविध भकार के दोइद (गर्भिणी की इच्छा) उत्पन्न होने लगे। एक बार रानी की इच्छा हुई—में राजा का वेश पहिन्ँ। सिर पर मुकुट रक्खूं। राजा मुक्त पर छत्र धारण करें। इस प्रकार सजधज कर मेरी स्वारी नगर में से निकलें। इसके बाद बन में जाकर क्रीड़ा करूँ।

लज्जा के कारण रानी अपने इस दोहद को प्रकटन कर सकी, किन्तु इच्छा बहुत प्रवल थी इसलिए वह मन ही मन घुलने लगी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। शरीर प्रतिदिन दुर्वल होने लगा।

राजा ने रानी से दुर्वलता का कारण पूछा। रानी ने पहले

तो टालमटोल की किन्तु आग्रह पूर्वक पूछने पर उसने संकुचाते हुए अपने दोहद की बात कह दी।

गर्भ में रहे हुए वालक की इच्छा ही गर्भिणी की इच्छा हुआ करती है। उसी से वालक की रुचि भौर भविष्य का पता लगाया जा सकता है। पद्मावती के यन में राजा बनने की इच्छा हुई थी। यह जान कर दिहवाहन को बहुत पसन्नता हुई। उसे विश्वास हो गया कि पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला वालक वहुत तेजस्बी और प्रभावशाली होगा।

रानी का दोहद पूरा करने के लिए उसी प्रकार सवारी निक्क ली। रानी राजा के वेश में हाथी के सिंहासन पर वैटी थी। राजा ने उस पर छत्र धारण कर रक्खा था। नगरी की सारी जनता यह दृश्य देखने के लिए उमड़ रही थी। उसे इस बात का हर्ष था कि उनका भावी राजा वड़ा प्रतापी होने वाला है।

सवारी का हाथी धीरे धीरे नगरी को पार करके वन में आ पहुँचा। उन दिनों वसन्त ऋतुथी। लताएं और दृत्त फूल, फल तथा कोमल पत्तों से लदे थे। पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे। फूलों की मीठी मीठी सुगन्ध आ रही थी। यह दृश्य देख कर हाथी को अपना पुराना घर याद आगया। वन्धन में पहे रहना उसे अखरने लगा। उसका मन अपने पुराने साथियों से मिलने के लिये व्याकुल हो उठा। अंकुश की उपेत्ता करके वह भागने लगा। महावत ने उसे रोकने का बहुत पयत्न किया किन्तु हाथी न माना। उसने महा-वत को नीचे गिरा दिया तथा पहले की अपेत्ता अधिक बेग से दौड़ना शुरू किया। राजा और रानी हाथी की पीठ पर रह गए।

स्वतन्त्रता सभी को पिय होती है। उसे प्राप्त करके हाथी प्रसन्त हो रहा था। साथ में उसे भय भी था कि कहीं दुवारा वन्धन में न पड़ जाऊँ इसिलिये वह घोर वन की ओर सरपट दौड़ रहा था। वह जिधर दौड़ रहा था उसी मार्ग में कुछ द्री पर एक वट का दृत्त था। राजा ने उसे देख कर रानी से कहा—देखो हाथी उस दृत्त के नीचे से निकलेगा। जब वह उसके नीचे पहुँचे तुम दृत्त की दाल पकड़ लेना। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ऐसा करने पर हम दोनों इस आपित्त से बच जाएंगे।

हाथी दौड़ता हुआ वटहृत्त के नीचे आया। राजा ने शीघ्रता से एक ढाल की पकड़ लिया। गर्भवती होने के कारण रानी ऐसा न कर सकी। वह हाथी पर यह गई। राजा हृत्त से उतर कर अपनी राजधानी में चला गया।

हाथी दौड़ता दौड़ता घने वन में पहुँचा। उसे प्यास लग आई।
पानी पीने के लिए वह एक जलाशय में उतरा। उस समय हाथी
का होदा एक दृज्ञ की शाखा के साथ लग गया। रानी उसे पकड़
कर नीचे उतर आई। हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरू किया।
पद्मावती नीचे वैठ गई। उस समय वह अकेली और असहाय थी।
कुछ समय पहले जिसकी आज्ञा माप्त करने के लिए हजारों व्यक्ति
उत्सुक रहते थे, अब उसकी करूण पुकार को सुनने वाला कोई
नथा। चारों ओर से सिंह, व्याघ्र वगैरह जंगली प्राणियों के भयङ्कर
शब्द सुनाई दे रहे थे। उस निर्जन वन में एक अवला के लिए
अपने प्राणों को वचाना वहुत कठिन था। पद्मावती ने अपने जीवन
को सन्देह में पड़ा जान कर सागारी संथारा कर लिया। अपने पाणों
के लिए वह आलोयणा करने लगी —

यदि मैंने इस भव या परभव में पृथ्वी, पानी, अग्नि,वायु या वनस्पति काय के जीवों की हिंसा मन, वचन या काया से स्वयं की हो, दूसरे के द्वारा कराई हो, या करने वाले को भला समभा हो तो येश वह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या मर्थात् निष्फला होवे। मैं ऐसे कार्य को बुरा मानती हूँ तथा जिन जीवों को मेरे कार्ण कष्ट हुआ है उनसे चमा मांगती हूँ । इसी प्रकार त्रस सर्थात् वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय स्मौर पञ्चेन्द्रिय जीवों की मन, वचन या काया से हिंसा की हो, कराई हो या उसका अनु-मोदन किया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होने। मैं उसके लिए हृदय से पश्चात्ताप करती हूँ। यदि यैंने देवरानी, जेटानी, ननद, भौजाई, सास, ससुर, जेठ, देवर छादि किसी भी कुटुम्बी को मर्भभेदी वचन कहा हो, उनकी ग्रप्त वात को प्रकट किया हो, धरोहर रक्खी हुई वस्तु को द्वाया हो या श्रौर किसी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँ चाया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। मैं उनसे वारवार नमा माँगती हूं। यदि मैंने जानते हुए या विना जाने कभी भूठ बोला हो, चोरी की हो, स्वम में भी परपुरुष के लिए बुरी भावना की हो, परिग्रह का श्रधिक संचय किया हो,धन,धान्य, कुटुम्ब श्रादि पर ममत्व रक्ला हो तो सेरा वह पाप निष्फल होवे। यदि मैंसे धन पाकर गर्व किया हो, किसी की निन्दा या चुगली की हो, इधर उधर वातें बना कर दो व्यक्तियों में भागड़ा कराया हो, किसी पर भूठा कलंक लगाया हो, धर्मकार्य में आलस्य किया हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये माया जाल रचा हो, किसी को घोला दिया हो, सच्चे देव, गुरु तथा धर्म के प्रति अविश्वास किया हो, अपर्म को धर्म समभा हो तो मेरा वह पाप मिथ्या हो । मैं उसके लिए पश्चालाप करती हूं। अपने अपराध के लिए संसार के सभी जीवों से चमा मॉगती हूँ। संसार के सभी पाणी मेरे मित्र हैं। मेरी शत्रुता किसी से नहीं है।

इस प्रकार आलोयणा करने से पद्मावती का हु:ख कुछ हल्का हो गया। उसे वहीं पर नींद आ गई।

उठने पर पद्मावती ने नगर के लिए मार्ग खोजना शुरू किया। खोजते खोजते वह एक आश्रम में पहुँच गई। आश्रम निवासियों ने चसका अतिथिसत्कार किया। स्वस्थ होने पर चन्होंने उसे नगर का मार्ग वता दिया।

पास वाले नगर में आकर पद्मावती साध्वियों के उपाश्रय में चली गई।वन्दना नमस्कार करके उनके पास वैठ गई। साध्वियों ने उससे पूछा- वहिन तुम कौन हो ? कहाँ से आई हो ?

पद्मावती ने उत्तर दिया- मैं एक रास्ता भूली हुई अवला हूं। कष्ट और आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में आई हूँ।पद्मावती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समभा।

साध्वयों ने उसे दुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया— वहिन! यह संसार असार है। जो बस्तु पहले सुखनय मालूम पड़ती है नही वाद में दु:खमय हो जाती है। संसार में मालूम पड़ने वाले सुख वास्तविक नहीं हैं। वे नश्वर हैं। चाणभंग्रर हैं। जो कल राजा था वही आज दर दर का भिखारी बना हुआ है। जिस घर में सुबह के समय राग रंग दिखाई देते हैं, शाम को वहीं रुदन सुनाई पड़ता है। यह सब कमों की विदम्बना है। संसार की माया है। इसमें फंसा हुआ व्यक्ति सदा दु:ख माप्त करता है। यहि तुम्हें सम्पूर्ण और शाश्वत सुख माप्त करने की इच्छा हो तो संसार का मोह छोड़ दो। संसार के भगड़ों को छोड़ कर आत्मचिन्तन में शीन हो जाओ।

पद्मावती पर चपदेश का गहरा असर पड़ा। संसार के सारे संबन्ध इसे निःसार मालूम पड़ने लगे। उसने दीका लेने का निश्चय कर लिया। साध्ययों ने बतुर्विध संघ की आज्ञा लेकर पद्मावती को दीचा देदी। जिस न्यक्ति का कोई इष्ट सम्बन्धी पास में न हो या जिसके साथ किसी की जान पहिचान न हो उसे दीचा देने के लिए संघ की आज्ञा लेना आवश्यक होता है।

पद्मावती आत्मिचन्तन तथा धर्मध्यान में लीन रहने लगी। कुछ दिनों वाद साध्वियों को उसके नर्भ का पतालगा। दीचा के समय इस बात को छिपा रखने के लिए उसे उलहना दिया गया। साध्वियों नेपद्मावती को ग्रप्त रूप से रख लिया, जिससे धर्म की निन्दा न हो और गर्भ को भी किसी प्रकार का धक्का न पहुँचे।

समय पूरा होने पर पद्मावती ने सुन्दर बालक को जन्म दिया। साध्वियाँ इस बात से असमञ्जस में पढ़ गई। लोकव्यवहार के अनुसार वे बालक को अपने पास नहीं रख सकती थीं किन्तु उस की रत्ना भी आवश्यक थी। दूसरी साध्वियों को इस मकार अस-मञ्जस में देख कर पद्मावती ने कहा— इस विषय में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ख्यं सारी व्यवस्था कर लूँगी जिससे लोक निन्दा भी न हो और वालक की रक्ना भी हो जाय।

रात पड़ने पर पद्मावती बालक को लेकर श्मशान में गई। जलती हुई चिना के पकाश में उमने बालक को इस तरह रख दिया जिससे झाने जाने बाले की दृष्टि उस पर पड़ जाय। स्वयं एक भाड़ी के पीछे छिप कर/देखने लगी।

थोड़ी हेर बाद वहाँ एक चण्डाल आया। वह श्मशान भूमि का रचक था। उसके कोई सन्तान न थी। वालक को देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा— मेरे भाग्य से कोई इस बालक को यहाँ छोड़ गया है। मेरे कोई सन्तान नहीं है। आज इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह कह कर उसने वालक को उटा लिया।

घर जाकर चण्डाल ने बालक अपनी स्त्री को सौंप दिया। साथ में कहा – हमें इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसे अच्छी तरह पालना। चण्डाल की स्त्री उस सुन्दर वालक को देख कर बहुत प्रसन्न हुई।

पद्मावती चण्डाल के पीछे पीछे गई थी। सारा हाल देख कर उसे सन्तोष हो गया कि अब बालक का भरण पोषण होता रहेगा। वापिस उपाश्रय में आकर वह धर्मध्यान में लीन रहने लगी। वालक चण्डाल के घर वड़ा होने लगा। उसके शरीर पर पायः खुजली चला करती थी। इसिक्षये वह अपने अंगों को हाथ से खुजलाया करता था। इसी कारण से लोग उसे करकण्डू कहने लगे।

करकण्डू यद्यपि चण्डाल के घर पल रहा था फिर भी उसकी मत्येक चेष्टा से स्पष्ट मालूम पड़ता था कि वह भविष्य में राजा बनेगा। खेलते समय वह स्वयं राजा बनता। अपने किसी साथी को सिपाही बनाता और किसी को चोर। फिर उनका न्याय करता। अपराधी को सजा देता। इस प्रकार उसके प्रत्येक कार्य राजा के समान होते थे। बड़ा होने पर उसे रमशान में रत्ना करने का कार्य सौंपा गया।

एक बार करकण्ड् श्मशान में पहरा दे रहा था। उसी समय उपर से दो साधु निकले। आपस में बातचीत करते समय एक साधु के मुँह से निकला—

वॉस की इस भाड़ी में एक सात ग़ॉठ वाली लकड़ी है। वह जिसे प्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा।

इस वात को करकण्ड् तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने सुना। दोनों लकड़ी लेने चले। दोनों ने उसे एक साथ छूआ। ब्राह्मण कहने लगा— इस लकड़ी पर गेरा अधिकार है और करकण्ड् कहने लगा मेरा। दोनों में भगड़ा खड़ा होगया। कोई अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। वात बढ़ने पर न्यायालय तक पहुँची। ब्राह्मण और करकण्ड् दोनों दरवार में उपस्थित हुए। दिधवाहन राजा न्याय करने वाला था। करकण्ड्र को देख कर दरवार के सभी लोग चिकत रह गए। चण्डाल के पुत्र में इतना तेज छौर छोज देख कर वे छा अर्थ करने लगे।

करकण्ह् ने अपने पत्तका समर्थन करते हुए कहा-महाराज! मैं श्मशान का राजा हूँ। जिस प्रकार आपके राज्य में उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार है उसी प्रकार श्मशान में उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा झिधकार है।

करकण्ड् की युक्ति भौर साहस भरी वात को सुन कर दिध-वाहन वहुत पसन्न हुआ । उसने सुस्कराते हुए कहा— करकण्ड्र! इस लकड़ी पर मैं तुम्हारा अधिकार मानता हूँ। श्मशान की सीमा में उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है। इसके मभाव से जब तुम्हें राज्य पाप्त हो जाय तो एक गाँव इस ब्राह्मण को भी दे देना।

एक बार करकण्ड् उस लकड़ी को लेकर कंचनपुर की झोर जा रहा था। उसी समय वहाँ के राजा का देहान्त होगया। राजा के न कोई पुत्र था और न उत्तराधिकारी। मन्त्रियों को इस वात की चिन्ता हुई कि राजा किसे बनाया जाय। सब ने इकटे होकर निश्रय किया कि राज्य की श्रेष्ठ हस्तिनी के सूँड में हार ढाल कर उसे नगर में घुमाया जाय। वह जिसके गले में हार ढाल दे उसी को राजा बना देना चाहिए। निश्रय के अनुसार हथिनी घूमने लगी। उसके सूंड में हार था। पीछे पीछे राजपुरुष चल रहे थे। हथिनी चकर लगाती हुई नगर के दूसरे द्वार पर पहुंची। उसी समय उस द्वार से करकण्ड् ने प्रवेश किया। हथिनी ने माला उस के गले में डाल दी।

करकण्डू कंचनपुर का राजा बन गया। ब्राह्मण को इस वात का पता लगा। उसने करकण्डू के पास आकर गाँव मांगा। कर-कण्डू ने पूछा-तुम किस के राज्य में रहते हो?

ब्राह्मण ने उत्तर दिया- राजा दिधवाहन के ।

करकण्डू ने दिधवाहन राजा के नाम एक आज्ञापत्र लिखा कि इस ब्राह्मण को एक गाँव जागीरी में दो।

ब्राह्मण पत्र लेकर दिधवाहन के पास आया। उसे देख कर दिधवाहन कुपित हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा-जाओ! कर- कण्डू से कह दो कि तुम्हारा राज्य छीन कर मैं ब्राह्मण को गॉव दूंगा। साथ ही बसने लड़ाई के लिये तैयारी शुरू कर दी।

ब्राह्मण ने जाकर सारी बात करकण्डू से कही। उसने भी युद्ध की तैयारी की और चम्पा पर चढ़ाई कर दी।

वाप और वेटा दोनों एक दूसरे के शत्रु वन कर रणक्षेत्र में मा
- डटे | दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाला था ।

पद्मावती को इस बात का पता चला। एक मामूली सी बात पर विता पुत्र के युद्ध और उसके द्वारा होने वाले नरसंहार की कल्पना से उसे बहुत दुःख हुआ।

वह फर्फण्डू के पास गई। सिपाहियों ने जाकर उसे खबर दी- महाराज! कोई साध्वी आपसे मिलना चाइती है। कर्कण्डू ने कहा-उसे धाने दो।

पद्मावती ने आते शक्ता-बेटा!

करकण्ड् आश्चर्य में पड़ गया। उसे क्या मालूम थाकि यही साध्वी उस की मां है।

पद्मावती ने फिर कहा—करकण्ड्! मैं तुम्हारी मां हूँ। दिश्व हन राजा तुम्हारा पिता है। ऐसा कह कर पद्मावती ने उसे शुरू से लेकर सारा हाल सुनाया। उसे माता मान कर करकण्ड्र ने भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। युद्ध का विचार छोड़ कर वह पिता से मिलने चला।

पद्मावती शीघ्रता पूर्वक चम्पापुरी में गई। एक साध्वी को आते देख कर नगरी का दरवाजा खुला। पद्मावती सीधी दिधवाइन के पास पहुँची और सारा हाल कहा।

'करकण्ड् मेरा पुत्र है' यह जान कर दिधवाहन को बहुत हर्ष हुआ। उसी समय उन्हीं वस्त्रों से वह करकण्ड् से मिलने चला। करकण्ड् भी पिता से मिलने के लिए आ रहा था। मार्ग में ही दोनों मिल गए। करकण्ड् दिधवाहन के पैरों में गिर पढ़ा और अपने श्रपराध के लिए त्रमा माँगने लगा। दिधवाहन ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। पिता को विछ्ड़ा हुआ पुत्र मिला और पुत्र को पिता। दोनों सेनाएं जो परस्पर शत्रु बन कर आई थीं, परस्पर मित्र बन गईं। चम्पा और कंचनपुर दोनों का राज्य एक होगया। दिधवाहन कन्कण्डू को राजसिंहासन पर विठा कर स्वयं धर्मध्यान में लीन रहने लगा।

तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि में लीन रहती हुई पद्मावती ने आत्म कल्याण किया।

(१) ठाणाग सुत्र (६) सती चन्द्नवाला भ्रयरनाम वसुमती

(२) झाताधर्मकथाग (६) राजीमती

(३) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (७) पूज्य श्री जनाइरलालजी महाराज के व्याख्यान

(४) पचाशक

## ८७६ - सतियों के लिए प्रमाणभूत शास्त्र

निम्न लिखित शास्त्र और प्राचीन ग्रन्थों में सितयों का संचिप्त वर्णन मिलता है--

(१) त्राह्मी आवश्यकनिर्युक्तिगाथा १६६

(२) सुन्दरी " " ,, गाथा ३४८

(३) चन्दनबाला " गा० ५२०-२१

(४) राजीमती दशवैकालिकनिर्युक्ति श्रव २ गाव द

चत्तराध्ययन सूत्र श्राध्ययन २२

(५) द्रौपदी ज्ञातासूत्र १६ वाँ भ्रध्ययन

(६) कौशल्या त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व ७

(७) मृगावती आवश्यक्तनिर्युक्तिगा० १०४८

दशवैकालिकनियुक्ति अ०१ गा० ७६

(c) सुतासा आवश्यकनिर्यक्ति गा॰ १२८४

(६) सीता त्रिषष्टिशलाकापुरुषचित्र पर्व ७

(१०) सुभद्रा (११) शिवा (१२) कुन्ती (१३) दमयन्ती (१४) पुष्पचूला (१५) पभावती (१६) पद्मावती दशवैकालिकनिर्युक्ति गा ० ७३-७४ अ० १
आवश्यक निर्युक्ति गा ० १२८४
ज्ञाताधर्मकथाङ्ग १६ वाँ ऋध्ययन
आवश्यकनिर्युक्ति गा० १२८४
" गा० १२८४
आवश्यकनिर्यक्ति गा० १३११की

भाष<mark>्य गाथ</mark>ा२०५-६



# सतरहवां बोल संग्रह

#### ८७७-विनय समाधि ऋध्ययन की १७ गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि है। उस में चार उदेशे हैं। पहले उदेशे में १७ गाथाएं हैं। दूसरे में २४। तीसरे में १५ श्रीर चौथे में ७। पहले उदेशे की १७ गाथाश्रों का भावार्थ नीचे लिखे श्रनुसार हैं–

- (१) जो शिष्य आहंकार, क्रोध, इल तथा प्रमाद के कारण ग्रुक् की सेवा में रहता हुआ भी विनयधर्म की शिक्ता नहीं लेता। आहंकार आदि दुर्गुण उसके ज्ञान आदि सद्गुणों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार बॉस का फल स्वयं बॉस को नष्ट कर देता है।
- (२) जो दुर्वुद्धि शिष्य अपने गुरु को मन्दवुद्धि, अल्पवयस्क भ्यौर अल्पज्ञ जान कर उनकी हीलना करता है, निन्दा करता है वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तथा गुरु की वड़ी भारी अशातना करने वाला होता है।
- (३) बहुत से मुनि वयोष्टद होने पर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि होते हैं। बहुत से छोटी बमर वाले भी बुद्धिमान तथा शास्त्रों के ग्राता होते हैं। ज्ञान में न्यूनाधिक होने पर भी सदाचारी और सद्गुणी ग्रुरुनों का अपमान न करना चाहिए। उनका अपमान अगिन के समान सभी गुणों को भस्म कर देता है।
- (४) यह छोटा है, कुछ नहीं कर सकता ऐसा सम्भ कर भी जो व्यक्ति सॉप को छेड़ता है उसे सॉॅंप काट खाता है और बहुत

श्रिधिक हानि पहुँचा देता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की हीलना करने वाला मन्द वुद्धि शिष्य जातिपथ अर्थात् जन्म मरणरूप संसार को बढ़ाता है।

- (५) दृष्टिविष सर्प भी वहुत ऋद्ध होने पर प्राणनाश से अधिक कुछ नहीं कर सकता किन्तु आशातना के कारण आचार्य के अपसन्न हो जाने पर अवोधि अर्थात् सम्यग्ज्ञान का अभाव हो जाता है। फिर मोच नहीं होता अर्थात् आचार्य की आशातना करने वाला कभी मोच पाप्त नहीं कर सकता।
- (६) जो अभिमानी शिष्य आचार्य की आशातना करता है वह जलती हुई आग पर पैर रख कर जाना चाहता है, आशीविष अर्थात् भयङ्कर सॉप को क्रोधित करता है अथवा जीने की इच्छा से जहर खाता है।
- (७) यह सम्भव है कि पैर रखने पर आग न जलाए, क्रोधित सर्प न दसे अथवा खाया हुआ विप अपना असर न दिखाए अर्थात् खाने वाले को न मारे फिन्तु गुरु की निन्दा या अपमान से कभी मोच प्राप्त नहीं हो सकता।
- (=) जो श्रभिमानी शिष्य गुरुजनों की आशातना करता है वह कठोर पर्वत को यस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है। सोए हुए सिंह को लात मार कर जगाता है तथा शक्ति (खांडा) की तेज धार पर अपने हाथ पैरों को पटक कर स्वयं घायल होता है।
- (६) यह सम्भव है कि कोई सिर की टक्कर से पर्वत को तोड़ दे, क्राधित सिंह से भी वच जावे। खांडे पर पटके हुए हाथ पैर भी न कटें किन्तु गुरु की हीलना करने वाला शिष्य कभी मोत्त नहीं प्राप्त कर सकता।
- (१०) श्राशातना द्वारा श्राचार्य को अपसन करने वाला व्यक्ति कभी वोषि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लिए वह मोज्ञ सुख

का भागी भी नहीं हो सकता। अनावाध मोत्त सुख की इच्छा करने वाले भव्य पुरुष का कर्तव्य है कि वह सदा अपने धर्माचार्य को प्रसन्न रखने के लिये प्रयव्यशील रहे।

- (११) जिस प्रकार अग्नि होत्री ब्राह्मण मन्त्रपूर्वक मधु घी भादि की विविध भाष्टुतियों से भ्राप्त का अभिषेक भ्रीर पूजा करता है उसी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने पर भी शिष्य को भ्राचार्य की नभ्रभाव से उपासना करनी चाहिए।
- (१२) शिष्य का कर्तव्य है कि जिस गुरु के पास झात्मा का विकास करने वाले धर्मशास्त्र की शिक्ता ले, उसकी पूर्ण रूप से विनय भक्ति करें। हाथ जोड़ कर उसे सिर से नमस्कार करें और मन, वचन, काया से गुरु का सदा उचित सत्कार करें।
- (१३) लज्जा, दया, संयम श्रीर ब्रह्मचर्य कल्याण चाहने बाले साधु की भात्मा को शुद्ध करने बाले हैं। इस लिए शिष्य सदा यह भावना करे कि जो गुरु मुभे सदा हित शिक्ता देते हैं, मुभे बनका आदर सत्कार करना चाहिए।
- (१४) जिस प्रकार रात्रि के अन्त में देदीण्यमान सूर्य सारे भरतखंड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आचार्य अपने श्रुत अर्थात ज्ञान, शील अर्थात् चारित्र और बुद्धि से जीवाजीबादि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार देवों के बीच बैठा हुआ इन्द्र शोभा देता है उसी प्रकार साधुओं की सभा के बीच बैठा हुआ बाचार्य शोभा देता है।
- (१५) जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में शुभ्र चाँदनी भीर तारामण्डल से घिरा हुआ चाँद शोभा देता है उसी प्रकार भिचुओं के बीच गणी अर्थात् आचार्य सुशोभित होता है।
- (१६) भाचार्य तीनों योगों की समाधि अर्थात् निश्चलता, श्रुमज्ञान, शील और बुद्धि से युक्त सम्यग्दर्शन भादि गुणों हो

आकर (खान) होते हैं।मोत्ताभिलाषी को चाहिए कि वह आचार्य की निरन्तर आराधना करे। सदा उनकी सेवा में रहे और छन्हें प्रसन्न रक्खे।

(१७) बुद्धिमान् साधु को चाहिए कि वह शिचापद उपदेशों को सुन कर अप्रयत्तभाव से आचार्य की सेवा करे। इस प्रकार सेपा करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है और जीव अन्त में सिद्धि को प्राप्त करता है। (दशवैकालिक प्रध्ययन व बहेशा १)

## ८७८- भगवान् महावीर की तपश्चर्या विषयक १७ गाथाएं

आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, नवम अध्ययन के चौथे उद्देशे में भगवान् महाबीर की तपश्चर्या का वर्णन है। उसमें सतरह गाथाएं है। उनका भावार्थ क्रमशः नीचे लिखे अनुसार है।

भगवान् सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं— हे आयुष्मन् जम्बू!भगवान् महावीर के पास से उनकी तपस्या का वर्णन मैंने जैसा सुना है वैसा तुम्हें कहता हूँ—

- (१) किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान ऊनोदरी भर्यात् परिमित आहार करते थे। रोग उत्पन्न होने पर उसके लिए श्रीपधोपचार करना नहीं चाहते थे।
- (२) सारे शरीर को अशुचि रूप समभ कर वे जुलाव, वमन, तैलाभ्यंग (मालिश), स्नान, सम्बाधन (पगचॉपी) और दातुन भी नहीं करते थे।
- (३-४) इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर वे सदा अन्पभाषी होते हुए विचरते थे। शीत काल में भगवान् छाया में वैठ कर ध्यान किया करते थे और ग्रीष्म ऋतु में धूप में वैठ कर आतापना लेते थे।

या उड़दों का आहार किया करते थे।

- (५-६) लगातार आठ महीने तक भगवान् इन्हीं तीन वस्तुओं पर निर्वाह करते रहे। पन्द्रह दिन, महीना, दो महीने यहाँ तक कि छह महीने उन्होंने पानी का सेवन किए बिना बिता दिए। रूखे सुखे बचे हुए अन का भोजन करते हुए वे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए विचरते थे।
- (७) इस प्रकार का अन भी वे वेले, तेले, चौले या पॉच पाँच उपवासों के बाद उपयोग में लाते थे। ऐसा करते हुए वे शारीर की समाधि का ध्यान रखते थे। मन में कभी ग्लानिन आने देते थे तथा नियाणा भी न करते थे।
- (८) हेय श्रौर उपादेय के स्वरूप को जानने वाले भगवान् महावीर ने स्वयं पाप नहीं किया, दूसरों से नहीं कराया श्रौर न करने वाले को भला समभा।
- (६) भगवान नगर अथवा गाँव में जाकर दूसरों के लिए किये हुए आहार की गवेषणा करते थे। इस मकार शुद्ध आहार लेकर उसे सावधानी से उपयोग में लांते थे।
- (१०) भित्ता लेने के लिए जाते समय भगवान् के मार्ग में कौए वगैरह भूखे पत्ती तथा द्सरे प्राणी अपना आहार करते हुए वैठे रहते थे। भगवान् उन्हें किसी प्रकार की बाधा पहुँचाए विना निकल जाते थे।
- (११-१२) यदि मार्ग में या दाता के द्वार पर ब्राह्मण, श्रमण, मिखारी, श्रतिथि, चण्डाल, बिल्ली या कुत्ते वगैरह को आहार मिल रहा हो तो उसे देख कर भगवान किसी प्रकार का विद्य नहीं डालते थे। मन में किसी प्रकार की अपीति किए बिना धीरे धीरे चले जाते थे। यहाँ तक कि भगवान भित्ताटन करते हुए कुन्थु वगैरह छोटे से छोटे प्राणी की भी हिंसा नहीं करते थे।

- (१३) आहार भीगा हुझा हो या स्खा,ठण्डा हो या बहुत दिनों का वासी, उवाले हुए उड़दों का, पुराने झनाज का या जो वगैरह नीरस धान्य का जो भी आहार मिल जाता व उसे शान्तिपूर्वक काम मे लाते।यदि विल्कुल नहीं मिलता तो भी सन्तोष रखते थे।
- (१४) भगवान् उत्कुटुक, गोदोहनिका, वीरासन वर्गेरह आसनों से बैठ कर विकार रहित होते हुए धर्म ध्यान करते थे। इच्छा रहित बन कर वे आत्मा की पिबत्रता के लिए ऊर्ध्व, अधी धीर तिर्यग्लोक के स्वरूप का ध्यान में विचार करते थे।
- (१५) इस प्रकार कपाय रहित होकर यृद्धि को छोड़ कर, शब्दादि विषयों में अनासक्त रहते हुए भगवान् ध्यान में लीन रहते थे। छबस्थ अवस्था में भी संयम मेलीन रहते हुए भगवान ने एक बार भी कपावादि रूप प्रमाद सेवन नहीं किया।
- (१६-१७) श्रपने श्राप मंसार की असारता को जान कर श्रात्मा की पवित्रता द्वारा मन, वचन और काया को श्रपने वश में रखते हुए भगवान् शान्त और कपटरहित होकर जीवन पर्यन्त पवित्र कार्यों में लगे रहे।

भगवान् ने इस प्रकार निरीष्ठ होकर शुद्ध संयम का पालन किया है। दूसरे साधुओं को भी इसी प्रकार करना चाहिए। ( श्राचागा प्रथम श्रुतस्कन्ध ६ वॉ मध्ययन ४ व्हेशा)

#### ८७६- मरण सतरह प्रकार का

भायुष्य पूरी होने पर भात्मा का शरीर से अलग होना अथवा शरीर से प्राणों का निकलना मरण कहलाता है।इसके १७ भेद हैं-

- (१) आवीचियरण-च्यायुकर्षके भोगे हुए पुद्रलॉं का प्रत्येक चण में अलग होना ध्यावीचिमरण है।
- (२) अवधिमरण- नरक आदि गतियों के कारणभूत आयु-कर्म के पुद्रलों को एक बार भोग कर छोड़ देने के बाद जीव फिर

उन्हीं पुद्रलों को भोग कर मृत्यु प्राप्त करे तो वीच की अविध को अविधिमरण कहते हैं अर्थात् एक वार भोग कर छोड़े हुए पर-माणुओं को दुवारा भोगने से पहले पहले जब तक जीव उनका भोगना शुरू नहीं करता तब तक अविधिमरण होता है।

- (३) श्रात्यन्तिकमश्ण- आयुक्तर्म के जिन दिलकों को एक बार भोग कर छोड़ दिया है यदि उन्हें फिर न भोगना पहे तो उन दिलकों की श्रपेचा जीव का आत्यन्तिकमरण होता है।
- (४) वलन्मरण- संयम या महात्रतों से गिरते हुए व्यक्ति की मृत्यु वलन्मरण होती है।
- (५) वशार्तमरण- इन्द्रिय विषयों में फंसे हुए व्यक्ति की मृत्यु वशार्तमरण होती है।
- (६) अन्तः शल्यमरण- जो व्यक्ति लज्जा या अभिमान के कारण अपने पापों की आलोयणा किए बिना ही मर जाता है उसकी मृत्यु को अन्तःशल्यमरण कहते हैं।
- (७) तद्भवमरण- तिर्यश्च या मनुष्य भव में श्चायुष्य पूरी फरफे फिर उसी भव की आयुष्य वांध लोने पर तथा दुवारा उसी भव में उत्पन्न होकर मृत्यु पाप्त फरना तद्भवमरण है।

तद्भवमरणदेव तथा नरक गति में नहीं होता, क्योंिक देव मर कर देव सथा नैरियक मर कर नैरियक नहीं होता।

- ( = ) वालमरण- व्रतरहित प्राणियों की मृत्यु वालमरण है।
- ( ६ ) पिरुदतमरण-सर्वविरति साधुक्यों की मृत्यु को पिरुदत मरुण कहते हैं।
- (१०) वालपण्डितमरण- देशविरति श्रावकों की मृत्यु को वालपण्डितमरण कहते हैं।
- (११) छन्नस्थमरण-केवलज्ञान विना प्राप्त किये छन्नस्थावस्था में मृत्यु हो जाना छन्नस्थमरण है।

- (१२) केवलिमरण- केवलज्ञान पाप्त होने के बाद मृत्यु होना केवलिमरण है।
- (१३) वैद्यायसमरख-श्राकाश में होनेवाली मृत्यु को वैद्यायस मरख कहते हैं। इस की शाखा श्रादि से बॉध देने पर या फॉसी श्रादि से मृत्यु हो जाना भी वैद्यायसमरण है।
- (१४) गिद्धिषष्टमरण-गिद्ध,शृगाल आदि मांसाहारी माणियां द्वारा खाया जाने पर होने वाला मरण गिद्धिष्टमरण है। यह दो प्रकार से होता है-श्रीर का मांस खाने के लिए आते हुए हिंसक प्राणियों को न रोकने से या गिद्ध श्चादि के द्वारा खाए जाते हुए हाथी ऊँट श्चादि के कलेवर में प्रवेश करने से। अथवा अपने श्रीर पर लाल रंग या मांस की तरह मालूम पड़ने वाली किसी बस्तु को लगा कर श्रपनी पीठ गिद्ध भादि को खिला देना भौर उससे मृत्यु पाप्त करना गिद्धिष्ट परण है। इस प्रकार की मृत्यु महासत्त्व शाली मनुष्य पाप्त करते हैं। कर्मों की निर्जरा के लिए वे श्रपने श्रीर को मांसाहारी प्राणियों का भक्ष्य बना देते हैं।

यदि यह मरण विवशता या अज्ञानपूर्वक अथवा कषाय के आवेश में हो तो वह वालमरण है। इसका स्वरूप चौथे भाग वोल नं॰ ७६ में दिया जा चुका है।

- (१५) अक्त प्रत्याख्यानमरण- यावज्जीवन तीन या चारों आहारों का त्याग करने के बाद जो मृत्यु होती है उसे भक्तप्रत्या-ख्यान मरण कहा जाता है। इसी को भक्तपरिज्ञा भी कहते हैं।
- (१६) इङ्गिनीमरण- यावज्जीवन चारों आहारों के त्याग के वाद निश्चित स्थान में दिलने इलने का आगार रख कर जो मृत्यु होती है उसे इङ्गिनीमरण कहते हैं। इङ्गिनी मरण वाला अपने स्थान को छोड़ कर कहीं नहीं जाता। एक ही स्थान पर रहते हुए हाथ पैर आदि हिलाने इलाने का उसे आगार होता है। वह

#### दूसरों से सेवा नहीं कराता।

(१७)पादपोपगमन मरण-संधारा करके ट्व के समान जिस स्थान पर जिस रूप में एक बार लेट जाय फिर उसी जगह उसी रूप में लेटे रहना भौर इस प्रकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन मरण है। इस मरण में हाथ पैर हिलाने का भी आगार नहीं होता। (समवायाग १७ वॉ समवाय) (प्रवन्यनसारोद्धार १७५ वॉ द्वार, गा॰ १००६-१७)

#### ८८०- माया के सतरह नाम

कपटाचार को माया कहते हैं। इसके सतरह नाम हैं-

- (६) जिम्हे- जैहा। (१) माया।
- (२) उनही- उपि। (१०) दंभे- दम्भ।
- (३) नियडी-निकृति। (११) कूडे-कूट।
- ( ४ ) वलए- वलय। (१२) फिब्बिसे- किल्विष ।
- (५) गहरो-- गहन। (१३) भ्राणायरणया- अनाचरणता।
- (६) णूमे- न्यवम। (१४) गृहणया- गृहनता।
- (७) क्रवेके- कल्क। (१५) वंचणया- वंचनता।
- (१६)परिकुंचणया-परिकुंचनता ( ८ ) कुरुए-कुरुफ ।

(१७) सातिओग- सानियोग।

(समनायाँग ५२ वाँ, मोहनीय कर्म के ५२ नामों में से )

#### ८८१- शरीर के सतरह द्वार

पन्नवणा सूत्र के इकीसवें पद का नाम शरीर पद है। इसमें शरीरों के नाम, अर्थ, आकार, परिमाण आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्हीं के आधार से शरीर के सतरह द्वारों का फथन क्षिया जायगा-

(१)नाम द्वार- औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर और कार्यण शरीर।

(२) अर्थद्वार-उद्याग अर्थात् प्रधान और स्थूल पुद्रलों से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है। अथवा मांस, रुधिर और हिड्ड पों से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है।

जिस शरीर में एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि रूप बनाने की विविध क्रियाएं होती हैं वह वैक्रियक शरीर कहलाता है।

प्राणिदया, तीर्थं द्वर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण श्वादि प्रयोजनों से चौदह पूर्वधारी मुनिराज जो एक हाथ का पुतला निकालते हैं वह श्वाहारक शरीर कहलाता है।

तैजस पुद्रलों से वना हुआ तथा आहार को पचाने की क्रिया करने वाला शरीर तैनस कहलाता है।

कर्मी से बना हुआ शरीर कार्यण कहलाता है।

- (३) अवगाहना द्वार— श्रीदा्रिक शारीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग श्रीर उत्कृष्ट एक हजार योजन से कुछ श्रिषक होती है। वैक्रियक शारीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग श्रीर उत्कृष्ट एक लाख योजन से कुछ श्रिषक होती है। श्राहारक शारीर की जघन्य अवगाहना एक हाथ से कुछ कम, उत्कृष्ट एक हाथ की होती है। तैजस और कार्यण शारीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग श्रीर उत्कृष्ट चौदह राजू परिमाण होती है।
- (४) संयोग द्वार- जहाँ भौदारिक शरीर होता है वहाँ तैजस श्रीर कार्मण शरीर की नियमा है अर्थात् निश्चित रूप से होते हैं। वैक्रियक, आहारक शरीर की भजना है अर्थात् जहाँ औदारिक शरीर होता है वहाँ ये दोनों शरीर पाये भी जा सकते हैं और नहीं भी। वैक्रियक शरीर में तैजस कार्मण की नियमा, भौदारिक की भजना और आहारक का अभाव होता है। आहारक शरीर में वैक्रियक शरीर का अभाव होता है और शेष तीन शरीरों की

नियमा है। तैनस शरीर में कार्मण की श्रीर कार्मण में तैनस की नियमा है अर्थात् ये दोनों शरीर एक साथ रहते हैं। इन दोनों शरीरों में शेप तीन शरीरों की भजना है।

- (५)द्रव्यद्वार-औदारिक शौर वैक्रियक शरीर के असंख्यात द्रव्य हैं। श्राहारक शरीर के संख्यात द्रव्य हैं। तैजस श्रीर कार्यण के श्रवन्त द्रव्य हैं। इन पांचों शरीरों के प्रदेश श्रवन्तानन्त हैं।
- (६) द्रव्य की अपेना अल्पबहुत्व द्वार— आहारक शरीर के द्रव्य सब से थोड़ हैं। बैक्रियक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं। श्रीदारिक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं। श्रीतस और कार्मण शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं। श्रीतस और कार्मण शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात उत्तन गुणे अधिक हैं। किन्तु परस्पव दोनों तुल्य हैं।
- (७) प्रदेश की अपेना अल्पनहुत्व द्वार- आहारक श्रीर के प्रदेश सब से थोड़े हैं। वैक्रियक श्रीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं। औदारिक श्रीर के प्रदेश असंख्यात गुणे, तैजस के अनन्त गुणे और कार्मण श्रीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुणे हैं।
- (二) द्रव्य प्रदेश की अपेका अल्पवहुत्व द्वार— आहारक श्रीर के द्रव्य सबसे थोड़े हैं। बैक्रियक श्रीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे अधिक हैं। श्रोदारिक श्रीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुणे हैं। आहारक श्रीर के प्रदेश अनन्त गुणे हैं। बैक्रियक श्रीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुणे हैं। औदारिक श्रीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुणे हैं। तैजस और कार्मण श्रीर के द्रव्य उनसे अनन्त गुणे हैं। तैजस श्रीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुणे हैं। कार्मण श्रीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुणे हैं। कार्मण श्रीर के प्रदेश उनसे अनन्त गुणे
  - (8) स्वामी द्वार-मनुष्य श्रीर तिर्यश्रों के श्रीदारिक श्रारीर होता है। तैजस श्रीर कार्मण शरीर चारों गति के जीवों के होते हैं। वैक्रियक शरीर नैरियक श्रीर देवों के होता है तथा तिर्यश्र श्रीर

मनुष्यों के भी हो सकता है। आहारक शरीर के स्वामी चौदह

- (१०) संस्थान द्वार— श्रौदारिक, तैजस श्रोर कार्मण शरीरों में छहों संस्थान पाये जाते हैं। वैक्रियक में समचतुरस भौर हुण्टक दो संस्थान पाये जाते हैं। श्राहारक शरीर में एक समचतुरस संस्थान पाया जाता है।
- (११) संहनन द्वार- खोदारिक, तैजम खोर कार्मण शरीर में छ: संहनन पाये जाते हैं। आहारक में एक वज्रऋषभ नाराच संहनन पाया जाता है।वैक्रियक शरीर में कोई संहनन नहीं होता।
- (१२) सच्म वादर द्वार— कार्यण शरीर सव शरीरों से स्क्ष्म है। तेजस शरीर उससे वादर है। आहारक उससे वादर है। वैक्रियक शरीर उससे वादर है। भौदारिक शरीर उससे बादर है। औदारिक शरीर सब शरीरों से वादर है। वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर क्रमशः सक्ष्म हैं।
- (१३) प्रयोजन द्वार— आठ कर्मों का स्वय कर मोस प्राप्त करना औदारिक शरीर का प्रयोजन है। नाना प्रकार के रूप बनाना वैक्रियक शरीर का प्रयोजन है। प्राणिद्या, संश्यनिवारण, तीर्थंकरों की ऋद्धिका दर्शन आदि आहारक शरीर का प्रयोजन है। संसार में परिश्रमण करते रहना तैजस और कार्मण शरीर का प्रयोजन है।
- (१४) विषय द्वार- भौदारिक शरीर का विषय रुचक द्वीप तक है। वैक्रियक शरीर का विषय असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त है। श्राहारक शरीर का विषय अटाई द्वीप पर्यन्त है। तैजस और कार्मण शरीर का विषय चौदह राजू परिमाण है।
- (१५) स्थिति द्वार- श्रौदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्तर्मृहूर्त श्रौर उत्कृष्ट तीन पन्योपम । वैक्रिय शरीर की जघन्य

स्थिति एक समय भौर उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम। आहारक श्रारीर की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्भृहूर्त। तैजस और कार्यण श्रारीर की स्थिति अनादि भनन्त है भौर भनादि सान्त है।

(१६) अवगाहना का अल्पबहुत्व द्वार — श्रौदारिक श्रारीर की जघन्य अवगाहना सब से थोड़ी है। उससे तैजस, कार्यण की जघन्य अवगाहना विशेषाधिक है। वैक्रियक श्रीर की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। आहारक श्रीर की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। आहारक श्रीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। भौदारिक श्रीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे संख्यात गुणी अधिक है। वैक्रियक श्रीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे संख्यात गुणी अधिक है। तेजस और कार्मण श्रीर की उत्कृष्ट अवगाहना उससे संख्यात गुणी अधिक है। तेजस और

(१७) अन्तर द्वार-श्रौदारिक शरीर का यदि अन्तर पहें तो जघन्य अन्तर्भुहूर्त, उत्कृष्ट तेतीस सागगेपम। वैक्रियक शरीर का अन्तर जघन्य अन्तर्भुहूर्त श्रौर उत्कृष्ट अनन्त काल। आहारक का अन्तर जघन्य अन्तर्भुहूर्त श्रौर उत्कृष्ट कुछ कम श्रभ् पुद्रल परा-वर्तन। तैजस श्रौर कार्मण शरीर का अन्तर कभी नहीं पड़ता।

पाँच शरीरों का अन्तर दूसरे प्रकार से भी है। श्रौदारिक वैक्रियक, तैजस और कार्मण ये चारों शरीर लोक में सदा पाये जाते हैं। इनका कभी अन्तर नहीं पड़ता। यदि आहारक शरीर का अन्तर पड़े तो उत्कृष्ट ६ महीने तक पड़ता है। (पत्रवणा पद २१)

### ८८२-विहायोगित के सतरह भेद

माकाश में गमन करने को विहायोगति कहते हैं। इसके १७भेद हैं

(१) स्पृशद्गति- परमाणुपुद्गत, द्विमादेशिक स्कन्ध यावत् धनन्तमादेशिक स्कन्धों की एक द्सरे को स्पर्श करते हुए गति होना स्पृशद्गति है।

- (२) अस्वृशह्गति— परमाणु या धुद्गत्तस्फन्धों की परस्पर स्पर्श के विना गति होना अस्पृशह्गति है।
- (३) जपसंपद्यमान गति— ह्सरों का सहारा लेकर गमन करना।
  जैसे राजा, युत्रराज अथवा राज्य का भार संभालने बाला राजा
  का मितिनिध या मधान मंत्री, ईश्वर (अणिमा मादि लिब्ध बाला
  व्यक्ति), तलवर (ताजीमी सरदार जिमे राजा ने सन्तुष्ट होकर
  पट्टा दे रक्ता हो) माण्डितिक (ट्टे फूटे गाँव का मालिक) कौटुम्विक
  (बहुत से कुटुम्बों का मुखिया), इभ्य (इतना वड़ा धनवान जो
  अपने पास हाथियों को रक्ते अथवा हाथीनमाण धनराशि का
  खामी), श्रेष्ठी (सेट जिसका मस्तक श्रीदेवी के स्वर्णपद से विभूपित
  रहता है), सेनापित भीर सार्थवाइ क्रमशः एक द्सरे के सहारे पर
  चलते हैं। इसलिए वह उपसंपद्यमान गति है।
- (४) अनुपसंपद्यमान गति- राजा, युवराज, ईश्वर आदि यदि एक द्सरे का अनुसरण करते हुए न चलें, विना सहारे के चलें तो वह अनुपसंपद्यमान गति है।
- (५) पुद्रलगति-परमाणु से लेकर अनन्तमादेशिक स्कन्धों नक के पुद्रल की गति को पुद्रलगति कहते हैं।
- (६) मण्डूकगित- मेडक के समान कूद कूद कर चलने की मण्डूक गित कहते हैं।
- (७) नौका गति- जिस प्रकार नाव नदी के एक किनारे से द्सरे किनारे तक पानी में ही गमनागमन करती रहती है, इस प्रकार की गति को नौका गति कहते हैं।
- ( = ) नयगति— नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द, सम-भिरुढ़ और प्वंधूत इन सात नयों की प्रवृत्ति अथवा मान्यता को नय गति कहते है।
  - ( ६) छायागति-घोड़ा, शाथी, मनुष्य, किन्नर, महोरग, गंधर्व

द्यम, रथ तथा छत्र श्रादि की छाया के श्रनुसार जो गति हो उसे छायागति कहते हैं श्रर्थात् छाया में रहते हुए गति करना।

- (१०) छायानुपात गति- पुरुष के अनुसार छाया चलती है, छाया के अनुसार पुरुष नहीं चलता। पुरुष के अनुसरण से होने वाली छाया की गति को छायानुपात गति कहते हैं।
- (११) लेश्या गति—कृष्ण लेश्या नील लेश्या को प्राप्त करके उसी के वर्ण, रस, गन्ध भीर स्पर्श रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार नील लेश्या काषोत लेश्या को प्राप्त करके तद्रूप में परिणत हो जाती है। काषोतलेश्या ते जीलेश्या के रूप में, ते जोलेश्या पद्मलेश्या के रूप में। लेश्या पद्मलेश्या के रूप में और पद्मलेश्या शुक्ललेश्या के रूप में। लेश्याओं के इस प्रकार परिणत होने को लेश्या गति कहते हैं।
  - (१२) लेश्याजुषात गति— जिस लेश्या बाले पुद्गलों को ग्रहण करके जीव मरण प्राप्त करता है उसी लेश्या वाले पुद्गलों के साथ उत्पन्न होता है। जैसे मरते समय कृष्णलेश्या होने पर जन्म लेते समय भी वहा रहेगी। इसी प्रकार सभी लेश्याओं के लिये जानना चाहिए। इसे लेश्याजुषात गति कहते हैं।
  - (१३) अदिश्यप्रविभक्तिक गति— यदि आचार्य, अपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर या गणावच्छेदक आदि किसी को उद्देश करके गमन किया जाय तो उसे उद्दिश्यप्रविभक्तिक गति कहते हैं।
  - (१४) चतुःपुरुष प्रविभक्तिक गति— इस में चार भांगे हैं— (क) चार पुरुष एक साथ तैयार हो छौर एक ही साथ प्रयाण करें। (ख) एक साथ तैयार हों किन्तु भिन्न भिन्न समय में प्रयाण करें। (ग) भिन्न भिन्न समय में तैयार हों झौर भिन्न भिन्न समय में ही प्रयाण करें।
  - (घ)भिन्न भिन्न समय में तैयार हों किन्तु एक ही समय में गति करें।

इन चारों भांगों में होने वाली गति को चतुः पुरुषप्रविभक्तिक गति कहते हैं।

(१५) वक्र गति-जोगति टेड़ी मेढ़ी या जीव को अनिष्ट हो उसे वक्र गति फहते हैं। इसके चार भेद हैं-

(क) घट्टनता- लंगड़ाते हुए चलना।

(ख) स्तम्भनता – ग्रीवा में धमनी अथीत् रक्त का संचालन करने वाली नाही का रहना या अपना कार्य करना स्तम्भनता है, अथवा

आत्माका शरीर के प्रदेशों में रहना स्तम्थनता है।

(ग) श्लेषणता—घुटने का जॉघ के साथ सम्बन्ध होना श्लेषणता है। (घ) पतनता— खड़े होते समय या चलते समय गिर पढ़ना।

(१६) पंक गति— कीचड़ या पानी में जिस प्रकार कोई पुरुष लकड़ी आदि का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार

की गति को पंक गति कहते हैं।

(१७) वन्धनविमोचन गति— पक्षने पर या बन्धन से छूटने पर आम, विजोरा, विज्ञ, द्वाड़िम, पारावत आदि की जो गति होती है उसे वन्धनविमोचन गति कहते हैं। (पनवणा १६ वां प्रयोग पद)

### ८८३- भाव श्रावक के सतरह लत्त्रण

शास्त्र अवण करने वाले देशविरति चारित्र के धारक गृहस्थ को आवक कहते हैं। उसमें नीचे लिखे सतरह गुण होते हैं।

(१) श्रावक स्त्रियों के भ्राधीन नहीं होता । (२) श्रावक इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकता

है प्रयीत उन्हें वश में रखता है।

(३) श्रावक भनशीं के कारण भूत धन में लोभ नहीं करता।

(४) श्रावक संसार में रित अर्थात् अनुराग नहीं करता। (५) श्रावक विषयों में गृद्धि भाव नहीं रखता।

(६) श्रावक महारम्भ नहीं करता, यदि कभी विवश होकर

करना ही पड़े तो अनिच्छा पूर्वक करता है।

- (७) श्रादक गृहस्थावास को जाल के समान मानता है।
- ( = ) श्रावफ सम्यक्तव से विचलित नहीं होता।
- (६) श्रावक भेड़ चाल को छोड़ता है।
- (१०) श्रावक सारी क्रियाएं आगम के अनुसार करता है।
- (११) अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि में मष्टति करता है।
- (१२) श्रावक निर्दोष तथा पापरहित कार्य को करते हुए नहीं हिचकता।
- (१३) श्रावक सांसारिक वस्तुओं में राग द्वेष से रहित होकर रहता है।
- (१४) श्रावक धर्म मादि के स्वरूपका विचार करते समय मध्यस्थ रहता है। अपने पत्त का मिथ्या आग्रह नहीं करता।
- (१५)श्रावक धन तथा कुटुम्बियों के साथ सम्बन्ध रखता हुआ भी सभी को ज्ञणभङ्गर समभ कर सम्बन्ध रहित की तरह रहता है।
  - (१६) श्रावक भासक्ति से सांसारिक भोगों में प्रवृत्त नहीं होता।
- (१७) श्रावक हृदय से विशुख रहते हुए गृहस्थावास का सेवन करता है। (धर्मसंब्रह धर्मिकार २ गाया २२)

#### ८८४- संयम के सतरह भेद

मन, वचन और काया को सावद्य व्यापार से रोकना संयम है। इस के सतरह भेद हैं-

- (१) पृथ्वीकाय संयम-तीन करण तीन योग से पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना न करना पृथ्वीकाय संयम है।
  - (२) अप्काय संयम- अप्काय के जीवों की हिंसा न करना।
    - (३) तेजस्काय संयम-तेजस्काय की हिंसा न करना।
    - ( ४ ) वायुकाय संयम-वायुकाय के जीवों की हिंसा न करना।
    - (५)वनस्पतिकाय संयम-वनस्पतिकाय की हिंसा न करना।

- (६)द्वीन्द्रिय संयम- वेइन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना।
- (७) त्रीन्द्रिय संयम-तेइन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना।
- ( =) चतुरिन्द्रिय संयम-चौरिन्द्रिय जीवों की शिसान फरना।
- ( ६ ) पञ्चेन्द्रिय संयम-पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना।
- (१०) अजीव संयम- अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के ग्रहण से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीव संयम है। जैसे- सोना, चाँदी आदि घातुओं अथवा शस्त्र को पास में न रखना। प्रस्तक, पत्र तथा द्सरे संयम के उपकरणों को पिडलेहना करते हुए यतनापूर्वक बिना ममत्वभाव के मर्यादा अनुसार रखना असंयम नहीं है।
- (११) मेचा संयम- बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान में अच्छी तरह देख भाता कर सोना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं करना मेचा संयम है।
- (१२) जपेक्ता संयम- गृहस्थ तथा पासत्था आदि जो पाप-कार्य में प्रष्टत्त हो रहा हो उसे पापकार्य के लिए प्रोत्साहित न करते हुए जपेक्ताभाव बनाए रखना जपेक्तासंयम है।
- (१३) प्रमार्जना संयम- स्थान तथा वस्त्र पात्र आदि को पूँज कर काम में लाना प्रमार्जना संयम है।
- (१४) परिष्ठापना संयम- आहार या वस्त्रपात्र स्नादि को जीवों से रहित स्थान में जयणा से शास्त्र में बताई गई विधि के स्रानुसार परठना परिष्ठापना संयम है। समवायांग सूत्र में इस को 'श्रपहृत्य संयम' लिखा है।
- (१५) मनःसंयम- मन में इर्ष्या, द्रोह, श्रिभान आदि न रख कर उसे धर्मध्यान में लगाना मनःसंयम है।
- (१६) बचन संयम- हिंसाकारी कठोर वचन को छोड़ कर शुभ बचन में प्रवृत्ति करना वचन संयम है।

(१७) काय संयम-गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यों में काया की उपयोगपूर्वक शुभ प्रवृक्ति करना कायसंयम है। (समवायाग १७) (इरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (प्रवचनसारोद्धार गा॰ १४६)

### ८८५- संयम के सतरह भेद

संयम के दूसरी मकार से भी सतरह भेद हैं-

- (१-५) हिंसा, ऋठ,चोरी, अब्रह्मचर्य खौर परिम्रह रूप पाँच आश्रवों से विरति।
- (६-१०) स्पर्शन, रसन, घ्राण, चत्तु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियों को उन के विषयों की ओर जाने से रोकना अर्थात् उन्हें वश में रखना।
- (११-१४) क्रोध, मान, माया ध्यौर लोभ रूप चार कषायों को छोड़ना।
- (१५-१७) मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप तीन दण्डों से विरति। (प्रवचनसारोद्धार द्वार ६६ गामा ६६६)

#### ८८६- चरम शरीरी को प्राप्त सतरह बातें

जो जीव उसी भव में बोच जाने वाला होता है उसे पुण्य के उदय से नीचे लिखी सतरह वातें प्राप्त होती हैं—

- (१) चरम शरीरी को परिणाय में भी रमणीय तथा उत्कृष्ट विषय सुख की पाप्ति होती है।
- (२) चरम श्रारीरी में अपनी जाति, कुल, सम्पत्ति, वय तथा द्सरे किसी मकार से हीनता का याच नहीं रहता।
- (३) दास दासी आदि द्विपद तथा हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आहि चतुष्पद की उत्तम समृद्धि माप्त होती है।
  - (४) उसके द्वारा अपना और दूसरों का महान् उपकार होता है।
  - (५) उनका चित्त बहुत निर्मल होता है अर्थात् वे सद।

### ८८८- गतागत के अठारह दार

एक गित से काल करके जीव किन किन गितयों में जा सकता है तथा किन किन गितयों से आकर एक गित में उत्पन्न होता है इस बात के खुलासे को गतागत कहते हैं। इसके अठारह द्वार हैं-

(१) पहली नरक में जीव ग्यारह स्थानों से आता है-जल-चर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसर्प, अजपरिसर्प, इन पाँच सम्ज्ञी वियेश्वों के पर्याप्त, पाँच असंज्ञी वियेश्वों के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य।

पहली नरक से फाल करके जीव छः स्थानों में जाता है-पॉच संज्ञी तिर्यश्च के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य।

(२) द्सरी नरक में जीव छः स्थानों से आता है-पाँच संज्ञी तिर्यश्च के पर्याप्त तथा संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य।

इन्हीं छः स्थानों में जाता है।

(३) तीसरी नरक में पाँच स्थानों से बाता है- जलचर, स्थलचर, खेचर बौर उदःपरिसर्प के संज्ञी पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य।

पहले की तरह छ: स्थानों में जाता है।

(४) चौथी नरक में चार स्थानों से आता है-जलचर, स्थल-चर और उर:परिसर्प के संज्ञी पर्याप्त और संख्यात वर्ष का कर्म-भूमि मनुष्य।

परले के समान छ: स्थानों में जाता है।

( प्र ) पाँचवी नरक में तीन स्थानों से आता है-जलचर और चरःपरिसर्प के संज्ञी पर्याप्त तथा संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य। पहले के समान इ: स्थानों में जाता है।

(६) छठी नरक में दो स्थानों से माता है- संज्ञी जलचर

का पर्याप्त तथा संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य। पहले के समान छः स्थानों में जाता है।

- (७) सातवीं नरक में दो स्थानों से आता है- संज्ञी जल-चर और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य (स्त्री देद को छोड़ कर)। पाँच स्थानों में जाता है- संज्ञी तिर्यश्च का पर्याप्त।
- ( = ) भवनपति और व्यन्तर देवों की आगति सोलह की— पाँच संज्ञी तिर्यश्च के पर्याप्त, पाँच असंज्ञी तिर्यश्च के अपर्याप्त, संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, असंख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि मनुष्य, आन्तर द्वीपिक मनुष्य, खेचर जुगलिया और स्थलचर जुगलिया।

गति नौ स्थानों की- पाँच संज्ञी तिर्यञ्च, संख्यात काल का कर्मभूमि, पृथ्वी, पानी झौर वनस्पति।

(ह) ज्योतिषी तथा पहले द्सरे देवलोक में जीव नौ स्थानों से आता है-पाँच संज्ञी तिर्यश्च, संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, असंख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि मनुष्य और स्थलचर जुगलिया।

नी स्थानों में जाता है- पाँच संज्ञी तिर्यञ्च, संख्यात काल का कर्मभूमि, पृथ्वी, पानी भौर वनस्पति।

(१०) तीसरे देवलोक से भाउवें देवलोक तक छह की भागति— पाँच संज्ञी तिर्यञ्च के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूषि मनुष्य। इन्हीं छह स्थानों में जाता है।

(११) नर्वे से बारहवें देवलोक तक चार की आगति-मिध्या-दृष्टि, अविरति सम्यग्दृष्टि, देशविरति सम्यग्दृष्टि और सर्वविरति सम्यग्दृष्टि मनुष्य।

गति एक की- संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य। (१२) नवग्रैवेयक में दो की आगति- मिथ्यादृष्टि साधुलिङ्गी नथा सम्यग्दृष्टि साधु।

गति एक की- संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य।

(१३) पॉच झनुत्तर विमान में दो की आगति- ऋदि पाप्त अममादी, अनुद्धिमाप्त अममादी।

गति एक की- संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य।

(१४) पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय में चोहत्तर की आगति-छ्यालीस मकार के तिर्यञ्च (पृथ्वीकाय,अप्काय,तेड-काय,वायुकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय में पत्येक के चार भेद-सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस मकार एकेन्द्रिय के बीस भेद। विकलेन्द्रिय के छः- वेइन्द्रिय,तेइन्द्रिय,चडरिन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त। पञ्चेन्द्रिय के वीस- जलचर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसर्प और अजपरिसर्प में मत्येक के संज्ञी, असंज्ञी, पर्याप्त और अपर्याप्त) मनुष्य के तीन भेद (सञ्ज्ञी मनुष्य का पर्याप्त, अपर्याप्त और असङ्गी का अपर्याप्त) दस भवनपति, आठ वाण-च्यन्तर, पाँच ज्योतिषी, पहला देवलोक, द्सरा देवलोक। इस प्रकार छुल मिलाकर चोहत्तर हो जाते हैं।

गति उनचास में- ४६ तिर्यञ्च भौर तीन मन्ष्य।

(१५) तेनकाय और वायुकाय में आगति ४६ की-४६ तिर्यञ्च और तीन मनुष्य।

गित बचालीस की- तिर्यश्च के खचालीस भेद।

(१६) तीन विकलेन्द्रिय में आगति और गति दोनों उनचास की- ४६ तिर्यश्च और ३ मनुष्य।

(१७) पंचेन्द्रिय तिर्यश्चे में धागति सतासी की- उनचास ऊपर लिखे अनुसार, इकतीस प्रकार के देवता (दस भवनपति, धाठ वाणव्यन्तर, पाँच ज्योतिपी और पहले से लेकर आठवें तक भाठ देवलोक) और सात नरक। गति बानवे की-संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य, असंख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि, आन्तरद्वीपिक, स्थलचर युग-लिया और सतासी ऊपर लिखे अनुसार।

(१८)मनुष्य में आगति छचानवें की-३८ तिर्यश्च (पूर्वोक्त छयालीस में से तेडकाय और वायुकाय के आठ भेद छोड़ कर) मनुष्य के तीन,देवता के उनचास(दस भवनपति,आठ वाणव्यन्तर, पाँच ज्योतिषी, बारह देवलोक, नी ग्रैवेयक और पाँच अनुक्तर विमान) पहली से लेकर छठी तक छह नरक। कुल मिला कर ६६।

गति एक सौ ग्यारह की - ४६ तिर्यश्च, ३ मनुष्य, ४६ देवता ७ नारकी, असंख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि, आन्तर द्वीपिक, स्थलचर युगलिया, खेचर युगलिया और मोत्त। कुल मिला कर १११ हो जाते हैं।

### ८८६- लिपियाँ ऋठारह

जिस के द्वारा श्रापने भाव लिख कर प्रकाशित किए जा सकें उसे लिपि कहते हैं। श्रायदेशों में श्राटारह प्रकार की ब्राह्मी लिपि काम में लाई जाती है। वे इस प्रकार हैं—

| (१) ब्राह्मी .    | (१०) वैनियकी       |
|-------------------|--------------------|
| (२) यवनानी        | (११) निह्नविकी     |
| (३) दोसायुरिया    | (१२) श्रंकतिपि     |
| (४)-खरौष्ठी       | (१३) गणितलिपि      |
| (५) पुक्खरसरिया   | (१४) गंधर्वेत्तिपि |
| (६) भोगवती        | (१५) आदर्शलिपि     |
| (७) पहराइया       | (१६) माहेश्वरी     |
| (⊏) अंतक्खरिया    | (१७) दोमिलिपि      |
| (६) अक्लरपुद्धिया | (१८) पौत्तिन्दी    |

(प्रज्ञापना पद १ सूत्र ७९) (समजायांग १= वा)

# ८६० मूधु के अठारह कल्प

दशवैकालिक सूत्र के महाचार नामक छठे अध्ययन में साधु के लिये भटारह स्थान (कल्प) बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं— वयछक्कं कायछक्कं अकप्पो गिहिभायणं। पलियंक निस्तज्जा य सिणाणं सोहवज्ज्ञणं॥

भ्रथित्— छः व्रत, छः काया के भारभ का त्याग, श्र क्लपनीय वस्तु, गृहस्थ के पात्र, पर्य क, निष्मा, स्नान श्रीर शरीर की शुश्रूषा । इनका त्याग करना ये श्रटारह स्थान है ।

(१-६) प्राणातिपात, मृषाबाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और राशि भोजन का त्याग करना ये छः व्रत हैं। प्रथम पॉच व्रतों का खल्प इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ३१६ बोल में दिया गया है। रात्रि भोजन त्याग—रात्रि में स्क्ष्म त्रस भौर स्थावर प्राणी दिखाई नहीं देते हैं इसिलए उस समय आहार के गवेषण, ग्रहण और परिभोग सम्बन्धी शुद्ध एपणा नहीं हो सकती। हिंसादि महादोषों को देख कर भगवान ने साधु मों के लिये रात्रि भोजन त्याग का विधान किया है। दशवैकालिक चौथे अध्ययन में भी इन छहों व्रतों का खक्षप दिया गया है।

(७-१२)पृथ्वीकाय, अप्काय, तेषकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय इन छहों का स्वरूप इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के बोल नं ४६२ में दिया गया है। साधु को तीन करण और तीन योग से इन झः कायों के आरंभ का त्याग करना चाहिये। एक काया की हिंसा में उसके आश्रित अनेक चानुष एवं अचानुष त्रस और स्थावर पाणियों की हिंसा होती है। अग्नि अत्यन्त तीक्ष्ण शख है। यह छहों दिशा में रहे हुए जीवों का विनाशक है। छःकाय का आरंभ दुर्गति को वढ़ाने पाला है ऐसा जान कर साधुओं को यावजीवन के लिए इनका आरंभ छोड़ देना चाहिये।

( १३ ) अकल्प्य त्याग- ग्रुनि भक्तल्पनीय पिंड, शय्या, वस्त्र ष्पीर पात्र आदि को ग्रहण न फरे। नित्य आमंत्रित आहार, ऋीत भाहार, भौदेशिक भाहार तथा आहत आहार आदि को ग्रहण न करे घर्थात् कोई गृहस्थ साधु से ऐसा निवेदन करे कि 'भगवन्! आप भित्ता के लिये कहाँ फिरते फिरेंगे, कृपया नित्यप्रति मेरे ही घर से धाहार ले लिया करें ' गृहस्थ के इस निवेदन को स्वी-कार कर नित्य मित उसी के घर से आहार आदि लेना नित्य धामंत्रित पिण्ड कहलाता है। इसी मकार गृहस्थ के एक जगह से द्सरी जगह जाने से क्षेत्र भेद होने पर भी सदा उसी के यहाँ से भिन्न भिन्न परिवर्तित स्थानों पर जाफर छाहार लेना नित्य षिण्ड ही है। साधु के निमित्त योल लाया हुआ पदार्थ क्रीत फहलाता है। साधु के वास्ते तैयार किया हुआ पदार्थ औदेशिक कहलाता है। साधु के लिये साधु के स्थान पर लाया हुआ पदार्थ आहुत फरलाता है। साधु के लिये उपरोक्त आहार आदि पदार्थ अकल्पनीय हैं क्योंकि उपरोक्त आहार भादि को लेने से साधु को झःकाया के जीवों की दिंसा की अनुमोदना लगती है। अतः धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने बाले निष्परिग्रह साधु को भौदेशिकादि आहार ग्रहण न करना चाहिये।

निस प्रकार मुनि के लिये सदोप आहार अकल्पनीय है उसी प्रकार यदि शय्या, वस्त्र भौर पात्र आदि सदोप हों तो वे भी मुनि के लिये अकल्पनीय हैं।

(१४) भाजन- साधु को गृहस्थी के वर्तनों में अधीत कांसी, पीतल आदि की थाली या कटोरी आदि में भोजन न करना चाहिए। इसी प्रकार बिट्टी के बर्तनों में भी साधु को भोजन न करना चाहिए। गृहस्थी के बर्तनों को वापरने से साधु को पूर्वकर्म और पश्चात्कर्म आदि कई दोष लगते हैं अर्थात् जब साधु गृहस्थ के बर्तनों में आहार श्रादि करने लग जायगा तो गृहस्थ उन वर्तनों को कच्चे जल आदि से घोकर साधु को भोजन करने के लिए देगा और साधु के भोजन कर लेने के बाद गृहस्थ उन वर्तनों को शुद्ध करने में कच्चे जल श्रादि का व्यवहार करेगा तथा वर्तनों को साफ करके उस पानी को श्रयतना पूर्वक इधर उधर फेंक देगा जिससे जीवों की विराधना होगी, इत्यादि श्रनेक दोषों से संयम की विराधना होने की सम्भावना रहती है इसलिए झःकाया के रचक निर्यन्थ साधु को गृहस्थ के वर्तनों में आहार आदि न करना चाहिये।

(१५) आसन— निर्प्रन्थ साधु को गृहस्थ के आसन, पलंग, खाट, कुर्सी आदि पर न बैठना चाहिये। इन पर बैठने से साधु को अनाचरित नाम का दोष लगता है। यदि कदावित् किसी कारण विशेष से कुर्सी आदि पर बैठना पड़े तो बैठने से पहले उनकी अच्छी तरह पिटलेहणा कर लेनी चाहिये क्योंकि उपरोक्त आसनों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अतः साधुओं द्वारा ये आसन सभी प्रकार से बर्जित हैं।

(१६) निषदा- निर्मन्थ साधु को गृहस्थ के घर में जाकर वैठना न चाहिये। गृहस्थों के घर में वैठने से ब्रह्मचर्य का नाश होने की सम्भावना रहती है क्यों कि वहाँ वैठने से स्त्रियों का परि-चय होता है भौर स्त्रियों का विशेष परिचय ब्रह्मचर्य का घातक होता है। प्राणियों का वध तथा संयम का घात भादि दोष भी उत्पन्न होते हैं। भित्ता के लिये भाये हुए दीन भनाथ गरीब प्राणियों के दान में अन्तराय पड़ता है। गृहस्थों के घर में बैठने से ख्यं घर के खामी को भी कोध उत्पन्न होता है। 'साधु का काम है आहार लिया और चल दिया। घर में बैठने से क्या प्रयो-जन १ प्रतीत होता है यह साधु चाल चलन का कचा है' इत्यादि प्रकार से गृहस्थ के मन में साधु के प्रति अनेक प्रकार की शङ्का उत्पन्न हो सकती है। इसिलये अत्यन्त दृद्ध, रोगी या उत्कृष्ट तपस्ती इन तीन के सिवाय अन्य किसी भी निर्श्रन्थ साधु को गृहस्थ के घर न बैठना चाहिये।

(१७) स्नान त्याग- निर्यन्य साधु को कच्चे जल से या गर्म जल से स्नान करने का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। स्नान करने से जल के जीवों की विराधना होती है तथा वह कर जाते हुए जल से अन्य जीवों की भी विराधना होती है। इसलिए साधु को अस्नान नामक कठिन व्रत का यावज्जीवन पूर्णत्या पालन करना चाहिए। कारण बिना कभी भी देश या सर्व स्नान न करना चाहिए। इसी प्रकार चन्दन केसर आदि सुगन्धित पदार्थ भी साधु को अपने शरीर पर न लगाने चाहिए। ब्रह्म-चर्ण की दृष्टि से भी साधु को स्नान न करना चाहिए, स्नान काम का अकु माना गया है। कहा भी है-

स्नानं मद दर्प करं, कामाङ्गं प्रथमं स्मृतम् । तस्मास्कामं परिस्यज्य, नैव स्नान्ति दमे रताः ॥ अर्थात्—स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है। पहला कामाङ्गमाना गया है। यही कारण है कि इन्द्रियों को दमन करने वाले संयमी साधु काम का त्याग कर कभी स्नान नहीं करते। दशवैकालिक तीसरे अध्ययन में स्नान को साधु के लिए अना चीर्ण बतलाया गया है।

(१८) शोभावर्जन- मिलन एवं परिमित वस्त्रों को घारण करने वाले द्रव्य और भाव से मुण्डित, मैथुन कर्म के विकार से उपशान्त मुनि को अपने शरीर की विभूषा, शोभा और शृक्षार भादि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि शरीर की शोभा और शृक्षार आदि करने से दुस्तर और रीद्र संसार समुद्र में भ्रमण कराने वाले चिकने कर्मों का बन्ध होता है। इसलिये छ: काय जीवों के रच्चक ब्रह्मचारी मुनि को शरीर विभूषा का सर्वथा त्याग

#### कर देना चाहिए।

उपरोक्त अठाग्ह कल्पों का यथावत् पालन करने वाले विशुद्ध तप क्रिया में रत रहने वाले मुनि अविचल मोच पद को माप्त करते हैं। ( दणवैकालिक अध्ययन ६ गाथा ८--६६) ( समनायाग १८)

### ८६१- दोत्ता के अयोग्य अठारह पुरुष

सव पकार के सावद्य न्यापार को छोड़ कर मुनि ब्रत अङ्गीकार करने को दीचा फहते हैं। नीचे लिखे अठारह न्यक्ति दीचा के लिए अयोग्य होते हैं—

- (१) वाल- जन्म से लेकर आठवर्ष तक वालक कहा जाता है। वाल स्वभाव के फारण वह देशविरित या सर्वविरित चारित्र को अक्षीफार वहीं कर सकता। भगवान वज्रस्वामी ने छः माह की अवस्था में भी भाव से संयम स्वीकार कर लिया था ऐसा कहा जाता है। आठ वर्ष की यह मर्यादा सामान्य साधुओं के लिए निश्चित की गई है। आगमविहारी होने के कारण जन पर यह मर्यादा लागू नहीं होती। इक आचार्य गर्भ से लेकर आठ वर्ष तक वाल्यावस्था मानते हैं।
- (२) हद्ध- सत्तर वर्ष से ऊपर हद्धावस्था मानी जाती है। शारीरिक अशक्ति के कारण हद्ध भी दीना के योग्य नहीं होते। कुछ आचार्य साट वर्ष से ऊपर हद्धावस्था मानते हैं। यह बात १०० वर्ष की आयु को लन्य करके कही गई है। कम आयु होने पर उसी अनुपात से हद्धावस्था जल्दी मान ली जाती है।
- (३) नपुँसक-जिसके स्त्री और पुरुष दोनों वेदों का उदय हो उसे नपुंसक कहते हैं। पायः श्रशुभ भावना बाला तथा लोक निन्दा का पात्र होने के फारण वह दीना के अयोग्य होता है।
- (४) क्लीव- पुरुष की माकृति वाला नपुंसक । स्त्री वेद का तीत्र उदय होने के कारण वह दीसा के योग्य नहीं होता।

- ( ५ ) जड़- जड़ तीन प्रकार का होता है- भाषाजड़, श्ररीर जह स्रौर करणजह।
- (क) भाषाजढ के तीन भेद हैं जलमूक, मन्मनमूक और एलक मृक। जो व्यक्ति पानी में डूवे हुए के समान केवल बुद-बुढ करता है कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता उसे जलमूक कहते हैं। वोलते समय जिसके मुँह से कोई शब्द स्पष्ट न निकले, केवल अधूरे भौर अस्पष्ट शब्द निकलते रहें उसे मन्मनमूक कहते हैं। जो व्यक्ति भेड़ या वकरी के समान शब्द करता है उसे एलक-मूक कहते हैं। ज्ञान ग्रहण में असमर्थ होने के कारण भाषाजड़ दीचा के योग्य नहीं होता।
- (ख) शारीर जड़- को व्यक्ति बहुत मोटा होने के कारण विहार गोचरी, वन्दना आदि करने में असमर्थ है उसे शरीरजड़ कहते हैं।
- (ग) करणजड़- जो व्यक्ति समिति, गुप्ति, प्रतिक्रमण, मत्यु-पेत्तण, पढिलेश्ना आदि साधु के लिए आवश्यक क्रियाओं को नहीं समभ सकता या कर सकता वह करणजद् (क्रियाजद) है।

तीनों प्रकार के जड दीचा के लिए योग्य नहीं होते।

- (६) व्याधित- किसी वरे रोग वाला व्यक्ति दीन्ना के योग्य नहीं होता।
- (७) स्तेन- खात खनना, मार्ग में चलते हुए को लूटना भादि किसी प्रकार से चोरी करने वाला व्यक्ति दीन्ना के योग्य नहीं होता। उसके कारण संघकी निन्दा तथा अपमान होता है।
- ( ८ ) राजापकारी- राजा, राजपरिवार,राज्य के प्रधिकारी या राज्य की व्यवस्था का विरोध करने वाला दीचा के योग्य नहीं होता। उसे दीचा देने से राज्य की ओर से सभी साधुत्रों पर रोप होने का भय रहता है।
  - (६) उन्मत्त- यत्त आदि के आवेश या मोह के प्रवल उदय

से जो कर्तव्याकर्तव्य को भूल कर परवश हो जाता है और अपनी विचार शक्ति को खो देता है वह जन्मत्त कहलाता है।

- (१०) अदर्शन-दृष्टि अर्थात् विना नेत्रों वाला अन्या। अथवा दृष्टि अर्थात् सम्यक्त्व से रिहत स्त्यानगृद्धि निद्रा वाला। अन्या आदमी जीवों की रक्षा नहीं कर सकता और स्त्यानगृद्धि वाले से निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जाने का भय रहता है। इस लिए वे दोनों दीक्षा के योग्य नहीं होते।
- (११) दास- घर की दासी से उत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भित्त आदि में धन देकर खरीदा हुआ या जिस पर कर्ज का भार हो उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीन्ना देने से उसका मालिक वापिस छुड़ाने का पयन करता है। इस लिए वह भी दीन्ना का अधिकारी नहीं होता।
- (१२) दुष्ट-दुष्टदो तरह का होता है-कपायदुष्ट और विषय-दुष्ट । जिस व्यक्ति के क्रोध आदि कपाय बहुत उग्रहों उसे कपाय दुष्ट कहते हैं और सांसारिक कामभोगों में फँसे हुए व्यक्ति को विषयदुष्ट कहते हैं।
  - (१३)मूद-जिस में हिताहित का विचार करने की शक्ति न रो।
  - (१४) ऋणार्त- जिस पर राज्य आदि का ऋण हो।
- (१५) जुङ्गित- जुङ्गित का मर्थ है दूषित या हीन। जुङ्गित तीन प्रकार का होता है- जाति जुंगित, कर्म जुंगित और श्रारीर जुंगित।
- (क) जाति जुंगित- चंदाल, कोलिक, होम आदि श्रस्पृश्य जाति के लोग जाति जुंगित हैं।
- (ख) कर्म जुंगित- कसाई, शिकारी, मच्छीमार, धोबी आदि निन्च कर्म करने वाले कर्म जुंगित हैं।
- (ग) शरीर जुंगित- इाथ, पैर, कान, नाक, ओठ-इन अंगीं से रहित,पंगु, कुवड़ा, बदरा, काला, कोढ़ी वगेरह शरीर जुंगित हैं।

चमार,जुलाहा आदि निम्न कोटि के शिल्प से आजीविका करने वाले शिल्प जुङ्गित हैं। यह जुङ्गित का चौथा प्रकार भी है। वे सभी दीचा के अयोग्य हैं। इन्हें दीचा देने से लोक में अपयश होने की संभावना रहती है।

- (१६) अवबद्ध- धन लेकर नियत काल के लिये जो व्यक्ति
  पराधीन बन गया है वह अवबद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या
  पढ़ने के निमित्त जिसने नियत काल तक पराधीन रहना स्वीकार
  कर लिया है वह भी अवबद्ध कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दीना
  देने से क्लेश आदि की शंका रहती है।
- (१७) भृतक- नियत अविध के लिये वेतन पर कार्य करने वाला व्यक्ति भृतक कहलाता है। उसे दीन्ना देने से मालिक अप-सन्न हो सकता है।
- (१८) शैंच निस्फेटिका— माता पितादि की रजामन्दी के विना जो दीचार्थी भगा कर लाया गया हो या भाग कर आया हो वह भी दीचा के अयोग्य होता है। उसे दीचा देने से माता पिता के कर्म बन्ध का संभव है एवं साधु अदत्तादान दोष का भागी होता है।

  (प्रवचन सारोद्धार द्वार १०७)

(धर्मसंप्रद मिषकार ३ गाया ७८ टीका)

पुरुषों की तरह उक्त अठारह प्रकार की स्त्रियाँ भी उक्त कारणों से दीचा के अयोग्य बतलाई गई हैं। इनके सिवाय गर्भवती और स्तन चूँघने वाले छोटे वचों वाली स्त्रियाँ भी दीचा के अयोग्य हैं। इस प्रकार दीचा के अयोग्य स्त्रियाँ कुल बीस हैं। (प्रवचन बारोद्धार द्वार १००)

नोट — उपरोक्त मठारह बोल उत्सर्ग मार्ग को लदय में रख कर कहे गए हैं। श्रप-वाद मार्ग में गुरु आदि उस दीक्तार्थी की योग्यता देख कर सूत्र ब्यवहार के श्रमुभार दीक्ता दे सकते हैं।

## ८६२- ब्रह्मचर्य के अठारह भेद

मन, वचन और काया को सांसारिक वासनाओं से रटा कर भ्रात्मचिन्तन में लगाना ब्रह्मचर्य है। इसके अठारह भेद हैं-दिवा कामरइसुहा तिविहं तिविहेण नवविहा विरई। भ्रोरालिया उवि तहा तं वंभ श्रद्धदसभेय ॥

श्रयत्— देवसम्बधी भोगों का मन, वचन श्रौर काया से स्वयं सेवन करना, दूसरे से कराना तथा करते हुए को मला जानना, इस प्रकार नौ मेद हो जाते हैं । श्रौदारिक श्रयति मनुष्य, तिर्यश्च सम्बन्धी भोगों के लिए भी इसी प्रकार नौ मेद हैं। कुल मिलाकर श्रदारह मेद हो जाते हैं।

इन अठारह प्रकार के भोगों का सेवन न करना अठारह प्रकार का ब्रह्मचर्य है।

(समवायांग १८ वा समवाय) (प्र॰ सा॰ द्वार १६८ गाया ६१)

## ८६३- अब्रह्मचर्य के अठारह भेद

ऊपर लिखे भोगों को सेवन करना अठारह प्रकार का भावसम्बर्ध है। (सम॰ १८ वां समवाय) (मावण्यकनिर्युक्ति प्रतिक्रमणाध्ययन)

## ८६४-पौषध के अठारह दोष

जो त्रत धर्म की पुष्टि करता है उसे पौषधत्रत कहते हैं अथवा अष्ट्रमी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा रूप पर्व दिन धर्मदृद्धि के कारण होने से पौषध कहलाते हैं। इन पर्वों में उपवास करना पौषधोपनास त्रत है। यह त्रत चार प्रकार का है-(१) आहार पौषध (२) शरीर पौषध (३) ब्रह्मचर्य पौषध (४) अन्यापार पौषध।

े आहार का त्याग करके धर्मका पोषण करना आहार पौषध है। स्नान, उवटन,वर्णक, विलेपन, पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, वस्न, माभरण रूप शरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौषध है। श्रवह्म (मैथुन) का त्याग कर कुशल श्रव्यष्टानों के सेवन द्वारा धर्मदृद्धि करना ब्रह्मचर्य पौषध है। कृषि, वाणिज्यादि सावद्य ज्यापारों का त्यागकर धर्म का पोषण करना श्रज्यापार पौषध है।

श्राहार तनुसत्कारा ब्रह्म सावद्य कर्मणाम् । त्यागः पर्वे चतुष्टय्यां, तद्विदुः पौषधव्रतम् ॥

भावार्थ - चारों पर्वों के दिन घाहार, शरीर सत्कार, घनहा और सावद्य व्यापारों का त्याग करना पौषधन्नत कहा गया है |

उक्त पौषध त्रत के शास्त्रकारों ने अटारह दोष बताए हैं। वे ये हैं-

- (१) पौषध निमित्त दूंस दूंस कर सरस माहार करना।
- (२) पौषध की पहली रात्रि में मैथुन सेवन करना।
- (३) पौषध के लिये नख, केश आदि का संस्कार करना।
- ( ४ ) पौषध के रूयाल से वस्त्र धोना या धुलवाना।
- ( ५ ) पौत्रध के लिये शरीर की शुश्रुषा करना।
- (६) पौषध 🕏 निमित्त भाभूषण पहिनना।

पौषधव्रत लेने के पहले दिन उक्त छः वार्ते करने से पौषध दुषित होता है। इस लिये इनका सेवन न करना चाहिये।

- ( ७ ) अवती (वत न लिए हुए व्यक्ति) से बैयावृत्य कराना।
- ( = ) शरीर का मैल उतारना।
- (६) विना पुँजे शरीर खुजलाना।
- (१०) श्रकाल में निद्रा लेना, जैसे-दिन में नींद लेना, पहर रात जाने के पहले सो जाना और पिछली रात में उठकर धर्म-जागरणन करना।
  - (११) विनापुँजे परठना ।
  - (१२) निंदा,विकथा श्रौर हँसी मजाक करना ।
  - (१३) सांसारिक वातों की चर्ची करना।
  - (१४) खयं दरना या द्सरों को दराना

(१५) कलह करना।

(१६) खुले ग्रंह अयतना से बोलना।

(१७) स्त्री के ग्रंग उपांग निहारना (निरखना)।

(१८) फाफा, मामा त्रादि सांसारिक सम्बन्ध के नाम से सम्बोधन फरना।

मात से अठारह तक ये वारह बातें, पौषध लोने के बाद की जाय तो दोप रूप हैं। पौषध के इन अठारह दोपों का परिहार करके शुद्ध पौषध करना चाहिये। (श्रावक के चार शिचावत)

#### ८६५- अठारह पापस्थानक-

पाप के हेतु रूप हिंसादिस्थानक पापस्थानक हैं।पापस्थानक अठारह हैं-

(१) प्राणातिपात- प्रमाद पूर्वक प्राणों का श्रतिपात करना अर्थात आत्मा से उन्हें जुदा करना प्राणातिपात (दिसा) है। हिंसा की व्याख्या करते हुए शास्त्रकार फहते हैं:-

> पश्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च उच्छ्वास निःश्वासमथान्यदायुः। प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता-स्तेषां वियोजीकरणं तु हिसा॥

श्रवत्-पाँच इन्द्रियाँ ,मनवल ,वचनवल ,कायवल ,श्वासोच्छ्वास श्रौर यायु ये भगवान् ने दश प्रागा कहे हैं। इन का श्रात्मा से पृषक् करना हिंसा है।

प्राणातिपात द्रज्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। विनाश, परिताप और संक्लेश के भेद से यह तीन प्रकार का है। पर्याय का नाश करना विनाश है, दुःख उत्पन्न करना परिताप है और क्लेश पहुँचाना संक्लेश है। करण और योग के भेद से यह नव प्रकार का है। इन्हीं नो भेदों को चार कपाय से गुणा करने

#### से प्राणातिपात के खत्तीस भेद होजाते हैं।

- (२) मृषावाद- मिथ्या वचनों का कहना मृपावाद है। मृषा-वाद द्रव्य, भाव के भेट से दो प्रकार का है। अधूतोद्धावन, भूत-निह्नब, वस्त्वन्तरन्यास और निन्दा के भेद से इसके चार प्रकार हैं। ये चारों प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के २७० वें वोल में दिये हैं।
- (३) अदत्तादान-स्वामी,जीव,तीर्थं कर और गुरुद्वारा न दी हुई सचित्त,अचित्त और मिश्र वस्तु को विना आज्ञा प्राप्त किये लेना अदत्तादान अर्थात् चोरी है। महाव्रत की व्याख्या देते हुए इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के ३१६ वें बोला में इसका विशद वर्णन है।
- (४) मैथुन- स्त्री पुरुष के सहवास को मैथुन कहते हैं। देव, मनुष्य और तिर्यश्च के भेद से तथा करण और योग के भेद से इसके अनेक भेद हैं। अब्रह्म वर्ष के अठारह भेद इस भाग में अन्यत्र दिये हैं।
- (५) परिग्रह- मूर्छी- ममता पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण करना परिग्रह है। बाह्य स्मीर आभ्यन्तर के भेद से परिग्रह दो प्रकार का है। धर्मसाधन के सिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना बाह्य है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि आभ्यन्तर परिग्रह हैं।
- (६-६)-क्रोध, मान, माया, लोभ-कपाय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जीव के प्रज्वलन, श्रहंकार, वश्चना एवं मूर्च्छी रूप परिणाम क्रमशः क्रोप, मान, माया, लोभ हैं। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के बोल नं० १५ द से १६६ तथा २६१ में कपाय, प्रमाद आदि के वर्णन में इनका विशेष खरूप दिया गया है तथा श्रनन्ता नुवन्ती श्रादि भेदों का निरूपण भी किया गया है।
- (१०) राग- माया त्रोर लोभ निसमें अनकट रूप से विद्य-मान हों ऐसा भासक्तिरूप जीव का परिणाम राग है।
- (११) द्वेप- क्रोध श्रीर मान जिसमें अन्यक्त भाव से मीजूद हों ऐसा श्रमीति रूप जीव का परिणाम द्वेष है।

- (१२) फलह- भगदा, राड़ करना कलह है।
- (१३) श्रभ्याख्यान- प्रकटरूप से अविद्यमान दोर्षों का आरोप लगाना-(भूटा त्राल) देना अभ्याख्यान है।
- (१४) पैशुन्य-पीठ पीछे किसी के टोप प्रकट करना, चाईं उसमें हों या न हों, पैशुन्य है।
- (१५) परपरिवाद- द्सरे की बुराई करना, निन्दा करना परपरिवाद है।
- (१६) अरित रित-मोहनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर जो उद्देग होता है वह अरित है और इसी के उदय से अनुकूल विषयों के प्राप्त होने पर चित्त में जो आनन्द रूप परिणाम उत्पन्न होता है वह रित है। जीव को जब एक विषय में रित होती है तब द्सरे विषय में स्वत: अरित हो जाती है। यही कारण है कि एक वस्तु विषयक रित को ही दूसरे विषय की अपेता से अरित कहते हैं। इसी लिये दोनों को एक पापस्थानक गिना है।
- (१७) मायामृषा- मायापूर्वक भूठ वोलना मायामृषा है। दो दोषों के संयोग से यह पापस्थानक माना गया है। इसी प्रकार मान और मृषा इत्यादि के संयोग से होने वाले पापों का भी इसी में भन्तभीव समभाना चाहिये। वेष वदल कर लोगों को ठगना मायामृषा है, ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता है।
- (१८) मिथ्यादशैनशन्य- श्रद्धा का विपरीत होना मिथ्या दर्शन है। जैसे शरीर में चुभा हुआ शन्य सदा कष्ट देता है इसी प्रकार मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखी बनाये रखता है।

प्रवचनसारोद्धार में झठारह पापस्थानों में 'अरित रित' नहीं देकर छठा 'रात्रि भोजन' पापस्थानक दिया है।

भगवती सुत्र शतक १ उदेशा ६ में वताया है कि इन अठारह पाप-स्थानों से जीव कमों का संचय कर गुरु वनता है। बारहवें शतक के

#### पॉचवे उदेशेमें श्रठारह पापस्थानों को चतुःस्पर्शी वतलाया है।

(ठाणाग ठाणा १ सूत्र ४८,४६) (प्रवचन सारोद्धार २३७ द्वार)

(दशाश्रुतम्बंध कुठी दशा) (भगवती श॰ १ ड० ६ तथा ग॰ १२ ड० ६)

## ८६६- चोर की प्रसृति अठारह-

नीचे लिखी अठारइ बातें चोर की प्रसृति समभी जाती हैं द्यर्थात् स्वयं चोरी न करने पर भी इन बातों को करने वाला चोर का सहायक होने के कारण चोरी का अपराधी माना जाता है। वे इस प्रकार हैं—

भलनं कुदालं तर्जा, राजभागोऽवलोकनम्। श्रमागेद्शेनं शय्या, पद्भङ्गस्तथैव च॥ विश्रामः पाद्पतनमासनं गोपनं तथा। खर्गडस्य खाद्नं चैव तथाऽन्यन्माहराजिकम्॥ पाद्याद्युदक रज्जूनां, प्रदानं ज्ञानपूर्वकम्। एताः प्रसूत्यो ज्ञेयाः, श्रष्टादशमनीषिभिः॥

- (१) भलन- तुम ढरो मत,मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, इस प्रकार चोर को पोत्साहन देना भलन नाम की प्रस्नृति है।
- (२) कुशल- चोरों के मिलने पर उन से सुख दु:ख्आदि का कुशलमश्च पूछना।
- (३) तर्जी- हाथ आदि से चोरी करने के लिए भेजने आदि का इशारा करना।
- (४) राजभाग- राजा द्वारा नहीं जाने हुए धन को छिपा लेना और पूछने पर इन्कार कर देना।
- ( ५) अवलोकन- किसी के घर में चोरी करते हुए चोरों को देख कर चुप्पी साथ लेना।
  - (६) अमार्गदर्शन-पीछा करने वालों द्वारा चोरों का मार्ग

पूछने पर द्सरा मार्ग वता कर असली मार्गको छिपा लेना।

- (७) शय्या- चोर को टहरने का स्थान देना।
- ( = ) पदभङ्ग- जिस मार्ग से चोर गया है इस मार्ग पर पशु वगैरह ले जाकर चोर के पदचिक्षों को मिटा देना।
  - ( ६ ) विश्राम- अपने घर में विश्राम करने की अनुमति देना।
  - (१०) पादपतन-प्रणाम आदि के द्वारा चोर को सन्मान देना।
  - (११) आसन-चोर को आसन या विस्तर देना।
  - ( १२ ) गोपन- चोर को छिपा कर रखना ।
  - (१३)खण्ड खादन-चोर को मीठा भौर खादिष्ठ भोजन देना।
- (१४) माइराजिक- चोर को जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे गुप्त रूप से उसके पास पहुँचाना।
- (१५) पाद्यदान- कहीं वाहर से आए हुए चोर को थकावट उतारने के लिए पानी या तेल आदि देना।
  - (१६) चोर को रसोई वनाने के लिए आग देना।
  - (१७) पीने के लिए उण्डा पानी देना।
- (१८) चोर के द्वारा लाए हुए पशु आदि को वाँधने के लिए रस्सी देना। (प्रश्नव्याकरण अधर्मद्वार ३, टीका)

## ८६७- त्तुल्लक निर्घन्थीय ऋध्ययन की अठारह गाथाएं

संसार में जितने भी अविद्या मधान पुरुप हैं, अर्थात् मिथ्यात्व से जिनका ज्ञान कुत्सित है वे सभी दुःख भागी हैं। अपने भले बुरे के विवेक से शून्य वे पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक बार दरिद्रतादि दुःखों से दुखी होते हैं।

(२)स्त्री मादि के सम्बन्ध श्रात्मा को परवश बना देते हैं इस लिए ये पाश रूप हैं। येतीब मोह को उत्पन्न कर आन्मा की ज्ञान शक्ति को आष्टर कर देते हैं और ये ही अज्ञानियों को दु:स्व के कारण हैं।यहविचार कर विवेकी पुरुष को स्वयं सत्य और सदागम की खोज करनी चाहिए एवं पाणियों पर मैत्रीभाव रखना चाहिए।

- (३) सत्यान्वेषी विवेकी पुरुष को यह सोचना चाहिए कि स्वकृत कर्मों से दुखी हुए जीव को माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र ध्यौर पुत्रवधू आदि घनिष्ठ सम्बन्धी भी दु:खों से नहीं छुढ़ा सकते। वास्तव में धर्म ही सत्य है एवं उसके विना संसार में कोई भी श्रारण रूप नहीं है।
- (४) अपनी बुद्धि से उपरोक्त बात सोच कर एवं सम्यग्हिए होकर जीव को विषयों में रहे हुए आसक्ति भाव को मिटा देना चाहिये, स्वजनों में राग न रखना चाहिए एवं पूर्व परिचय की इच्छा भी न करनी चाहिए।
- (५) उपरोक्त बात को ही शास्त्रकार दूसरे शब्दों में दोहरा कर उसका फल बताते हैं। गाय, घोड़े, मिर्ण, कुंडल एवं सेवक वर्ग इन सभी का त्याग करने एवं संयम का पालन करने से यह ध्यात्मा इसी भव में वैक्रियलिध द्वारा एवं परलोक में देव बन कर इच्छानुसार रूप बनाने बाला हो जाता है।
- (६) सत्य के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं-स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति, षान्य एवं गृह सामग्री ये सभी, कर्मों का फल भोगते हुए जीव को दु:ख से नहीं वचा सकते।
- (७) सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार आश्रव निरोध का उपदेश देते हैं-

इष्ट संयोग श्रीर श्रानिष्ट वियोग से होने वाला भ्रुख सभी जीवों को इष्ट है, उन्हें अपनी आत्मा पिय है तथा वे उसकी रक्षा करना चाइते हैं। यह सोच कर भय एवं वैर से निष्टत्त होकर श्रात्मा को किसी पाणी की हिंसा न करनी चाहिए। (=)प्राणातिपात रूप आश्रव निरोध का उपदेश देकर शास्त-कार परिग्रह रूप आश्रव निरोध के लिये कहते हैं- प्रथम एवं अन्तिम आश्रवनिरोध के फ्थन से वीच के आश्रवों का निरोध भी समक्त लेना चाहिये।

धन धान्यादि परिग्रह को सान्नात् नरक समभ कर तृणमात्र का भी परिग्रह न करना चाहिए । ज्ञुधाविकल होने पर उसे अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिये ।

(६) आश्रव निरोध रूप संयम किया अनावश्यक है इस मान्यता के विषय में शास्त्रकार कहते हैं—

मुक्ति मार्ग का विचार करते हुए फई लोग कहते हैं कि प्राणा-तिपानादि रूप पाप का त्याग किये चिना ही तत्त्वज्ञान मात्र से जीद सभी दुःखों से छूट जाता है।

- (१०) औपत्र के ज्ञान मात्र से ही रोगी स्वस्थ नहीं होता किन्तु उसके सेवन से। इसी प्रकार किया शून्य तत्त्वज्ञान भी भव दु:खों से नहीं छुड़ा सकता, यह सत्य है। वन्ध और मोत्त को मानने वाले जो लोग ज्ञान को मुक्ति का अंग कहते हैं परन्तु मुक्ति के लिये कोई उपाय नहीं करते, वे लोग सत्य से परे हैं। केवल वाक्शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन ही देते हैं।
- (११) उक्त मान्यता के विषय में शास्त्रकार और भी कहते है—
  'तत्त्व ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है'ये वचन एवं संस्कृत, पाकृत
  आदि भाषाएं आत्मा को पापों से बचाने में समर्थ नहीं हैं। न मन्त्र
  रूप विद्या की शिक्ता ही पाप से आत्मा की रक्ता कर सकती है।
  अपने को पंडित समक्तने वाले एवं हिंसादि पापों में फॅसे हुए
  ये लोग वास्तव में वाल (अज्ञानी) हैं।
- (१२) अब सामान्यतः मुक्ति मार्ग के विरोधियों को दोप दिखाते हु इ कहते हैं-

जो लोग शरीर, स्निन्ध, गौर, रूप, वर्ण एवं सुन्दर आकार में सव प्रकार मन, वचन और काया से आसक्त हैं। हम कैसे सुन्दर वर्ण और आकृति वाले वनें ? इसके लिए जो निरन्तर सोचा करते हैं, रसायन आदि की चर्चा करते हैं एवं उसका उपयोग करते हैं। ये सभी लोग वास्तव में दुःख के भागी हैं।

(१३) इन्हें कैसे दु:ख होता है यह बताते हुए शास्त्रकार जपदेश करते हैं-

इस अनन्त संसार में ये लोग जन्म मरण रूप दु:खमय दीर्घ मार्ग में पहुँचे हुए हैं इसीलिये सभी द्रव्य श्रीर भाव दिशाश्रों की श्रोर देखते हुए निद्रादि प्रमाद का त्याग कर इस प्रकार विचरना चाहिए कि श्रात्मा इन्हीं में न भटक कर श्रपने गन्तव्य स्थान (मुक्ति) में पहुँच जाय।

- (१४) संसार के दुःखों से झुटकारा चाइने वाले को चाहिए कि वह केवल मोच को ही अपना उद्देश्य बना ले और किसी वस्तु की इच्छा न करे। यह शरीर भी उसे पूर्व कृत कर्मों को चय करने के लिए ही अनासक्ति भाव से धारण करना चाहिए।
- (१५) उसे कर्म के हेतु मिथ्यात्व, अविरति आदि को हटा कर क्रिया पालन के अवसर की इच्छा रखते हुए विचरना चाहिए। गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए भोजन में से संयम निर्वाह योग्य परिमित आहार पानी लेकर उसे खाना चाहिए।
- (१६) मुमुनु को उक्त आहार का कतई लेपमात्र भी संचय न करना चाहिए। जैसे पत्ती केवल अपने पंखों के साथ उड़ जाता है उसी प्रकार उसे भी पात्रादि धर्मोपकरण लेकर स्थानादि की आसक्ति न रखते हुए निरपेत्त होकर विचरना चाहिए।
- (१७) सयमी को ग्राम नगरादि में एपए। समिति का पालन करते हुए अनियत दृत्ति बाला होकर विचरना चाहिए। उसे

प्रमाट रहित होकर गृहस्था के यहाँ ग्राहार को खोज करनी चाहिए।

(१८) उक्त उपदेश के प्रति आदर भाव हो इसलिए शास्त-कार उपदेश का वर्णन करते हैं-

सर्व श्रेष्ठ ज्ञान झौर दर्शन के धारक,इन्द्रादि से पूजित,विशाल तीर्थ के नायक ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने यह उपदेश फरमाया है।

## ८६८ दशवैकालिक प्रथम चूलिका की त्र्यठारह गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र की दो चूलिकाएं हैं। पथम चूलिका में १८ गाथाएं हैं। संयम से गिरते हुए साधु को स्थिर करने के लिए उन गाथाओं में अठारह बातों का निर्देश किया गया है। किसी आपत्ति के आजाने पर साधु का चित्त चश्चल हो जाय और संयम के प्रति छमे अठचि हो जाय तो संयम को छोड़ने से पहले उसे इन अठारह बातों पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार चश्चल घोड़ा लगाम से और मदोन्मत्त हाथी अंकुश से वश् में आ जाते हैं उसी प्रकार इन अठारह बातों का विचार करने से चश्चल बना हुआ साधु का मन पुन: संयम में स्थिर हो जाता है। वे अठारह ये हैं—

- (१) इस दुःखम काल में जीवन दुःख पूर्वक व्यतीत होता है।
- (२) गृहस्थ लोगों के कामभोग तुच्छ श्रौर चणस्थायी हैं।
- (३) इस फाल के बहुत से मनुष्य कपटी एवं मायावी हैं।
- ( ४ ) मुभ्ते जो दुःख हुआ है वह वहुत काल तक नहीं रहेगा।
- ( ५ ) संयम को छोड़ देने पर मुक्ते गृहस्थों की सेवा करनी परंगी।
- (६) वमन फिए हुए भोगों का पुनः पान करना होगा।
- (७) त्यारस्भ और परिग्रह का सेवन करने से नीच गतियों में ले जाने वाले कर्म पंथेगे।

- ( ८) पुत्र पौत्रादि के बन्धनों में फंसे हुए गृहस्थों को पूर्ण रूप से धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है।
  - ( ६ ) विषूचिकादि रोग हो जाने पर बहुत दुःख होता है ।
  - (१०) ग्रहस्थ का चित्त सदा संकल्प विकल्पों से घिरा रहता है।
  - (११) गृहस्थावास क्लेश सहित है और संयम क्लेश रहित है।
  - (१२) गृहस्थावास वन्धन रूप है और संयम मोन्न रूप है।
  - (१३) गृहस्थावास पाप रूप है और चारित्र पाप से रहित है।
  - (१४) गृहस्थों के कामभोग तुच्छ एवं सर्व साधारण हैं।
  - (१५) प्रत्येक के पुण्य और पाप अलग अलग है।
- (१६) मनुष्य का जीवन कुश के घ्यप्रभाग पर स्थित जलविन्दु के समान चश्चल है।
  - (१७) हेरे वहुत ही मचल पाप कमों का उदय है इसीलिये संयम छोड़ देने के निन्दनीय विचार मेरे हुदय में उत्पन्न हो रहे हैं।
- (१८) पूर्वकृत कमों को भोगने के पश्चात् ही मोत्त होता है, विना भोगे नहीं। प्रथवा तप द्वारा पूर्वकृत कमों का त्तय कर देने पर ही मोत्त होता है।

ये अठारह बातें हैं। इन्हीं का निर्देश अठारह गाथाओं में किया गया है। उनका भावार्थ क्रमश: इस प्रकार है।

- (१) कामभोगों में आसक्त, गृद्ध एवं यूच्छित बना हुआ। अज्ञानी साधु आगामी काल के विषय में कुछ भी विचार नहीं करता।
- (२) जिस प्रकार स्वर्ग से चव कर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाला इन्द्रअपनी पूर्व की ऋदि को याद कर पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार चारित्र धर्म से अष्ट साधु भी पश्चात्ताप करता है।
- (३) जब साधु संयमका पालन करता है तब तो सब लोगों का बन्दनीय होता है किन्तु संयम से पतित हो जाने के बाद वह अवन्दनीय हो जाता है। जिस प्रकार इन्द्र द्वारा परित्यक्ता देवी

पश्चात्ताप करती है उसी प्रकार संयम से भ्रष्ट हुआ साधु भी पश्चात्ताप करता है।

- (४) संयम में स्थिर साधु सब लोगों का पूजनीय होता है, किन्तु संयम से श्रष्ट हो जाने के बाद वह श्रपूजनीय हो जाता है। संयम श्रष्ट साधु राज्यश्रष्ट राजा के समान सदा पश्रात्ताप करता है।
- (५) संयम का पालन करता हुआ साधु सर्वमान्य होता है किन्तु संयम छोड़ देने के बाद वह जगह जगह अपमानित होता है। जैसे किसी छोटेसे गांव में कैंद किया हुआ नगर सेट पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार संयम से पतित साधु भी पश्चात्ताप करता है।
- (६) निस प्रकार लोह के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने के लिये मछली उस पर भापटती है किन्तु गले में कांटा फंस जाने के फारण पश्चात्ताप करती हुई मृत्यु को प्राप्त करती है, इसी प्रकार योवन अवस्था के बीत जाने पर हुद्धावस्था के समय संयम से पितत होने वाला साधु भी पश्चात्ताप करता है। जिस प्रकार मछली न तो उस लोह के कांटे को गले से नीचे उतार सकती है और न गले से वाहर निकाल सकती है, उसी प्रकार वह हुद्ध साधु न तो भोगों को भोग सकता है और न उन्हें छोड़ सकता है। यों ही कप्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मुँह में पहुँच जाता है।
- (७) विषय भोगों के भूटे लालच में फंस कर संयम से गिरने वाल साधु को जब इष्ट संयोगों की प्राप्ति नहीं होती तब वन्धन में पड़े दुए हाथी के समान वारवार पश्चात्ताप करता है।
- ( = ) स्ती, पुत्र त्यादि से घिरा हुआ और मोह में फंसा हुआ वह संयमश्रष्ट साधु कीचढ़ में फंसे हुए हाथी के समान पश्चात्ताप करता है।
- (६) संयम से पतित हुआ कोई कोई साधु इस प्रकार विचार करना है कि यदि मैं साधुपना न छोड़ता और वीतराग प्रहिपत

संयमधर्म का पालन करता हुआ शास्त्रों का अभ्यास करता रहता तो आज में आचार्य पद पर सुशोभित होता।

- (१०) जो महर्षि संयमिकया में रतहें वे संयम को स्वर्गाय सुर्खों से भी बढ़ कर मानते हैं किन्तु जो संयम स्वीकार करके भी उस में रुचि नहीं रखते उन्हें संयम नरक के समान दुखदायी प्रतीत होता है।
- (११) संयम में रत रहने वाले देवों के समान सुख भोगते हैं, और संयम से विरक्त रहने वाले नरक के समान दुःख भोगते हैं, ऐसा जान कर साधु को सदा संयम मार्ग में ही रमण करना चाहिये।
- (१२) संयम और तप से भ्रष्ट साधु बुभी हुई यज्ञ की श्रवि और जिसकी विषेत्ती दाढ़ें निकाल दी गईहैं ऐसे विपधारी सांप के समान सव जगह तिरस्कृत होता है।
- (१३) यहण किये हुए त्रतों को खिण्डत करने वाला और अधर्म मार्ग का सेवन करने वाला संयम भ्रष्ट साधु इस लोक में अपयश और श्रकीर्ति का भागी होता है और परलोक में नरक श्रादि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ चिर काल तक असह दु:ख भोगता है।
- (१४) संयम से भ्रष्ट जो साधु कामभोगों में गृद्ध वन कर उनका सेवन करता है वह मर कर नरक आदि नीच गतियों में जाता है। फिर जिनधर्म प्राप्ति रूप वोधि उसके लिए दुर्लभ हो जाती है।
- (१५) संकट आपढ़ने पर संयम से डिगने वाले साधुको विचार करना चाडिए कि नरकों में उत्पन्न होकर मेरे इस जीव ने अने क कष्ट सहन किये हैं और वहाँ की पल्योपम और सागरोपम जैसी दु:ख-पूर्ण लम्बी आयु को भी समाप्त करके वहाँ से निकल आया है तो यह चारित्रविषयक कष्ट तो है ही क्या चीज ? यह तो अभी थोड़े ही समय में नष्ट हो जायगा।

(१६) साधु को संयम के प्रति जय अरुचि उत्पन्न हो उस समय उसे ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यह अरित जन्य दु:स्व अधिक दिनों तक नहीं रहेगा क्यों कि जीव की विषयवासना अशाश्वत है। यदि शरीर में शक्ति के रहते हुए यह नष्टन होगी तो हद्धावस्था आने पर अथवा मरने पर तो अवश्य नष्ट हो जायगी।

(१७) जिस मुनि की आत्मा धर्म में दृढ़ होती है, अवसर पड़ने पर वह अपने प्राणों को धर्म पर न्योद्यावर कर देता है किन्तु संयम मार्ग से विचलित नहीं होता। जिस प्रकार प्रलय काल की प्रचण्ड वायु भी सुदेरु पर्वत को फल्पित नहीं कर सकती उसी प्रकार चश्चल इन्द्रियाँ भी उक्त मुनि को धर्म से विचलित नहीं कर सकती। कर सकती।

(१८) युद्धिमान् साधु को पूर्वोक्त रीति से विचार करके ज्ञान और विनय स्मादि लाभ के उपायों को जानना चाहिए श्रीर मन, वचन, काया रूप तीन गुप्तियों से गुप्त होकर जिन वचनों का यथावत् पालन करना चाहिए। (दर्शवकालिक पहली चृतिका)



# उन्नीसवां बोल संग्रह

## ८६६- कायोत्सर्ग के उन्नीस दोष

घोडगलया य खम्भे कुड्डे मालेय सबिर बहु नियले। लंगुत्तर थण उड्डी संजय खिलगो य वायस कविहे॥ सीसो कंपिय सूई श्रंगुलि भमुहा य वारुणी पेहा। एए काउसम्मे हवन्ति दोसा इग्रुणवीसं॥

श्रयति— घोटक, लता, स्तम्भकुड्य, माल, शबरी, वधू, निगड, लम्बोत्तर, स्तन, अर्द्धिका, संयती, खलीन, वायस, कपित्य, शीर्षोत्कम्पित, मुक, धंगुलिकाश्रू, वारुग्री, प्रेचा ये कायोत्सर्ग के उचीस दोष हैं।

- (१) घोटक दोष- घोड़े की तरह एक पैर को आकुंचित कर (मोट़ कर) खड़े रहना।
  - (२) लतादोष- तेज इवा से मक्षिपत लता की तरइ कांपना।
  - (३) स्तम्भक्कदय दोष-खम्भे या दीवाल का सहारा लेना।
- (४) मालदोष- माल यानि ऊपरी भाग में सिर टेक कर कायोत्सर्ग करना।
- (५) शवरी दोष-वस्न रहित शवरी (भिल्लनी) जैसे गुह्यस्थान को हाथों से दक कर खड़ी रहती है जसी तरह दोनों हाथ गुह्यस्थान पर रख कर खड़े रहना।
  - (६) वधू दोष-कुलवधू की तरह मस्तक भुका कर खड़े रहना।
- (७) निगड़ दोष- वेड़ी पहने हुए पुरुष की तरह दोनों पैर फैला कर अथवा मिला कर खड़े रहना।
  - ( = ) लम्बोत्तर दोप अविधि से चोलपहे को नाभि के ऊपर

और नीचे घुटने तक रख कर खड़े रहना।

( ६ ) स्तन दोप- ढांस, मच्छर के भय से अथवा अज्ञान से चोलपट्टे द्वारा छाती ढक कर कायोत्सर्ग करना।

(१०) ऊर्दिका दोष- एड़ी मिला कर श्रीर पंजों को फैला कर खड़े रहना श्रथवा श्रंगूठे मिला कर श्रीर एड़ी फैला कर खड़े रहना ऊर्दिका दोप है।

(११) संयती दोष- साध्वी की तरह कपड़े से शरीर ढक कर कायोत्सर्ग करना।

(१२) खलीन दोप- लगाम की तरह रजोहरण को आगे रख कर खड़े रहना। लगाम से पीड़ित अन्व की तरह मस्तक को ऊपर नीचे हिलाना खलीन दोप है, कई माचार्य खलीन दोप की ऐसी न्याख्या भी करते हैं।

(१३) वायस दोप-कौवे की तरहचश्चल चित्त होकर इधर उथर आखें घुमाना अथवा दिशाओं की श्रोर देखना।

(१४) कपित्थ दोप-पट्पिदका (जूँ) के भय से चोलपटे को किपत्थ की तरह गोलाकार कर जंघादि के बीच रख कर खड़े रहना किपत्थ दोप है ऐसा भी अर्थ किया जाता है।

(१५) शीर्पोत्कस्पित दोप- भूत लगे हुए व्यक्ति की तरह सिर धुनते हुए खड़े रहना।

(१६) मूक दोप-मूक व्यक्ति की तरह हुँ हुँ इस तरह अव्यक्त शब्द करते हुए कायोत्सर्ग करना।

(१७) अंगुलिकाभ्र्दोप- आलापकों (पाठकी आवृत्तियों) को गिनने के लिए अंगुली हिलाना एवं दूसरे व्यापार के लिए भोंइ चला कर संकेत करना।

(१=) वारुणी दोप-तैयार की जाती हुई शराव से जैसे 'बुड-

बुढ' शब्द निकलता है उसी प्रकार अव्यक्त शब्द करते हुए खड़े रहना अथवा शाराची की तरह भूमते हुए खड़े रहना।

(१६) भेत्ता दोष-नवकार आदि का का चिन्तन करते हुए वानर की तरह श्रोठों को चलाना।

योगशास्त्र में हेमचन्द्राचार्य ने कायोत्सर्ग के इक्कीस दोष बतलाये हैं। उनके मतानुसार स्तम्भ दोष, कुडच दोष, श्रंगुली दोष और भ्रू दोष चार हैं, जिनका ऊपर स्तम्भकुडच दोष, श्रंगुलि-काभ्रू दोष इन दो दोषों में समावेश किया गया है।

( झावरयक कायोत्सर्गाध्ययन गा • ११४६-४७)

(प्रवचन सारोद्धार गामा २४७--२६२) (योगशास्त्र तृतीय प्रकाश)

### ६००- ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र की १६ कथाएं

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के गौतम स्वामी श्रादि ग्यारह गणधर हुए हैं। ''उपण्णेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा'' इस त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त कर गणधरों ने द्वादशाङ्गी की रचना की, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र येतीन मोच्च के उपाय गतलाए गए हैं। सव शास्त्रों के ग्रुख्य रूप से चार विभाग हैं— द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्मकथानुयोग। खठे अङ्ग 'ज्ञाताधर्मकथाङ्ग' सूत्र में कथानुयोग का वर्णन है।

भगवान महावीर खामी के ग्यारह गए। घरों में से पाँचवें गण-भर श्री सुधमी खामी की ही पाट परम्परा चली है। वर्तमान द्वाद-शांगी के रचियता श्री सुधमी खामी ही माने जाते हैं। उनके प्रधान शिष्य श्री जम्बू खामी ने पश्च किये हैं और उन्होंने उत्तर दिये हैं। उत्तर देते समय सुधमी खामी ने पत्येक स्थल में ये शब्द कहे हैं— हे आयुष्मन जम्बू! जैसा मैंने भगवान महावीर खामी से सुना है, वैसा ही तुमे कहता हूँ। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि इस द्वादशांगी का कथन सर्वज्ञ देव श्री महाबीर स्वामी ने भव्य प्राणियों के हितार्थ किया है। इसमें श्री गौतम स्वामी और श्री सुधर्मा स्वामी की स्वतन्त्र प्ररूपणा कुछ भी नहीं है। 'जैसा भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है वैसा ही मै तुभ्ने कहता हूँ' इस वाक्य से श्री सुधर्मा स्वामी ने "आणाए धम्मो" अर्थात् बीतराग भगवान् की आज्ञा में ही धर्म है और उनके वचन को विनय पूर्वक स्वीकार करना धर्म का मुख्य श्रंग है, इस तत्त्व का भत्ती भांति प्रतिपादन किया है। श्री जम्बू स्वामी ने वारबार प्रश्न किये हैं। इससे यह बतलाया गया है कि शिष्य को विनयपूर्वक जिज्ञासा बुद्धि से प्रश्न करके गुरु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए क्योंकि विनयपूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान ही आत्मकल्याण में सहायक होता है।

जम्बू स्वामी के मश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि छठे छंग श्री ज्ञाताधर्मकथा के दो श्रुतस्कन्ध कहे गए हैं— ज्ञाता और धर्म कथा। ज्ञाता नामक मथम श्रुतस्कन्ध के उनीस अध्ययन हैं। प्रत्येक अध्ययन में एक दृष्टान्त (उदाहरण) दिया गया है श्रोर अन्त में दार्ष्टान्तिक के साथ सुन्दर समन्वय करके धर्म के किसी एक तत्त्व को दृढ़ किया गया है। यह सम्पूर्ण सूत्र गद्यमय है। कहीं कहीं पर कुछ गाथाएं दी गई हैं। इस शास्त्र में नगर, उद्यान, महल, श्रुट्या, समुद्र, स्वम, स्वमों के फल आदि का तथा हाथी, घोटे, राजा, रानी, सेट, सेनापित आदि जंगम पदार्थों का वर्णन पहुत विस्तारपूर्वक दिया गया है। कथा भाग की अपेता वर्णन का भाग अधिक है। जहाँ पर पूर्व पाठ का वर्णन फिर से आया है वहाँ "जाव (यावत्)" शब्द देकर पूर्व पाठ की भलामण दी गई है।

सामान्य प्रन्थ की भपेत्रा शाख में गम्भीरता खीर गुरुगमता

विशेष होती है। इस लिए शास्त्र अध्ययन के अभिलापी मुमुत्तु आत्माओं को शास्त्र का अध्ययन अद्धा पूर्वक गुरु के पास ही करना चाहिए। इस तरह से पाप्त किया हुआ ज्ञान ही आत्मकल्याण में विशेष सहायक होता है।

## (१) मेघकुमार की कथा

पहला अध्ययन— विनय का स्वरूप वतलाने के लिए पहला अध्ययन कहा गया है। इसका नाम 'वित्तप्ता'है। यदि कोई शिष्य श्रविनीत हो जाय तो उसे भीठे वचनों से उपालम्भ देकर गुरु को चाहिए कि वह उसे विनय मार्ग में प्रवृत्ति करावे। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पहले अध्ययन में मेघकुमार का दृष्टान्त दिया गया है।

राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम नन्दा देवी था। उसकी क्रुच्चि से उत्पन्न हुआ अभयक्रुमार नाम का पुत्र था। वह राजनीति में बहुत चतुर था। औत्पातिकी, वैनियकी आदि चारों बुद्धियों का निधान था। वह राजा का मंत्री था।

श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था। एक समय रात्रि के पिछले पहर में उसने हाथी का शुभ स्वम देखा। राजा के पास जाकर उसने अपना स्वम सुनाया। राजा ने कहा- देवि! इस शुभस्वम के प्रभाव से तुम्हारी कुच्चि से किसी पुण्यशाली प्रतापी बालक का जन्म होगा। यह सुन कर रानी वहुत प्रसन्न हुई।

द्सरे दिन पातःकाल स्वमपाठकों को बुला कर राजा ने स्वम का अर्थ पूछा । उन्होंने वतलाया कि यह स्वमवहुत शुभ है। रानी की कुक्ति से किसी पुण्यशाली प्रतापी बालक का जन्म होगा।

यतनापूर्वक अपने गर्भ का पालन करती हुई धारिणी रानी समय विताने लगी । तीसरे महीने में रानी को अकाल मेघ का दोहद (दोहला) उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी- विजली सहित गर्जता हुआ मेघ हो, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हों, सर्वत्र हरियाली हो, मोर नाच रहे हों आदि सारी बातें बर्षाऋतु की हों। ऐसे समय में वनकीड़ा करने वाली माताएं धन्य हैं। यदि मुफ्ते भी ऐसा योग मिले तो वैभार पर्वत के समीप क्रीड़ा करती हुई में अपना दोहद पूर्ण करूँ।

धारिणी रानी की इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुर्वल होने लगी। दासियों ने जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने रानी से पूछा—प्रिये! तुम्हारे दुर्वल होने का क्या कारण है छौर तुम इस प्रकार आर्तध्यान क्यों कर रही हो? तब रानी ने अपने दोहद की वात कही। राजा ने कहा— मैं ऐसा प्रयत्न कहँगा जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार रानी को आश्वासन देकर राजा वापिस अपने महल में चला आया। रानी के दोहद को पूर्ण करने का वह उपाय सोचने लगा किन्तु उसे कोई उपाय न मिला। इससे राजा आर्तध्यान करने लगा। इसी समय अभयकुमार अपने पिता के पादवन्दन करने के लिए वहाँ आया। अभयकुमार के पूछने पर राजा ने उसे अपनी चिन्ता का कारण बता दिया। अभयकुमार ने कहा— पितानी! आप चिन्ता मत की जिये। में शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मेरी लघु माता का दोहद शीघ्र ही पूरा होगा।

श्रपने स्थान पर श्राकर अभयकुमार ने विचार किया कि श्रकाल मेघ का दोइला देवता की सहायता के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर श्रभयकुमार पौपधशाला में श्राया। अहम तप (तीन उपवास) स्वीकार करके अपने पूर्वभव के मित्र देव का स्मरण करता हुआ वह समय विताने लगा। तीसरे दिन श्रभयकुमार का पूर्व मित्र सौधर्म कल्पवासी एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। श्रभयकुमार ने उसके सामने श्रपनी इच्छा प्रकट की। देव ने कहा- हे आर्थ! मैं अकाल में वर्षाऋतु की विक्रिया (रचना) करूँगा जिससे तुम्हारी लघुमाता का दोहद पूर्ण होगा। ऐसा कह कर वह देव वापिस अपने स्थान पर चला गया।

द्सरे दिन देव ने वर्षाऋतु की विक्रिया की। आकाश में सर्वत्र मेघ छा गये और छोटी छोटी बूंदें गिरने लगीं। हाथी पर बैठ कर रानी धारिणी राजा के साथ वन में गई। बैभार पर्वत के पास वनक्रीड़ा करती हुई रानी अपने दोहले को पूर्ण करने लगी। दोहला पूर्ण होने पर रानी को वड़ी प्रसन्नता हुई।

नौ मास पूर्ण होने पर रानी की कुन्ति से एक पुत्र का जन्म हुआ। दासियों द्वारा पुत्रजन्म की सूचना पाकर राजा को वहुत हर्ष हुआ। गर्भावस्था में रानी को मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ था इसलिए पुत्र का नाम मेघकुमार रखा गया।

योग्य वय होने पर सेघकुमार को पुरुष की ७२ कलाओं की शिक्ता दी गई। युवावस्था को पाप्त होने पर सेघकुमार का विवाह सुन्दर, सुशील श्रीर स्त्री की ६४ कलाश्रों में प्रवीण श्राट राज-कन्याश्रों के साथ किया गया।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के वाहर गुग्रशील नामक उद्यान में पधारे। भगवान् का स्वागमन धुनकर प्रजाजन, राजा भौर मेघकुमार भगवान् को वन्दना करने के लिए गये। भगवान् ने धर्मीपदेश फरमाया। उपदेश सुन कर मेघकुमार को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया।

घर आकर माता पिता से दीना लेने की आज्ञा मांगी। वड़ी कठिनाई के साथ माता पिता से दीना की आज्ञा पाप्त की। राजा श्रेणिक ने बड़े समारोइ और धूमधाम के साथ दीना महोत्सव किया। सेघकुमार दीना लेकर ज्ञानाभ्यास करने लगे। रात्रि के समय जब सोने का वक्त आया तब मेघकुमार का विझौना सब साधुओं के अन्त में किया गया क्योंकि दीचा में वे सब से छोटे थे। रात्रि में इथर उधर भाने जाने वाले साधुर्थों के पादसंघट्टन से मेघ-कुमार को नींद नहीं आई। नींद न आने से येघकुमार श्रतिखेदित हुए और विचार करने लगे कि पातःकाल ही भगवान की आज्ञा लेकर ली हुई इस पत्रज्या को छोड़ कर वापिस अपने घर चला जाऊँगा। ऐसा विचार कर पात:काल होते ही मेघकुमार भगवान् के पास आज्ञा लोने को भाये। मेघकुमार के विचारों एवं उसके मनोगत भावों को केवलज्ञान से जान कर भगवान फरमाने लगे कि हे मेघ ! तुम इस जरा से कष्ट से घवरा गये। तुम अपने पूर्वभव को तो याद करो। पहले हाथी के भव में वन में लगी हुई दावानल को देख कर तुम भयभ्रान्त होकर वहाँ से भागने लगे किन्तु आगे जाकर तालाव के की चढ़ में बहुत बुरी तरह से फंस गये भौर बहुत कोशिश करने पर भी निकल न सके । इतने में एक द्सरा दाथी ष्यागया और उसके दंत प्रहार से मर कर फिर द्सरे जन्म में भी हाथी हुए। एक वक्त जंगल में लगी हुई दावानल को देख कर तुम्हें जातिस्मरण ज्ञान चत्पञ्च हो गया। ऐसे दावानल से वचने 🕏 लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर एक योजन का लम्बा चौड़ा एक मण्डल बनाया। एक वक्त जंगल में फिर आग लगी रससे वचने के लिए फिर तुम अपने मण्डल (घरा) में आये। वहाँ पहले से ही बहुत से पशु,पत्नी आकर ठहरे हुए थे। मण्डल जीवों से खचाखच भरा हुआ था। बढ़ी मुश्किल से तुम को थोड़ी सी जगह मिली। इ इ समय बाद अपने शरीर को खुजलाने के लिए तुमने अपना पैर उटाया। इतने में दूसरे बलवान पाणियों द्वारा धकेला हुआ एक शशक (खरगोश) उस जगइ आ पहुँचा। शरीर को खुजला कुर जब तुम बापिस अपना पैर नीचे रखने लगे तो एक शशक को वैटा हुन्ना देखा। तव—

पाणाणुकंपाए,भूयाणुकंपाए,जीवाणुकंपाए,सत्ताणुकंपाए

अर्थात् – प्राण, भूत, जीव, सत्वों की अनुकम्पा से तुमने अपना पैर ऊपर अधर ही रखा किन्तु नीचे नहीं रखा। उन प्राण (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय), भूत (वनस्पतिकाय), जीव (पञ्चे-न्द्रिय जीव) और सन्वों (पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय) की अनुकम्पा करके तुमने संसार परित्त किया और मनुष्य आयु का बंघ किया। अढाई दिन में वह दावानल शान्त हुआ। सव पशु वहाँ से निकल कर चले गये। तुमने चलने के लिए अपना पैर लम्बा किया किन्तु तुम्हारा पैर अकड़ गया जिससे तुम एकदम पृथ्वी पर गिर पड़े और शरीर में अत्यन्त वेदना उत्पन्न हुई। तीन दिन तक वेदना को सहन कर सौ वर्ष की आयुष्य पूर्ण करके तुम धारिणी रानी के गर्भ में आये।

हे थेघ! तिर्यश्च के भव में पाए, भूत, जीव, सत्त्वों पर अनुकम्पा कर तुमने पहले कभी नहीं पाप्त हुए सम्यक्त्वरत्न की प्राप्ति की। हे देघ! श्वव तुम विशाल कुल में उत्पन्न होकर गृहस्थावास को छोड़ साधु बने हो तो क्या साधुओं के पादस्पर्श से होने वाले जरा से कृष्ट से घवरा गये।

भगवान् के उपरोक्त वचनों को सुन कर सेघकुपार को जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। पिर भेघ कुमार ने संयम में हड़ हो कर भगवान् की आज्ञा से भिन्नु की बारह पिंडमा आङ्गीकार की आर गुणरत्नसंवत्सर वगैरह तप किये। अन्त में संलेखना संथारा कर के विजय नामक अनुत्तर विमान में ३३ सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में पैदा हो कर नंयम लोगा और मोन्न जायगा।

जिस प्रकार संयम से विचलित होते हुए मैघकुमार को भग वान ने मधुर शब्दों से उपालस्भ देकर संयम में स्थिर फर दिया उसी प्रकार गुरुको चाहिए कि संयम से विचलित होते हुए शिष्य को मधुर शब्दों से समभा कर पुनः संयम में स्थिर कर दे।

#### (२) धन्ना सार्थवाह और विजय चोर को कथा

द्सरा संघद ज्ञात अध्ययन— अनुचित प्रवृत्ति करने वाले को अनर्थ की प्राप्ति होती है और सन्यग् अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तथा चचित प्रवृत्ति करने वाले को सम्यग् अर्थ की प्राप्ति है। यह वतलाने के लिए धना सर्थवाह और विजय नामक चोर का दृष्टान्त दूसरे अध्ययन मे दिया गया है।

गजराह नगर में घना नामक एक सार्थनाह रहना था। उसी नगर में विजय नाम का एक चार रहता था। वह बहुत ही पाप कर्म करने वाला और क्रूर था। एक समय धना सार्थवाह की स्त्री भद्रा ने अपने पुत्र देवदत्त को स्नान मञ्जन करा कर तथा आभूपणों से अलंकृत कर अपने दास पंथक के हाथ में देकर बाहर खिलाने के लिए भेजा। पंथक दास देवदत्त को एक जगह विटा कर दूसरे वालकों के साथ खेलने लग गया। इतने में विजय नामक चोर वहाँ आ पहुँचा और देवदत्त बालक को उटा ले गया। एकान्त में ले जा कर उसे मार ढाला और उसके सारे आभूषण उतार लिए। उसके मृतक शरीर को एक कुए में ढाल कर मालुककच्छ में छिप गया। धना सार्थवाह ने पुलिस को खवर दी। पुलिस ने विजय चोर को ढूंढ कर उसे कैंदखाने में डाल दिया।

एक वार राज्य के कर (महसूल) की चोरी करने के कारण धना सार्थवाइ राज्य का अपराधी साबित हुआ। इसलिए उसे भी कैंद-खाने में डाल दिया और संयोगवश उसी खोड़े में डाला जिसमें आगे विजय चोर था। खोड़ा एक होने के कारण दोनों का आना जाना, घटना बैठना एक ही साथ होता था। जब धना सार्थ- वाह टही, पेशाव भादि करने के लिए जाने की इच्छा करता तो वह चोर साथ चलने से इन्कार हो जाता। तव द्सरा कोई उपाय न होने के कारण भन्ना सार्थवाह अपने भोजन में से थोड़ा भोजन उस चोर को भी देता और उसे अपने अनुकूल रखता। जव भन्ना सार्थवाह कैंद से छूट कर घर आया तो अपने पुत्र की हत्या करने वाले चोर को भोजन देने के कारण उसकी पत्नी ने उसका तिरस्कार किया और उपालम्भ दिया। तब धन्ना ने उस चोर को भोजन देने का कारण समभाया और अपनी पत्नी के कोध को शान्त किया।

उपरोक्त दृष्टान्त देकर शास्त्रकार ने इसका निगमन (उपनय) इस पकार घटाया है-राजगृह नगर के समान मनुष्य क्षेत्र है। अन्ना सार्थ-वाह के समान साधु है। विजय चोर के समान शरीर है। पुत्र के समान निरुपम स्थानन्द को देने वाला संयम है। स्थयोग्य स्थाचरण करने से इसका विनाश हो जाता है। आभूपर्णों के समान शब्दादि विषय हैं। इनका सेवन फरने से संयम का विनाश हो जाता है। हिंबन्धन (खोहें) के समान जीव और शरीर का सम्बन्ध है। राजा के समान कर्य परिणाम श्रीर राजपुरुषों के समान कर्मों फे भेद हैं। छोटे से अपराध के समान मनुष्यायु वन्ध के कारण हैं। मलमूत्रादि की निवृत्ति के समान प्रत्युपेत्तण (पङ्लिहना) आदि कार्य हैं अर्थात् जिस प्रकार अपने भोजन में से कुछ हिस्सा विजय चोर को न देने से वह पलमूत्रादि की निष्टत्ति के लिए धन्ना सार्थ-वाह के साथ नहीं जाता था इसी प्रकार इस श्रीर को भोजन छाडि न देने से पिंडलेहणा आदि संयम क्रियाओं में सम्यक प्रवृत्ति नही हो सकती। पन्थक दास के समान सुग्ध (शब्दादि विषयों में त्रासक्त होने वाला) साधु है। सार्थवाही के समान आचार्य है। र्सरे प्राधुत्रों से सन कर वे भोजनादि से पुष्टशरीर वाले साधुको

उपालम्भ देने लगते हैं किन्तु उस साधु के द्वारा वेदना की शान्ति, वैयावच झादि कारण बतला देने पर वे आचार्य सन्तुष्ट हो जाते हैं।

जिस तरह धन्ना सार्थवाह ने दृसरा उपाय न होने के कारण अपने पुत्र को मारने वाले चोर को भोजन दिया इसी तरह साधु को चाहिए कि सिर्फ संयम के निर्वाह के लिए चोर समान इस शरीर को भोजन दे, शरीर की पृष्टि आदि किसी दृसरे उद्देश्य के लिए नहीं। जिस तरह सराय में ठहरने के लिए मकान का भाड़ा देना पड़ता है उसी तरह संयम निर्वाह के लिए शरीर को भोजन रूपी भाड़ा देना चाहिए।

#### (३) जिनदत्त ऋौर सागरदत्त को कथा

तीसरा अण्डक ज्ञात अध्ययन—समिकत की शुद्धि के लिए शका दोप का त्याग करना चाहिए। शंका दोप का त्याग करने वाले पुरुप को शुद्ध समिकत रत्न की प्राप्ति होती है और शंका आढि करने वाले को समिकत रत्न की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को बताने के लिए तीसरे अध्ययन में अण्डे का दृष्टान्त दिया गया है।

चम्पा नगरी के भन्दर जिनद्त्त और सागरद्त्त नाम के दो सार्थवाह पुत्र रहते थे। वे दोनों बालिमत्र थे। की हा के लिए उद्यान में गए हुए दोनों मित्रों ने एक जगह मयूरी के अण्डे देखे। उन अण्डो को उटा कर वे दोनों मित्र अपने अपने घर ले आये और क्क़ि के अण्डों के साथ रख दिये।

सागरदत्त को यह शङ्का हुई कि इन अण्डों में से मयूरी के बच्चे पैटा होंगे या नहीं ? इसलिए वह उनको वारवार हिला कर देखने लगा। हिलाने से वे अण्डे निर्जीव हो गये। जिससे उसको अति खेद और चिन्ता हुई।

जिनदत्त ने उन अण्डों के विषय में कोई शहूल न की, इसलिए

उनको हिलाया इलाया भी नहीं, जिससे समय पर उन अण्डों से मयूरी के बच्चे पैदा हुए। फिर वह उन बच्चों को मयूर पोषक से शिक्तित करा कर नृत्य श्रोर क्रीढ़ाएं करवाता हुआ आनन्द का श्रनुभव करने लगा।

जपरोक्त दृशन्त देकर शाख्रकार ने साधु साध्वी श्रावक श्राविका को यह उपदेश दिया है कि वीतराग जिनेश्वर देव के कहे हुए तन्त्वों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि सन्देह ही श्रव्य का कारण है। जिन वचनों में निःशंक रहना चाहिए। यदि कदाचित् शास्त्र का कोई गहन तन्त्व बराबर समक्त में न श्रावे तो श्रपनी बुद्धि की मन्दता और ज्ञानावरणीय का उदय समक्त कर कभी विद्वान आचार्य का संयोग मिखने पर उस तन्त्व का निर्णय करने की बुद्धि रखनी चाहिए किन्तु शंकित न होना चाहिए।

तहसेच सच्च निस्संकं जं जिणेहि पवेइयस्।

अर्थात्-जो के बली भगवान् ने फरमाया है वही सत्य है। ऐसी हड़ अद्धा रखनी चाहिए क्योंकि तीर्थङ्कर देवों ने फेवल संसार के प्राणियों के परोपकार के लिए ही इन तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। वे राग द्वेप और मोह से रहित होते हैं इसलिए उनको क्रूठ वोलने का कोई कारण ही नहीं है। अतः वीतराग जिनेश्वर के वचनों में नि:शङ्कित और निष्कांचित होना चाहिए।

## (४) कबुए और शृगाल की कथा

चौथा 'क्र्म ज्ञात' अध्ययन - अपनी पॉच इन्द्रियों को वश में रखने से गुण की पाप्ति होती है और वश में न रखने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसके लिए दो कछुओं और शृगालों का दृशन्त इस अध्ययन में दिया गया है।

वाराणसी नगरी के वाहर गंगा नदी के किनारे एक द्रह था।

उसमें दो कछुए रहते थे। उस द्रह के पाम ही एक मालुकाक च्छ था। यहाँ दो पापी शृगाल (सियालिए) रहते थे। एक दिन उन दोनों ने उन फछु खों को देखा। शृगालों को देखते ही दोनों कछु भों ने अपने शरीर के सब अज़ों को संकोच लिया जिससे वे शृगाल उनका कुछ भी नुक्यान नहीं कर सके किन्तु थोड़े समय बाद ही उनमें से एक फछुए ने उन शृगालों को द्रगए हुए समक्त कर धीरे धीरे अपनी गर्दन खौर पैर बाहर निकाले। उसके पैरों को बाहर निकले हुए देख कर वे पापी शृगाल शी प्रतापूर्वक वहाँ खाए खोर उस कछुए के शरीर के अज़ों को छेद हाला खौर उसे जीवन रहित कर हाला। द्सरा फछुआ, जिसने ध्रपने अज़ ग्रम रखे और बाहर नहीं निकाले, पापी शृगाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके खार वह कछु खा उस दह में स्थानन्दपूर्वक रहने लगा।

इस दृष्टान्त का उपनय घटाते हुए शास्त्रकार ने यतलाया कि दो किलुओं के समान दो साधु समभ्तने चाहिए। चार पैर और ग्रीवा के समान पाँच इन्द्रियाँ है। बाहर निकालने के समान शब्दादि विषय हैं। उनमे प्रवृत्ति करना राग, द्वेप रूपी दो शृगाल हैं। इन दोनों के वश में होने से संयम का घात हो जाता है। जो साधु इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्त नहीं होता वह द्सरे कल्लुए की तग्ह द्रह सुख के समान मोत्त सुख को माप्त करता है और इन्द्रिय सुख में लोलुप साधु संसार सागर में परिश्रमण करता हुआ अनन्त दुः स्तों को भोगता है। इसिलिए साधु को इन्द्रियों के सुखों में तथा शब्दादि विषयों में लोलुक नहीं होना चाहिए।

## (५) शैलक राजिंष की कथा

पॉचवॉ शैलक जात अध्ययन-यदि किसी कारण से कोई साधु इन्द्रियों के वश में पड़ कर संयम में शिथिल पड़ जाय परन्तु फिर् अपनी भूल को समभ कर संयम मार्ग में दृढ़ हो जाय तो वह भी अपने अर्थ की सिद्धि कर सकता है इसके लिए शैलक राजिं का दृष्टान्त दिया गया है।

द्वारिका नगरी में कुष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उनके राज्य में थावख पुत्र नामक एक सार्थवाहपुत्र रहता था। एक समय भगवान नेमिनाथ स्वामी वहाँ पधारे। उनका धर्मीपदेश सुन कर थावचापुत्र को दैराग्य उत्पन्न हो गया स्मौर एक हजार पुरुषों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की। भगवान की आज्ञा लेकर थावखापुत्र अन-गार एक हजार साधुस्त्रों के साथ स्मलग विहार करने लगे। एक वार विहार करते हुए सेलकपुर पधारे। वहाँ का राजा शैलक स्मपने पन्थक आदि पाँच सौ मन्त्रियों सहित उनका धर्मीपदेश सुनने के लिए स्वाया। प्रतिवोध प्राप्त कर उसने आवक्षधर्म संगीकार किया।

उस समय शुक्त परिव्राजक एक हजार परिव्राजकों सहित अपने मत का उपदेश देता हुआ विचरता था। विचरता हुआ वह सौग-निधका नगरी में आया। उसका उपदेश सुन कर सुदर्शन सेठ ने शौचधर्म अङ्गीकार किया।

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए थावचापुत्र भी सौगंधिका नगरी में पथारे। उनका धर्मो पदेश सुनने के लिए नगर जनों
के साथ सुदर्शन सेठ भी गया। उनका उपदेश सुन कर सुदर्शन
सेठ ने शौचधर्म का त्याग कर दिया और विनय धर्म स्वीकार कर
श्रावक व्रत ब्रङ्गीकार कर लिये। इस बात को जान कर शुक
परिव्राजक वहाँ ब्राया किन्तु सुदर्शन ने उसका आदर सत्कार
नहीं किया। इसके पश्चात् वृष्ठ सुदर्शन सेठ को साथ लेकर थावचापुत्र ब्रनगार के पास गया और बहुत से प्रश्न किये। उनका युक्तियुक्त उत्तर सून कर शुक परिव्राजक को सम्यग् तन्त्व का बोध
होगया और ब्रुपने हजार शिष्यों सहित थावचापुत्र ब्रनगार के

पास प्रवज्या अङ्गीकार कर ली। अपने धर्माचार्च्य श्रीथावचापुत्र अन-गार की आज्ञा लेकर शुक निर्म्यन्थ अपने एक हजार शिष्यों सहित अलग विहार करने लगे। कुछ समय पथात् थावचापुत्र अनगार को केवलज्ञान उत्पन्न होगया और वे मोत्त में पभार गये।

एक समय विहार करते हुए शुक निर्श्रन्थ सेलकपुर पधारे। शैलक राजा ने अपने पुत्र मण्डूक को राज सिंहासन पर विठा कर शुक निर्श्रन्थ के पास पंथक आदि ५०० मन्त्रियों सहित दीचा अङ्गीकार कर ली और विचरने लगे। शुक निर्श्रन्थ की आज्ञा अनुसार शैलक राजर्षि पंथक आदि ५०० शिष्यों सहित अलग विहार करने लगे। कुछ काल बाद शुक निर्श्रन्थ को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे मोच्च पधार गये।

ग्रामानुग्राम विहार कर धर्भ का उपदेश करते हुए शैलक राजपि के शरीर में पित्त ज्वर की वीमारी हो गई। सेलकपुर के राजा मण्हूक की आज्ञा लेकर वे चसकी दानशाला में टहर गये।राजा ने चतुर देद्यों द्वारा उनकी चिकित्सा करवाई जिससे थोड़े ही समय में स्वस्थ हो गये। स्वस्थ हो जाने के बाद भी घनोज्ञ अशन, पान खादिम स्वादिम आदि में मुर्च्छित हो जाने के फारण शैलक राजर्षि ने वहाँ से विहार नहीं किया। शैलक राजर्षि की यह दशा देख कर दूसरे सब साधुओं ने वहाँ रो विहार कर दिया सिर्फ एक पंथक साधु उनकी सेवा में रहा। एक दिन कार्तिक चातुर्मा-सिक प्रतिक्रमण करके पंथक निर्श्रन्थ ने शैलक राजिं को खमाने के लिए उनके चरणों का स्पर्श किया। उस समय शैलक राजिं अशन पान आदि का खब आहार करके सुख पूर्वक सोते हुए थे। पैरों का स्वर्श फरने के कारण उनकी निद्रा भक्न हो गई जिससे वे कुषित हो गये। पंथक निर्श्रन्थ ने विनय पूर्वफ श्रर्जकी कि- पूज्य ! आज चोमासी पर्व है। चोमासी प्रतिक्रमण फरके

मैं भापको खमाने के लिए आया हूँ। मेरी तरफ से आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं समा चाहता हूँ। पंथक मुनि के उपरोक्त वचनों को सुन कर शैलक राजिष को प्रतिवोध हुआ और विचार करने लगे कि राज्य का त्याग करके मैंने दीसा ली है अब मुक्ते अशनादि में मूर्च्छाभाव रख कर संयम में शिथिल न बनना चाहिए। ऐसा विचार कर शैलक राजिष द्सरे दिन पातः काल ही मण्डूक राजा को उसके पीठ फलक आदि सम्भला कर संयम में दृढ़ हो कर विहार करने लगे। इस हसान्त को मुन कर उनके दूसरे शिष्य भी उनकी सेवा में आगये और गुरु की सेवा शुश्रूपा करते हुए विचरने लगे। बहुत वर्षों तक श्रयण पर्याय का पालन कर शैलक राजिष और पंथक आदि पाँच सो ही निर्मन्धों ने सिद्ध पद पाप्त किया।

इस अध्ययन के अन्त में भगवान ने मुनियों को उपदेश करते हुए फरमाया है कि जो साधु साध्वी प्रमाद रहित होकर संयम मार्ग में प्रहत्ति करेंगे वेइस लोक में पूज्य होंगे और अन्त में मोच पद को प्राप्त करेंगे।

#### (६) तुम्बे का दृष्टान्त

छटा 'तुस्वक ज्ञात' अध्ययन-प्रमादी को अनर्थ की प्राप्ति और अप्रमादी को अर्थ की प्राप्ति होती है अर्थात् प्रमाद से जीव भारी-कर्मा और अप्रमाद से लघुकर्मा होता है। इस वात को वतलाने के लिए छटे अध्ययन में तुस्वे का दृष्टान्त दिया गया है।

जैसे किसी तुम्बे पर डाभ और कुश लपेट कर मिट्टी का लेप कर दिया जाय और फिर उसे धूप में सुखा दिया जाय। इसके बाद क्रमश: डाभ और कुश लपेटने हुए आठ वार उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाय। इसके पश्चात् उस तुम्बे को पानी में छोड़ दिया जाय तो वह मिट्टी के लेप से भारी होने के कारण पानी के तल भाग में नीचे चला जायगा। पानी में पढ़ा रहने के कारण ज्यों ज्यों उसका लेप गल कर उतरता जायगा त्यों त्यों वह ऊपर की तरफ उठता जायगा। जब उस पर से आठों लेप उतर जायेंगे तब वह तुम्बा पानी के ऊपर आजायगा।

तुम्बेका दृष्टान्त देकर शास्त्रकार ने यह बताया है कि इसी प्रकार जीव प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थानों का सेवन कर आठ कमों का जपार्जन करते हैं जिससे भारी होकर वे नरकादि नीच गतियों में जाते हैं। आठ कमों से मुक्त हो जाने के पश्चात् जीव लोकाग्र में स्थित सिद्धस्थान (मुक्ति) में पहुँच जाते हैं। अतः जीवों को प्राणातिपात आदि पापों से निष्टत्ति करनी चाहिए।

# (७) चार पुत्रवधुत्रों की कथा

सातवां 'रोहिणी ज्ञात' अध्ययन-पाँच महाव्रतों का सन्यग् पालन करने वाले आराधक साधु को शुभ फल की प्राप्ति होती है और विराधक को अशुभ फल की प्राप्ति। इस वात को बताने के लिए सातवें अध्ययन में रोहिणी आदि का दृष्टान्त दिया गया है।

राजगृह नगर के अन्दर धन्ना नाम का एक सार्थवाह रहता था। उसके भद्रा नाम की भागी थी। उसके भनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरित्तत नाम के नार पुत्र थे। इनकी भागीओं के नाम क्रमशः उज्भिका, भोगवती, रित्तका और रोहिणी था। धना सार्थवाह ने अपनी पुत्रवधुओं की बुद्धि की परीत्ता करने के लिए सव हुटुम्बी पुरुपों के सामने प्रत्येक को पाँच पाँच शाहित-कण (जिलके सहित चावल) दिये। उनको लेकर ज्येष्ठ पुत्रवधू ने तो फेंक दिया, दृसरी ने आदरपूर्वक खा लिया, तीसरी ने बड़ी हिफाजत के साथ अपने जेवरों की पेटी में रख दिया, चीथी ने उन शालिकणों को लेकर अपने बन्धु वर्ग को दे दिया और कहा कि वर्षा होते ही इन शालिकणों को साफ किये हुए खेत में बो देना और बड़े होने पर फिर द्सरी जगह बोना इस तरह क्रमशः बोते रहना। बन्धुवर्ग ने उसके कथना हुसार कार्य किया। इस प्रकार पाँच वर्ष बीत गये।

एक समय श्वसुर ने पुत्रवधुओं से वे पाँचशालिक स वापिस माँगे तव उन्होंने अपना अपना हत्तान्त कह सुनाया। छोटी पुत्र-बधू ने उन शालिक णों से पैदा हुए शालि धान्य के कई गाड़े भरवा कर मंगवाये और श्वसुर के सामने सारी हकी कत कही। श्वसुर ने उन चारों का हत्तान्त सुन कर उनकी बुद्धि के अनुसार उन को काम सौंप दिया अर्थात् बड़ी बहू को घर का कचरा कूड़ा निका लने का, द्सरी को रसोई बनाने का, तीसरी को भांडागारिणी का यानि घर के बाल की रत्ता करने का काम सौंपा और चौथी बहू को अति बुद्धिमती समभ कर उसे घर की मालकिन बनाया।

उपरोक्त दृष्टान्त देकर भगवान् ने अपने शिष्यवर्ग को संवी-धित करके फरमाया कि जो साधु साध्वी पाँच महाव्रतों को लेकर पहली और दूसरी बहू की तरह उनका त्याग कर देते हैं या रसने-न्द्रिय के वशीअूत हो खाने पीने में ही लग जाते है वे इस लोक में अयश अकीर्ति का उपार्जन कर निन्दा के पात्र होते हैं और चतु-गीति रूप संसार में परिश्वमण करते रहते हैं। तीसरी और चौथी पुत्रवधू के समान जो साधु साध्वी पाँच महाव्रतों को लेकर सम्यक् प्रकार से उनका पालन करते हैं तथा अपने गुणों को अधिका-धिक बढ़ाते हैं वे इस लोक में विपुल यश कीर्ति का उपार्जन कर पूज्यपद को पाप्त करते हैं और अन्त में सिद्धपद को प्राप्त करते हैं।

इस दृष्टान्त को जान कर भव्य पाणियों को धर्म के विषय में अप्रमत्त रूप से प्रदृत्ति करनी चाहिए।

#### (=) भगवान् मिल्लनाथ की कथा

आटवॉ 'मिल्ल ज्ञात' अध्ययन पॉच महात्रतों को लेकर यदि उन्हें किश्चित् भी माया कपटाई से दूषित कर दिया जाय तो उनका यथार्थ फल नहीं होता है। इस वात को पुष्ट करने के लिए आठवें अध्ययन में भगवान् मिल्लाथ का दृष्टान्त दिया गया है।

भगवान् मिल्लनाथ पूर्वभव में महावल नाम के राजा थे। उनके अचल, धरण, पूरण, वसु, वैश्रमण और अभिचन्द्र नाम के छः वालिमत्र थे। उन सातों मित्रों ने एक ही साथ दीक्षा ग्रहण की और यह निश्रय किया कि सब ही मित्र एक साथ एक सरीखी तपस्या करेंगे। इसके पश्चात् वे वेला तेला आदि तपस्या करते हुए विचरने लगे। आगामी भव में इन छः मित्रों से बड़ा पद पाने की इच्छा से महावल मुनि कपट से अधिक तपस्या करने लगे। वे वेले के दिन तेला और तेले के दिन चोला कर लिया करते थे।

उन सातों मुनियों ने बारह भिक्खु पहिमा अङ्गीकार की।इसके वाट लघुसिंह निष्क्रीहित तप किया जिसकी एक परिपाटी में छः महीने और सात दिन लगे अर्थात् १५४ तपस्या के दिन और ३३ पारणे के दिन होते हैं। इसके पश्चात् महासिंह निष्क्रीड़ित तप अङ्गीकार किया जिसकी एक परिपाटी में एक वर्ष छः महीने और अठारह दिन लगे अर्थात् ४६७ दिन उपवास के और ६१ पारणे के दिन होते हैं। कुल ५५८ दिन होते हैं। इस प्रकार उग्र तपस्या करके और वीस बोलों में से कई वोलों की उत्कृष्ट आरा-धना करके महाबल मुनि ने तीर्थ छूर नामकर्म का उपार्जन किया।

तीर्थक्रुर नाम कर्म उपार्जन करने के वीस वोल ये हैं-

(१) त्रारिहन्त (२) सिद्ध (३) मवचन-श्रुतज्ञान (४) गुरु, धर्मी-पदेशक (५) स्थविर (६) बहु श्रुत (७) तपस्थी। इन सात की वत्स- लता यानि वहुमान पूर्वक भक्ति करने से।(=) ज्ञान (६) दर्शन (१०) विनय (११) आवश्यक (१२) शीलव्रत इन पॉचों का निरित्वार पालन करने से (१३) खणलव-संवेग, भावना और ध्यान से (१४) तप (१५) त्याग (१६) वैयावच्च (१७) समाधि (१=) अपूर्व ज्ञान ग्रहण (१६) श्रुत भक्ति (२०) प्रवचन प्रभावना।

इन वीस बोलों की उत्कृष्ट आराधना करने से जीव तीर्थद्भर नाम कर्म उपार्जन करता है। इन वीस बोलों की विस्तृत व्याख्या छठे भाग के बीसर्वे बोल संग्रह में दी जायगी।

अनेक वर्षों तक श्रमण पर्यायका पालन करके वे देवलोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से चन कर वे छहीं मित्र भिन्न भिन्न देश के राजाओं के यहाँ राजकुमार रूप से उत्पन्न हुए। महाबल राजा का जीन देन-लोक से चन कर मिथिला नगरी के राजा कुम्भ की रानी प्रभावती के गर्भ में आया। सुख शय्या पर सोती हुई प्रभावती रानी ने निम्न लिखित चौदह महास्वम देखे। यथा-गज, रूपभ, सिंह, अभिपेक, पुष्पमाला, चन्द्र, सुर्य, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, सागर, विमान, रत्नराशि, निधूम अग्नि।

स्वम पाठकों से स्वमों के फल को मुन कर रानी अतिहर्षित हुई
त्रीर गर्भ का पालन करने लगी। नौ मास पूर्ण होने पर रानी ने
एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म से माता पिता को बहुत
प्रसन्नता हुई। तीर्थङ्कर का जन्म हुत्रा जान कर अनेक देवी और
देवों के साथ इन्द्र वहाँ उपस्थित हुए। यथाविधि जन्म कल्याण
मना कर वे वापिस अपने स्थान पर चले गये। माता पिता ने पुत्री का
नाम मिल्ल कुँवरी रखा। पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती
हुई मिल्ल कुँवरी सुरिचत वेल की तरह वढ़ने लगी।

जव माज्ञिकुंवरी की अवस्था लगभग सौ वर्ष की हुई तव एक समय उन्होंने अवधिज्ञान द्वारा अपने पूर्वभव के छः मित्रों को देखा श्रीर जाना कि वे इसी भरतक्षेत्र में श्रलग श्रलग राजाओं के यहाँ राजपुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं।

भविष्य में होने वाली घटना को ज्ञान द्वारा जान कर मिं कुंवरी ने नीकरों को बुला कर अशोक वाटिका में अनेक स्तम्भों बाला एक मोहनघर वनाने की धाजा दी।

मोहन घर वन जाने के बाद उमके वीच मिल्ला हुंबरी के आकार वाली एफ सोने की मिलमा वनकाई। उसके मस्तक पर एक छिद्र रखा और उस पर एक कमलाकार दक्कन लगा दिया। मिल्ला-कुंबरी जो भोजन करती उसमें से एक ग्रास मितिदिन उस छिद्र में डाल कर वापिस दक्कन लगा दिया जाता था। भोजन के सहने से उसमें से गाय और सर्प के मृत कलेबर से भी अत्यन्त अधिक दुर्गन्ध उठने लगी।

मल्लिकुंवरी अव पूर्ण योवन अवस्था को माप्त हो चुकी थी। उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों तरफ फैल गई।

डस समय साकेतपुर नामका नगर था। वहाँ प्रतिबुद्धि नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम पद्मावती था। राजा केप्रधान मन्त्री का नाम सुवृद्धि था। वह राजनीति में बढ़ा चतुर था।

एक समय नाग महोत्सव मनाने के लिये राजा, रानी भीर मन्त्री सभी उद्यान में गये। वहाँ राजा ने एक बढ़ा मिरिदामगंढ अथीत छुन्दर मालाओं का दण्हाकार समृह देखा। उसे देख कर राजा को वड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मन्त्री से पूछा कि क्या तुमने कहीं पहले ऐसा सिरिदामगंढ देखा है। मन्त्री ने उत्तर दिया— राजन! एक समय में मिथिला गया था। उस समय वहाँ के राजा कुम्भ की पुत्री मिल्लिकुँवरी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था। मैने वहाँ एक सिरिदामगंड देखा था। पद्मावती रानी का यह सिरिदामगंड उसकी शोभा के लाखवें श्रंश को भी प्राप्त नहीं होता। इसके वाद मन्त्री द्वारा की गई मिल्लकुंबरी के रूप लावण्य की मशंसा को सुन कर मित्वुद्धि राजा ने एक द्त राजा कुम्भ के पास भेजा और मिल्लिकुंबरी की मांगणी (याचना) की। द्त शीघ ही मिथिला के लिये रवाना हो गर्या।

श्रद्धार में चम्पा नाम की नगरी थी। बहाँ के राजा का नाम चन्द्रछाय था। उस नगरी में भरणक भादि बहुत से श्रादक रहते थे। वे नौका द्वारा अपना ब्यापार परदेश में करते थे। एक समय अरणक श्रावक ने द्सरे बहुत से व्यापारियों के साथ लवण समुद्र में यात्रा की। जब जहात्र समुद्र के वीच में पहुँच गया तो अकाल ही में मेघ की गर्जना होने लगी श्रीर भयंकर विजिलायाँ चमकने लगीं। इसके पश्चात् हाथ में तलवार लिए एक भयंकर रूप वाला पिशाच छनके सन्मुख श्राया भौर श्ररणक श्रावक से कहने लगा कि हे अरणक! तुमें अपने धर्म से विचलित होना इष्ट नहीं परन्तु में तुमे तेरे धर्म से विचलित कर्लंगा। तू श्रपने धर्म को छोड़ दे अन्यथा में तेरे जहाज को आकाश में उटा कर फिर समुद्र में पटक दूंगा जिससे तू मर कर आर्त श्रीर रौद्रध्यान करता हुआ दुर्गति को प्राप्त होगा।

पिशाच के उपरोक्त वचनों को सुन कर जहाज में वैठे हुए दूसरे लोग वहुत ववराये और इन्द्र, वैश्रमण, दुर्गा आदि देवों की अनेक प्रकार की मान्यताएं करने लगे किन्तु अरणक श्रावक किश्चिन्मात्र भी घवराया नहीं और न विचलित ही हुआ। प्रत्युत अपने वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन करके सागारी संथारा करके धर्म ध्यान करता हुआ शान्तचित्त से वैठ गया। इस प्रकार निश्चल वैठे हुए अरणक श्रावक को देख कर वह पिशाच अनेक प्रकार के भयोत्पादक वचन कहने लगा। अरणक को विचलित न होते देख पिशाच उस जहाज को दो आंगुलियों से उठा कर आकाश

में वहुत ऊंचा ले गया और अरणक श्रावक से फिर इसी प्रकार कहने लगा कि तू अपने धर्म को छोड़ दे। किन्तु वह अपने धर्म से किञ्चित् भी चलायमान नहीं हुआ। अरणक श्रावक को इस प्रकार अपने धर्म में हड़ देख कर वह पिशाच शान्त होगया। अपना असली देवस्वरूप धारण करके वह अरणक श्रावक के सामने हाथ जोड़ कर उपस्थित हुआ और फहने लगा कि— पूज्य! आप धन्य हैं। आपका जन्म सफल है। आज देवसभा के अन्दर शक्रेन्द्र ने आपकी धार्मिक हड़ता की प्रशंसा की कि जीवाजीवादिक नव तत्त्व का ज्ञाता अरणक श्रावक अपने धर्म के विषय में इतना हड़ है कि उसको देव दानव भी निर्श्रन्थ प्रवचन से विचलित करने में और समिकत से अष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। मुक्ते शक्रेन्द्र के वचनों पर विश्वास नहीं आया। अतः में आपकी धार्मिक हड़ता की परीचा करने के लिए यहाँ आया था।

''देवानुपिय! जिस तरह शक्तेन्द्र ने आपकी प्रशंसाकी थी वास्तव मे आप वैसे ही हैं। मैंने जो आपको कष्ट दिया उसके लिए आपसे चमा चाहता हूँ। मेरे अपराध को आप चमा करें।'' इस प्रकार वह अपने अपराध की चमा याचना करके अरणक श्रावक की सेवा में कुण्डलों की जोड़ी रख कर अपने स्थान को चला गया। अपने आप को उपसर्ग रहित समक्त कर अरणक श्रावक ने काउसग्ग खोला और सागारी संथारे को पार लिया। इसके वाद वे अरणक आदि सभी नौर्वाणक दिच्छा दिशा में स्थित मिथिला नगरी के अन्दर आये। अरणक ने राजा कुम्भ को वहुत सा द्रव्य और एक कुण्डल जोड़ी भेट की। राजा कुम्भ को वह कुण्डल जोड़ी यहुत पसन्द आई और उसी समय मिल्लकुँवरी को खुला कर उसे पहना दी। अरणक आदि च्यापारियों का वहुत आदर सत्कार किया और उनका राज्य महसूल माफ कर दिया। व्यापारियों ने अपना माल बेचा और वहाँ से नया माल खरीद कर जहाज में भर लिया। सम्रद्र यात्रा करते हुए वे चम्पा नगरी पहुँचे। वहाँ के राजा चन्द्रछाय के पूछने पर उन व्यापारियों ने मिल्लकुँवरी के रूप लावण्य का वर्णन किया। उसे मुन कर चन्द्रछाय राजा ने अपना द्त कुम्भ राजा के पास भेजा कि मिल्लकुँवरी का विवाह उसके साथ कर दे।

कुणाल देश में श्रावस्ती नगरी थी। वहाँ रूपी नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम धारिणी और पुत्री का नाम सुवाहुकुमारी था। एक समय राजा ने वही धूमधाम से सुवाहु कुमारी का स्नान महोत्सव मनाया। राजा ने अपने मंत्री वर्षधर से पूछा कि इससे पहिले तुमने कहीं ऐसा स्नान महोत्सव देखा है ? मन्त्री ने उत्तर दिया- मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री मिल्ल-कुंवरी का स्नान महोत्सव देखा था। यह उसके लाखवें अंश को भी प्राप्त नहीं होता है।

मन्त्री द्वारा की गई मिल्लकुंवरी के रूप लावण्य की प्रशंसा को सुन कर राजा उसे प्राप्त करने के लिये आतुर होगया। तत्काल एक द्त को बुला कर राजा ने उसे मिथिला भेजा और मिल्लकुंवरी की मांगणी (याचना) की। द्त मिथिला के लिए रवाना होगया।

एक समय मिल्लकुंवरी के कानों के दिन्य कुण्डलों की सिन्ध खुल गई। राजा कुम्भ ने शहर के सारे सुनारों को बुलाया और उन टूटे हुए कुण्डलों की सिन्ध जोड़ने के लिये कहा। सुनारों ने बहुत पयत्न किया किन्तु वे कुण्डलों की सिन्ध नहीं जोड़ सके। राजा के पास आकर वे कहने लगे— राजन ! यदि आप आजा दें तो हम नये कुण्डल वना सकते हैं किन्तु इन टूटे हुए कुण्डलों की सिन्ध जोड़ने में असमर्थ हैं। सुनारों की वात सुन कर राजा कुपित हो गया। उसने सुनारों को अपने राज्य से निकल जाने की आजा दे दी। वे सव सुनार मिथिखा से निकल कर वाराणसीनगरीमें आये। वहाँ के राजा शंख के पास जाकर वाराणसी में रहने की आज्ञा मांगी। राजा ने उनसे देशनिकाला देने का कारण पूछा। सुनारों ने सारा वृत्तान्त कहा और मिल्लकुंवरी के रूप लावण्य की प्रशंसा की। उसे सुन कर मिल्लकुंवरी के साथ विवाह करने की इच्छा से राजा शंख ने एक द्त मिथिला भेजा।

मिथिला के राजा कुम्भ के पुत्रका नाम मल्लदिन्न था। वह युव-राज था। एक समय शहर के सब चित्रकारों को बुला कर मल्लदिन्न कुमार ने अपने सभाभवन को चित्रित करने की आज्ञा दी। चित्र-कारों ने राजकुमार की आज्ञा स्वीकार कर अपना काम शुरू कर दिया।

उन सव चित्रकारों में एक चित्रकार को ऐसी लब्धि थी कि किसी भी पदार्थ का एक अवयव देख कर सारे का ह्वह चित्र वना सकता था। एक समय महल में बैठी हुई मल्लिइंवरी के पैर का अंगुठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया। उसने लब्धि के प्रभाव से मिल्लिफुँवरी का ह्वह चित्र सभाभवन में चित्रित कर दिया। जव सभाभवन पूरा चित्रित होगया तो राजकुमार उसे देखने के लिये आया।विविध प्रकार के चित्रों को देख कर वह वहुत प्रसन्न हुआ। आगे वढ़ने पर उसने अपनी वड़ी वहिन मल्लिकुंवरी का चित्र देखा। उसे देख कर वह उस चित्रकार पर क्रुपित होगया। उसने इस चित्रकार को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। वह चित्रकार मिथिला से निकल कर हस्तिनापुर में आया। वहाँ के राजा अदीनशत्रु के पास जाकर उसने वहाँ रहने की आज्ञा मॉगी। राजा के पूछने पर चित्रकार ने अपना सारा द्यान्त कहा और मिल्लकुंवरी का चित्र उसे वताया। चित्र को देख कर राजा उस पर मोहित होगया । मल्लिकुँवरी के साथ विवाह करने की इच्छा से राजा ने अपना एक द्त मिथिला को भेजा।

एक समय चोत्ता नाम की परिव्राजिका मिथिला नगरी में आई । मल्लिकुंवरी के पास भाकर शुचि धर्म का उपदेश देने लगी । उसने वतलाया कि हमारे धर्मानुसार भपवित्र वस्तु की शुद्धि जल और मिट्टी द्वारा होती है। मिल्लकुंवरी ने फहा-परिवाणिके! रुधिर से लिप्त वस्त्र को रुभिर से धोने पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती दै ? परित्राजिका ने कहा– नहीं । मल्लिकुंवरी ने कहा–इसी वकार हिंसा से हिंसा की (पाप स्थानों की) शुद्धि नहीं हो सकती। मल्लि-कुंवरी का युक्ति पूर्ण वचन धुन कर चोत्ता परिवाजिका निरू-त्तर हो गई। मल्लिकुँवरी की दासियों ने उसका उपहास किया। इससे क्रोधित होकर चोत्ता परिवाजिका वहाँ से निकल गई। वह कम्पिलपुर के राजा जितशत्रु के अन्तः पुर में गई। राजा ने उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात् राजा ने उससे पूछा परिवाजिके! तुम बहुत जगह घूमती हो।मेरे जैसा अन्तःपुर तुम ने कहीं देखा है ? परित्राणिका ने कहा-राजन् ! आप कूपमण्हक प्रतीत होते हैं । मैंने मिथिला के राजा कुम्भ की पुत्री मल्लिकुंवरी को देखा है। वह देवकन्या के समान सुन्दर है। आपका सारा अन्तः-पुर उसके पैर के श्रंगूठे की शोभा को भी प्राप्त नहीं हो सकता।

मिल्लकुँवरी के रूप लावण्य की पशंसा सुन कर राजा जितशत्रु ने अपना एक द्त राजा कुम्भ के पास मिथिला भेजा और मिल्ल-कुँवरी की मांगणी (याचना) की।

छहों राजाझों के दूत एक साथ मिथिला में पहुँचे और अपने ध्रपने राजा का सन्देश कुम्भ राजा को कह सुनाया। एक कन्या के लिए छ: राजाओं की मांगणी देख कर कुम्भ राजा को कोध आगया।दूतों का श्रपमान करके उन्हें अपने नगर से वाहर निकाल दिया। श्रपमानित होकर दूत वापिस चले गये। उन्होंने जाकर सारा दत्तान्त अपने श्रपने राजा से कहा। इससे वे छहों राजा

कुपित हुए और भपनी अपनी सेना सजा कर राजा कुम्भ के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस हत्तान्त को सुन कर राजा क्रम्भ घवराया। मल्लिकुँवरी ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा कि श्राप घंबराइये नहीं। मैं सब को समभा दूंगी। आप सब राजाओं के पास पृथक् पृथक् द्त भेज दीजिए कि शाम को तुम मोइन घरमें चले त्राश्रो। मैं तुम्हें मिल्लिकुंवरी दूँगा। राजा कुम्भ ने ऐसा ही किया। पृथक् पृथक् द्वार से वे छहीं राजा शाम को मोहन घर में आगये। मिल्लकुँवरी ने पहले से मोहन घर में अपने आकार वाली सोने की पुतली वना रखी थी जिसमें ऊपर के छिद्र से पतिदिन भोजन का एक एक ग्रास डाला था। उस सुर्वण की पुतली को देख कर वे छहों राजा उसे साजात् मिल्लकुंवरी समभ कर उसपर मोहित होगये। इसी समय मिल्लक्विरी ने उस पुतली के दक्कन को उघाड़ दिया जिससे उसमें डाले हुए अन की अत्यन्त दुर्गन्ध बाहर निकली। उस दुर्गन्ध को न सह सकने के कारण वे छहीं राजा पराङ्मुख होकर बैठ गये। इस अवसर को उपयुक्त समभ कर मल्लिकुंवरी ने उनको शरीर की अशुचिता वतलाते हुए धर्मोपदेश दिया और श्रपने पूर्वभव का द्वसान्त कहा जिसे सुन कर उन छहीं राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। छहाँ राजाओं ने अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर भगवान् मल्लिनाथ के साथ प्रव्रज्या अङ्गीकार फर ली। वर्षीदान देने के पश्चात् भगवान् मिल्लाग्य ने पौप शुक्ला एकादशी को पातःकाल दीचा ली और दूसरे पहर में उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।

भगवान् मिल्लानाथ के २८ गण थे श्रीर २८ ही गणधर थे। चालील हजार साधु, पचपन हजार साध्वियाँ,एक लाख चौरासी हजार श्रावक,तीन लाख पैंसठ हजार श्राविकाएं थीं।६०० चोदह पूर्वधारी साधु,दो हजार अवधिज्ञानी,३२००केवलज्ञानी,३५०० वैक्रियक लब्धिधारी,८०० मनःपर्ययज्ञानी, १४००वादी,२००० भ्रनुत्तर विमानवासी हुए।

भगवान् मिल्लाग्य को केवलज्ञान होने के दो वर्ष वाद उनके शासन में से जीव मोच्न जाने लगे और उनके निर्वाण के पश्चात् वीस पाट तक जीव मोच्न में जाते रहे। भगवान् मिल्लाग्य का शरीर उन्नीस धनुष ऊंचा था, शरीर का वर्ण प्रियंग्र समान नीला था।

केवलज्ञान होने पर वे धर्मोपदेश करते हुए और अनेक भव्य-प्राणियों का उद्धार करते हुए विचरते रहे। भगवान मिल्लाश सौ वर्ष तक गृहस्थावास (अबस्थावस्था) में रहे।सौ वर्ष कम पच-पन हजार वर्ष अमण पर्याय और केवल पर्याय का पालन कर ग्रीष्म ऋतु में समेदशिखर पर्वत पर पधारे और पादपोपगमन संथारा किया। उनके साथ पाँच सौ साधुआं और पाँच सौ साध्वआं ने भी संथारा किया। चैत्र शुक्ला चौथ के दिन अर्धरात्रि के समय भरणी नक्तत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर वेदनीय, आयुष्य नाम,गोत्र इन चार अधाती कर्मों का नाशकर भगवान् मिल्लाथ मोत्त पधार गये।

# (६) जिनपाल ऋौर जिनरत्त की कथा

नवां 'माकंदी ज्ञात ' अध्ययन – काम भोगों में लिप्त रहने वाले पुरुष को दुःख की प्राप्ति होती है और काम भोगों से विरक्त पुरुष को सुख की प्राप्ति होती है। इस विषय की पृष्टि के लिए इस अध्ययन में जिनपाल और जिनरत्त का दृष्टान्त दिया गया है।

चस्पा नगरी में मार्कदी नाम का सार्थवाह रहता था। उसके जिनपाल और जिनरच नाम के दो पुत्र थे। उन दोनों भाइयों ने ग्यारह वक्त लवण समुद्र में यात्रा कर व्यापार द्वारा वहुत सा द्रव्य उपार्जन किया था। माता पिता के मना करने पर भी वे दोनों लवण समुद्र में वारहवीं वक्त यात्रा करने के लिए रवाना हुए। जव जहाज समुद्र के वीच में पहुँचा तो तूफान से नष्ट हो गया। जहाज का टूटा हुआ एक पाटिया उन दोनों भाइयों के हाथ लग गया। जिस पर बैठ कर तैरते हुए वे दोनों रत्नद्वीप में जा पहुँचे। उस द्वीप की स्वामिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा। वह उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरे साथ कामभोग भोगते हुए यहीं रहो अन्यथा मैं तुम्हें मार दूँगी। इस प्रकार उस देवी के भयप्रद वचनों को सुन कर उन्होंने उसकी वात स्वीकार कर ली श्रीर उसके साथ कामभोग भोगते हुए रहने लगे।

एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव ने रयणा देवी को लवण समुद्र की इक्षीस वार परिक्रमा करके तृण, पर्ण, काष्ठ,कचरा,अशुचि भादि को साफ करने की श्राज्ञा दी। तव उस देवी ने उन दोनों भाइयों को कहा-देवानुप्रियो! मैं वाषिस लौट कर ष्याऊँ तव तक तुम यहीं पर झानन्द पूर्वक रहो । यदि इच्छा हो तो पूर्व, पश्चिम श्रौर उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाना किन्त दित्तिण दिशा के वन खण्ड (वगीचे) में मत जाना। वहाँ पर एक भयंकर विषभारी सर्प रहता है वह तुम्हारा विनाश कर डालेगा। ऐसा कह कर देवी चली गई। वे दोनों भाई पूर्व,पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाने के वाद दित्ताण दिशा के वनखण्ड में भी गये। उसमें ऋत्यन्त दुर्गन्ध आ रहीथी। उसके अन्दर जाकर देखा कि सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और एक पुरुप शूली पर लटक रहा है। यह हाल देख कर वेदोनों भाई वहुत घवराये और शूली पर तटकते हुए उस पुरुप से उसका द्यान्त पूछा। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह जहाज के टूट जाने से यहाँ आ पहुँ चा था। मैं काकन्दी नगरी का रहने वाला घोड़ों का न्यापारी हूँ। पहले यह देवी मेरे साथ काम भोग भोगती रही एक समय एक छोटे से अपराध के हो जाने पर कुपित होकर इस ने मुक्ते यह दंड दिया है। न मालूम यह देवी तुम्हें किस समय छौर किस ढंग से मार देगी । पहले भी कई मनुष्यों को मार कर यह हिंडुयों का ढेर कर रखा है।

शूली पर लटकते हुए पुरुष के उपरोक्त वचनों को सुन कर दोनों भाई वहुत भयभीत हुए और वहाँ से भाग निकलने का उपाय पूछने लगे। तव वह पुरुष कहने लगा कि पूर्व दिशा के वन-खण्ड में शैलक नाम का एक यत्त रहता है। उसकी पूजा करने से पसन होकर वह तुम्हें इस देवी के फन्दे से छुड़ा देगा। यह सुन कर वेदोनों भाई यत्त के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगे श्रौर उस देवी के फन्दे से छुढ़ाने की पार्थना करने लगे। उन पर पसन्न होकर यत्त कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा दुँगा। किन्तु मार्ग में वह देवी आकर अनेक प्रकार के हावभाव करके श्रमुकूल प्रतिकूल वचन कहती हुई परिषद्द उपसर्ग देगी। यदि तुम उसके कहने में आकर उसमें आसक्त हो जाश्रोगे तो मैं तुम्हें मार्ग में ही अपनी पीठ पर से फेंक द्गा। यत्त की इस शर्त को इन दोनों भाइयों ने स्वीकार किया। यन्न ने अश्व का रूप वनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्राकाश मार्ग से चला । इतने में वह देवी आ पहुँची । उनको वहाँ न देख कर अवधिज्ञान से शैलक यत्त की पीठ पर जाते हुए देखा। वह शीघ्र वहाँ आई श्रीर श्रनेक प्रकार से हावभाव पूर्वक श्रनुकृत प्रतिकूल वचन कहती हुई करुण विलाप करने लगी। जिनपाल ने उसके वचनों पर फोई ध्यान नहीं दिया किन्तु जिनरत्त उसके वचनों में फंस गया। वह उस पर मोहित होकर प्रेम के साथ रयणा देवी को देखने लगा। जिससे उस यत्त ने अपनी पीठ पर से फेंक दिया। नीचे गिरते हुए जिनरच को उस देवी ने शूली में पिरो दिया

[ ] }

और बहुत कष्ट देकर उसे प्राण रहित करके समुद्र में डाल दिया। जिनपाल देवी के बचनों में नहीं फंसा इसलिए यत्त ने उसको धानन्द पूर्वक चम्पा नगरी में पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिन-पाल ध्यपने माता पिता से मिला। कई वर्षों तक सांसारिक सुख भोग कर प्रवच्या अङ्गीकार की। कई वर्षों तक संयम का पालन कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ का आयुष्य पूरा कर महा-विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

अन्त में अगण भगवान पहावीर स्वामी ने अपने मुनियों को सम्वोधित कर फरमाया कि— अयणो ! जो प्राणी छोड़े हुए काम भोगों की फिर से इच्छा नहीं करते वे जिनपाल की तरह शीघ्र ही संसार रूपी सम्रुद्र को पार कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं और जो प्राणी रयणा देवी सरीखी अविरित में फंस कर काम भोगों में आसक्त हो जाते हैं वे जिनरच फी तरह संसार रूपी सम्रुद्र में पढ़ कर अनन्त काल तक जन्म मरण के दु:खों का अञ्चभव करते हुए परिश्रमण करते हैं। ऐसा समभ कर मुमुच आत्माओं को काम भोगों से निवृत्ति करनी चाहिए।

#### (१०) चन्द्रमा का दृष्टान्त

दसवां 'चन्द्र ज्ञात' अध्ययन-प्रमादी जीवों के गुणों की हानि भीर श्रममादी जीवों के गुणों की दृद्धि होती है। यह वताने के लिए गौतम स्वामी द्वारा किये गये प्रश्न के पत्तर में अमण भगवान् महावीर स्वामी ने चन्द्रमा का दृष्टान्त दिया। यथा-

पूर्णिमा के चन्द्रमा की अपेत्ता कृष्ण पत्त की प्रतिपदा का चन्द्रमा हीन होता है। उसकी अपेत्ता द्वितीया का चन्द्रमा और हीन होता है। इस प्रकार क्रमशः हीनता को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को सब प्रकार से हीन होजाता है अर्थात् अमावस्या का चन्द्रमा सर्वथा पकाश शून्य हो जाता है।

इसी मकार जो साधु त्रमा मार्दव आदि तथा ब्रह्मचर्घ्य के गुणों में शिथिलता को माप्त होता जाता है वह अन्त में ब्रह्मचर्घ्य आदि के गुणों से सर्वथा अष्ट होजाता है।

जिस प्रकार स्मावस्या के चन्द्रमा की श्रपेता शुक्ल पत्न की मितपदा का चन्द्रमा प्रकाश में कुछ स्थिक होता है। मितपदा की अपेता द्वितीया का चन्द्रमा श्रौर विशेष प्रकाशमान होता है। इस तरह क्रमश: बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को अखण्ड श्रौर पूर्ण प्रकाश-मान वन जाता है।

इसी पकार जो साधु अपमादी वन कर अपने ज्ञमा आदिक यावत् ब्रह्मचर्य्य के गुणों को बढ़ाता है वह धन्त में जाकर सम्पूर्ण आत्मिक गुणों से युक्त हो जाता है और मोज्ञ को प्राप्त कर लेता है।

#### (११) दावद्रव रुत्त का दृष्टान्त

ग्यारहवां 'दावद्रव ज्ञात' अध्ययन - धर्म सम्बन्धी मार्ग की आराधना करने वाले को सुख की प्राप्ति भौर विराधना करने वाले को दुःख की प्राप्ति होती है। इसिलए इस भध्ययन में दावद्रव दुत्त का दृष्टान्त दिया गया है।

समुद्र के किनारे 'दावद्रव' नाम के एक तरह के इन होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र की हवा लगने से मुरभा जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो द्वीप की हवा लगने से मुरभा कर सूख जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो द्वीप और समुद्र दोनों की हवा से नहीं सुखते और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों की हवा न सह सकने के कारण सुख जाते हैं। इस दृष्टान्त के मनुसार साधुओं की चतुंभें की बतलाई गई है। यथा—

कुछ साधु ऐसे होते हैं जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका

रूप खतीर्थिकों के कठोर वचनों को सहन कर लेते हैं परन्तु अन्य तीर्थिकों के वचनों को सहन नहीं करते। ऐसे साधु देशविराधक कहलाते हैं। जो साधु अन्य तीर्थिकों के तथा गृहस्थों के कहे हुए कठोर वचनों को सहन करते हैं किन्तु खतीर्थिकों के कठोर वचनों को सहन नहीं करते वे देश आराभक कहलाते हैं। जो साधु ख-तीर्थिक और अन्य तीर्थिक किसी के भी कठोर वचनों को सहन नहीं करते वे सर्वविराधक कहे जाते हैं। जो साधु खतीर्थिक और अन्य तीर्थिक दोनों के कठोर वचनों को समभाव से सहन करते हैं वे सर्व आराधक कहे जाते हैं।

उपरोक्त दृष्टान्त देकर यह वतलाया गया है कि जीवों को भाराधक वनना चाहिए, विराधक नहीं। आराधक बनने से ही जीव का कल्याण होता है।

# (१२) पुद्गलों के शुभाशुभ परिणाम

वारहवाँ 'उदक ज्ञात' अध्ययन—स्वभाव से मिलन चित्त वाले भी भव्य प्राणी सद्गुरु की सेवा से चारित्र के आराधक बन जाते हैं। पुद्गल किस प्रकार शुभाशुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं इस वात को बतलाने के लिए इस अध्ययन में जल का रष्टान्त दिया गया है।

चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। इसके सुबुद्धि नामक मन्त्री था। वह जीवाजीवादि नव तत्त्वों का जानकार श्रावक था। एक समय भोजन करने के पश्चात् राजा ने इस भोजन के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श भादि की बहुत तारीफ की। राज परिवार ने भी राजा के कथन का अनुमोदन किया किन्तु सुबुद्धि मन्त्री उस समय मीन रहा। तब राजा ने इससे इसका कारण पूछा तो मन्त्री ने जवाब दिया कि इसमें तारीफ की क्या बात है? प्रयोग विशेष से शुभ पुद्रत्त श्रश्चभ भौर श्रशुभ पुद्रत्त शुभ रूप से परि-णत हो सकते हैं। राजा ने मन्त्री के इन वचनों को सत्य नहीं माना।

एक समय सुबुद्धि मन्त्री के साथ राजा बाहर घूमने गया। नगर के वाहर एक खाई के श्रति दुर्गनिधत जल को देख कर राजा ने उस जल की निन्दा की । दूसरे लोगों ने भी राजा के कथन का समर्थन किया। मन्त्री को मौन देख कर राजा ने इसका कारण पूछा। मन्त्री ने वही पूर्वोक्त जवाब दिया। राजा ने मन्त्री के कथन को सत्य नहीं माना। अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए और राजा को तत्त्व का ज्ञान कराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई से जल मंगाया और एक भच्छे वर्तन में डाला। फिर अनेक प्रयोग करके इस जलको शुद्ध और श्रति सुगन्धित बनाया। जलरत्तक के साथ उस जल को राजा के पास भेजा। उस जल को पीकर राजा बहुत खुश हुआ और जलरचक से पूछा कि यह जल कहाँ से आया १ उसने उत्तर दिया कि सुचुद्धि मन्त्री ने मुफोयह जल दिया है। तब राजा ने मन्त्री से पूछा। मन्त्री ने जवाब दिया कि यह जल उसी खाई का है। पयोग करके मैंने इसको इतना श्रेष्ठ और सुगन्धित बनाया है। राजा को मन्त्री के वचनों पर विश्वास आगर्या। उसने मन्त्री से धर्म का तत्त्व पूछा। मन्त्री ने राजा को धर्मका तत्त्व बड़ी ख्वी से समभाया। कुछ समय पथात् राजा और मन्त्री होनों को संसार से विरक्ति हो गई और दोनों ने प्रवज्या श्रङ्गीफार कर ली। ग्यारह श्रङ्ग का ज्ञान पढ़ा और बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध, बुद्ध यावत मुक्त हुए।

जल के दृष्टान्त का श्रभिपाय यह है कि खाई के पानी की तरह पापी जीव भी सद्गुरु की संगति करने से अपना श्रात्म कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं।

#### (१३) नन्द मिणयार की कथा

तेरहवाँ दर्दुर ज्ञात श्रध्ययन-सद्गुरु के श्रभाव से तप, नियम, व्रत,पच्चक्खाण श्रादि गुणों की हानि होती है।इस बात को बतलाने के लिए दर्दुर (मेंडक) का दृष्टान्त दिया गया है।

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर राजगृह नगर में पथारे। उस समय दर्दुर नाम का देव सूर्याभ देव के समान नाटचिविधि दिखला कर और भगवान् को वन्दना नमस्कार करके वापिस अपने स्थान को चला गया। उसकी ऋद्धि के वारे में गौतम स्वामी ने पक्ष पूछा। तब भगवान् ने उसका पूर्वभव फरमाया-

राजगृह नगर में नन्द नाम का मणियार रहता था। उपदेश सन कर वह आवक वन गया। आवक बनने के वाद वहुत समय तक साधुओं का समागम नहीं होने से तथा मिध्यात्वियों का परिचय होते रहने से वह मिथ्यत्वी वन गया। एक समय ग्रीष्म ऋत में तेला करके वह पौषधवत कर रहा था। उस समय तृषा का परिषद्द उत्पन्न हुआ जिससे उसकी यह भावना होगई कि जो लोग कुत्रा, वावड़ी श्रादि खुदवात हैं श्रीर जहाँ झनेक प्यासे आदमी पानी पीकर अपनी प्यास बुभाते हैं वे लोग धन्य हैं। श्रतः मुभ्ते भी ऐसा ही करना श्रेष्ट है। पातःकाल पारणा करने के बाद राजा की आज्ञा लेकर नगर के बाहर एक विशाल वावड़ी खुदवाई और बाग, वगीचे, चित्रशाला, भोजनशाला, वैद्यक्शाला त्रवड्डार सभा आदि वनवाई। उनका उपयोग नगर के सवलोग करने लगे और नन्द मणियार की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सून कर वह अत्यन्त प्रसन्न होने लगा। उसका यन दिन रात वावड़ी में रहने लगा। वह उसी में आसक्त होगया। एक समय नन्द मिएयार के शरीर में श्वास, खांसी, कोढ़ आदि सोलह

रोग उत्पन्न हुए। चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण वैद्यों ने अनेक तरह से चिकित्सा की किन्तु उनमें से एक भी रोगशान्त नहीं हुआ। श्चन्त में आर्त्तध्यान ध्याते हुए उसने तिर्यश्च गति का आयुष्य वाँभा तथा मर कर मूर्च्छा के कारण उसी बावड़ी में मेंढक रूप से उत्पन्न हुआ। उस बावड़ी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के मुख से नन्द मणियार की मशंसा छन कर उस मेंढ़क को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने पूर्व भव के कार्य का स्मरण किया। मिथ्यात्व का पश्चात्ताप करके मेंद्रक के भव में भी उसने आवक वत अङ्गीकार किये और धर्म ध्यान की भावना भाते हुए रहने लगा। एक समय मेरा (भगवान महा-वीर स्वामी का) त्रागमन राजगृह में हुआ, उस समय पानी भरने के लिए वावड़ी पर गई हुई स्त्रियों के मुख से इस बात को सुन कर वह मेंढक युक्ते वन्दना करने के लिए बाहर निकला। रास्ते में मभे वन्दना फरने के लिए आते हुए श्रेणिक राजा के घोड़े के पैर नीचे दव कर वह मेंढ़क घायल हो गया। उसी समय रास्ते के एक तरफ जाकर उसने वहीं से मुक्ते वन्दना नमस्कार कर संले-खना संथारा किया। शुभ ध्यान धरता हुआ वहाँ से मर कर सौधर्म देवलोक में दर्दरावतंसक विमान में दर्दर नाम का देव हुआ है। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और प्रव्रज्या श्रङ्गीकार कर मोच में जायगा।

इस दृष्टान्त का अभिपाय यह है कि समिकत आदि गुणों को प्राप्त कर लेने पर भी यदि प्राणियों को श्रेष्ट साधुमों की संगति न मिले तो नन्द मणियार की तरह गुणों की हानि हो जाती है। अतः भव्य प्राणियों को साधु समागम का लाभ सदा लेते रहना चाहिए।

# (१४) तेतली पुत्र की कथा

चौदहवां 'तेतली ज्ञात' अध्ययन- धर्म की अनुकूल सामग्री मिलने से ही धर्मकी प्राप्ति होती है। इस वात को वतलाने के लिए इस अध्ययन में तेतली पुत्र नाम के मन्त्री का दृष्टान्त दिया गया है।

तेतलीपुर नगर में कनकरथ राजा राज्य करताथा। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। तेतली पुत्र नाम का मन्त्री था। वह राजनीति में अति निपुण था। उसकी स्त्री का नाम पोष्टिला था। कनकरथ राजा राज्य में अत्यन्त आसक्त एवं गृद्ध होने के कारण अपने उत्पन्न होने वाले सब पुत्रों के अक्षों को विकृत करके उनको राज्य पद के अयोग्य बना देता था। इस पात से रानी अति दुःखित थी। एक समय उसने अपने मन्त्री से सलाह की और उत्पन्न हुए एक पुत्र को गृप्त रूप से तत्काल मन्त्री के घर पहुँचा दिया। मन्त्री के घर वह आनन्द पूर्वक बढ़ने लगा। उसका नाम कनकथ्वज रला गया। वह कलाओं में निपुण होकर यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ।

तेतली पुत्र मन्त्री अपनी पोहिला भार्या के साथ आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता था किन्तु किसी कारण से कुछ समय के पश्चात् वह पोहिला तेतलीपुत्र को अभिय और श्रानष्टकारी होगई। वह उसका नाम सुनने से भी घृणा करने लगा। यह देख पोहिला श्रात दु: खित होकर श्रार्चध्यान करने लगी। तब तेतलीपुत्र ने उस से कहा कि तू श्रार्चध्यान मत कर। मेरी दानशाला में चली जा। वहाँ अमणा माहणों को विपुल अशन पान आदि देती हुई श्रानन्द पूर्वक रह। पोहिला वैसा ही करने लगी।

एक समय सुत्रता नाम की आयी अपनी शिष्य मण्हली सहित वहाँ आई। भित्ता के लिए आती हुई दो आयी ओं को देख पोट्टिला ने अपने आसन से उठ कर इन्हें वन्दना नमस्कार किया और आदर पूर्वक आहार पानी वहराया। फिर पोहिला उनसे पूछने लगी कि कृपा कर मुभे कोई ऐसी दवा, चूर्णपोग या मन्त्र वगैरह वताओ जिससे मैं फिर तेतलीपुत्र को पिप एवं इष्ट बन जाऊँ ? पोहिला के इन वचनों को सुन कर उन आर्याओं ने दोंनों हाथों से अपने दोनों कान बन्द कर लिए और कहने लगीं कि ऐसी दवा या मन्त्र तन्त्र वताना तो द्र रहा हमें ऐसे वचनों को सुनना भी योग्य नहीं क्यों कि हम तो पूर्ण ब्रह्मचर्य्य को पासने वाली आर्याएं हैं। हम तुभे केवली प्ररूपित धर्म कह सकती हैं।

उन आर्थाओं के पास से केवली प्ररूपित धर्म को सुन कर पोहिला ने श्राविका के व्रत अङ्गीकार किये और धर्मकार्थ में प्रवृत्त हुई। कुछ समय पश्चात् पोहिला ने सुव्रता आर्था के पास दीना लेने के लिए तेतली पुत्र से आज्ञा मांगी। तेतली पुत्र ने कहा— 'चारित्र पालन करके जब तुम स्वर्ग में जाओ तब वहाँ से आकर मुक्ते केवली प्ररूपित धर्म का उपदेश देकर धर्म मार्ग में प्रवृत्त करो तो मैं तुम्हें आज्ञा दे सकता हूँ।' पोहिला ने इस बात को स्वीकार किया और तेतली पुत्र की आज्ञा लेकर सुव्रता आर्था के पास दीना ले ली। बहुत वर्षों तक दीना पाल कर काल करके देवलोक में उत्पन्न हुई।

इधर राजा कनकरथ की मृत्यु होगई तब गुप्त रखे हुए कनक-ध्वज कुमार को राजगद्दी पर विद्याया। राजा कनकध्वज अपनी माता पद्मावती रानी के कहने से तेतलीपुत्र मन्त्री का बहुत आदर सस्कार करने लगा तथा वेतन आदि में दृद्धि कर दी। इससे तेतली-पुत्र मन्त्री काषभोगों में अभिक गृद्ध षवं आसक्त होगया। पोष्टिल देव ने तेतलीपुत्र को धर्म का बोध दिया किन्तु उसे धर्म की ओर रुचि न हुई। तब पोष्टिल देव ने देवशक्ति से राजा कनकध्वज का मन फेर दिया जिससे वह तेतलीपुत्र का किसी मकार आदर सत्कार नहीं करने लगा और उससे विग्रुख होगया। तेतलीपुत्र वहुत मय- भीत हुआ और भात्मघात करने की इच्छा करने लगा। तव पोट्टिल देव ने उसे प्रतिवोध दिया। शुभ अध्यवसाय से तेतली पुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया और अपने पूर्वभव में ली हुई दीला आदि के द्यतान्त को जान कर उसने प्रवच्या ग्रहण की। कुछ समय पश्चात् उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न होगए। देवों ने दुन्दुभि वजा कर केवल ज्ञान महोत्सव किया। कनक ध्वज राजा भी वन्दना नमस्कार करने गया। तेतली पुत्र केवली ने धर्मक्या कही। धर्मकथा सुन कर राजा कनक ध्वज ने श्रावक वत अङ्गीकार किये। वहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तेतली पुत्र मोल में पधार गये।

#### (१५) नन्दीफल का दृष्टान्त

पन्द्रहवां 'नंदीफला ज्ञात' श्रध्ययन—वीतराग देव के उपदेश से विषय का त्याग और सत्य अर्थ की प्राप्ति होती है। उसके विना हो नहीं सकती। यह बतलाने के लिए इस श्रध्ययन में नन्दीफल का दृष्टान्त दिया गया है।

चम्पा नगरी में धन्ना सार्थवाह रहता था। एक समय वह महि-च्छत्रा नाम की नगरी में व्यापार करने के लिए जाने लगा। उस ने शहर में घोषणा करवाई कि जो कोई व्यापार के लिए मेरे साथ चलना चाहें वे चलें जिनके पास वस्त्र, पात्र, भाड़ा आदि नहीं है उनको वे सब चीज में दूंगा और अन्य सारी सुविधायें मैं दूंगा। इस घोषणा को सन कर बहुत से लोग धना सार्थ-वाह के साथ जाने को तय्यार हुए। कुछ दूर जाने पर एक मटनी पड़ी। धना सार्थवाह सब लोगों को सम्बोधित कर कहने लगा कि इस भटनी में फल फूल भौर पत्रों से युक्त बहुत से नन्दी हन हैं। उनके फल देखने में बड़े सुन्दर और मनोहर हैं, खाने में तत्काल स्वादिष्ट भी लगते हैं किन्तु उनका परिणाम दुःखदायी होता है भीर अकाल में जीवन से इाथ घोना पड़ता है।इसलिए तुम सब सोग नन्दी हुन के फलों को न खाना भीर यहाँ तक कि उनकी छाया में भी मत बैठना। द्सरे इन्तों के फला दीखने में तो सुन्दर नहीं हैं किन्तु चनका परिणामश्चन्दर है। चनका स्वेच्छानुसार चप्भोग कर सकते हो। ऐसा कर कर उन सब लोगों के साथ धन्ना सार्थवाह ने एस अटवी में प्रवेश किया। कितनेक लोगों ने घना सार्थवाह के कथनानुसार नन्दी इन्नों के फलों को नहीं खाया और उनकी द्याया से भी द्र रहे। इसिकाए तत्काल तो वे सुखी नहीं हुए किन्तु अन्त में बहुत सुखी हुए। कितनेक लोगों ने धन्ना सार्थवाह के वचनों पर विश्वास न करके नन्दी हत्तों के सुन्दर फलों को खाया श्रीर उनकी छाया में बैठ कर आनन्द उठाया। इससे तत्काल तो उन्हें सुख प्राप्त हुआ किन्तु पीछे उनका शरीर भयंकर विष स्रे न्याप्त होगया भौर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी तरह जो पुरुष नन्दी फलों के समान पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग करेंगे उनको मोच ग्रुख की प्राप्ति शोगी। जो लोग नन्दी हचों के समान इन्द्रियों के विषयसुख में आसक्त होवेंगे वे अनेक प्रकार के दुःल भोगते हुए संसार में परिश्रमण करेंगे।

इसके पश्चात् वह भन्ना सार्थवाह अहिच्छत्रा नगरी में गया। अपना माल बेच कर बहुत लाभ उठाया और वहाँ से वापिस माल भर कर चम्पा नगरी में आगया। बहुत वर्षों तक संसार मुख भोगने के पश्चात् धर्मघोष मुनि के पास दीचा प्ररणकी। प्रव्रज्या का पालन कर देवलोक में गया और वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोच पद पाप्त करेगा।

#### (१६) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन

सोलहर्वा 'अपरकङ्काज्ञात' अध्ययन-विषय सुख कितने दुःख-दायी होते हैं, इसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। विषय सुख को न भोगते हुए केवल उनकी इच्छा रखने मात्र से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसके लिए अपरकंका के राजा पद्मोत्तर का दृष्टान्त दिया गया है। इसमें द्रौपदी की कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है।

द्रौपदी का जीव पूर्वभव में चम्पा नगरी में नागश्री बाह्मणी था। एक वार उसने धर्मरुचि मुनि को मासखमण के पार्गों के दिन कड़ वे तुम्वे का शाक यहराया । उस शाक को लेकर धर्मरुचि अनगार अपने गुरु धर्मघोष मुनि के पास आये भौर आहार दिखलाया। उस शाफ को चरन फर गुरु ने कहा कि यह तो कड़वे तुम्वे का शाक है। एकान्त में जाकर इसको परठ दो। गुरु की आज्ञा लेकर पर्मरुचि एकान्त स्थान में आये। वहाँ आकर जमीन पर एक वूंद ढाली। शाक में घृतादि पदार्थ अच्छे दाले हुए ये इसलिए उस की सुगन्य से बहुत सी कीड़ियाँ उस बूंद पर आई श्रीर उसके जहर से मर गई। युनि ने सोचा एक वुँदे से इतनी कीड़ियाँ मर गई तो न जाने इस सारे शाक से कितने जीवों का नाश होगा? इस मकार की दियों पर अनुकम्पा करके उस सारे शाक को धर्म-रुचि अनगार स्वयं पी गये। इससे शारीर में प्रवल पीट़ा उत्पन्न हुई। इसी समय मुनि ने संथारा कर लिया। समाभि पूर्वक मरण प्राप्त कर वे सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में चत्पन होंगे भौर प्रवज्या ग्रह्ण कर मोत्तपद प्राप्त करेंगे।

धर्मरुचि मुनि को कड़वा तुम्बा बहराने आदि का सारा छत्तान्त

नागश्री के पति को मालूम हुआ। इससे वह अतिकुपित हुआ। तर्जना श्रीर ताड़ना पूर्वक उसने नागश्री को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे लोगों में भी उसकी बहुत हीलना और निन्दा हुई। दर दर भटकनी हुई नागश्री के शरीर में सोलह रोग उत्पन्न हुए। मर कर छठी नरक में उत्पन्न हुई। वहाँ से निकल कर मत्स्य(मञ्छ), सातवीं नरफ, मत्स्य, सातवीं नरक,मत्स्य,छठी नरफ, बरगादिक फे भव बीच में करती हुई पांचवीं नरक से पहली नरक तक, बादर पृथ्वीकाय आदि सव एकेन्द्रियों में लाखों भव करने के पश्चात् चम्पा नगरी में सागरदत्त सार्थवाह के सुकुमालिका नाम की पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। यौवन वय को प्राप्त होने पर जिनदत्त सार्थवाह के पुत्र सागर के साथ विवाह किया गया फिन्तु उसके शरीर का स्पर्शतल-वार जैसा उग्र श्रीर श्रिष्ट सरीखा उष्ण लगने के फारण सागर ने तत्काल उसका त्याग कर दिया और अपने घर चला गया। इससे सुक्कमालिका अति चिन्तित हुई। तव पिता ने उसको आश्वासन दिया भीर भ्रपनी दानशाला में उसे दान देने के लिए रख दिया।

प्क समय गोपालिका घार्या से धर्मोपदेश छुन कर उसे संसार से विरक्ति हो गई। उसने गोपालिका घार्या के पास मत्रज्या अङ्गी-कार कर ली। वह बेला तेला घादि तप करती हुई विचरने लगी। एक समय अपनी गुरुआनी की घाजा के विना ही शहर के वाहर उद्यान में जाकर सूर्य्य की घातापना लेने लगी। वहाँ उसने देव-दत्ता गणिका के साथ कीड़ा करते हुए पांच पुरुषों को देखा। यह देख कर छुकुमालिका आर्या ने नियाणा कर लिया कि यदि मेरी तपस्या का फल हो तो आगामी भव में मैं भी पांच पुरुपों की वल्लभा (प्रिया) वन् । इस मकार का नियाणा कर के चारित्र (संयम) में भी वह शिथिल होगई। घन्त में घर्षमास की संलेखना संथारा करके ईशान देवलोक में देवी रूप से उत्यन हुई। वहाँ से चव कर कांपिन्य नगर में द्रुपद राजा के यहाँ पुत्री रूप से चत्पन हुई। उसका नाम द्रौपदी रखा गया। यौवन वय को प्राप्त होने पर राजा द्रुपद ने द्रौपदी का खयंवर करवाया जिसमें द्रौपदी ने युधिष्टिर आदि पाँचों पाण्डवों को वर लिया अर्थात् पति रूप से स्वीकार कर लिया।

एक समय नारद ऋषि पाण्डनों के महल में आये। सब ने खड़े होकर ऋषि का आदर सत्कार किया किन्तु द्रौपदी में छनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे नारद जी को बुरा मालूम हुआ। उन्होंने धातकी खण्ड में अपरक क्का नगरी के राजा पद्मोत्तर के पास जाकर उसके सामने द्रौपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा की। पद्मोत्तर राजा ने देवता की सहायता से द्रौपदी का हरण करवा कर अपने अन्तः पुर में मंगवा लिया। महासती होने के कारण बह उसको वश में नहीं कर सका। कृष्ण वासुदेव के साथ पाँचों पाण्डव अपरक क्का नगरी में गये और युद्ध में पद्मोत्तर को पराजित करके द्रौपदी को वापिस ले आये। कई वर्षों तक गृहस्थावास में रह कर पाँचों पाण्डवों ने दीना ली और चारित्र पालन कर सिद्धपद को प्राप्त किया। द्रौपदी ने भी पत्र ज्या ग्रहण की, अनेक प्रकार की तपस्या करके वह ब्रह्मदेवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगी।

इस श्रध्ययन से यह शिक्ता मिलती है कि नागश्री ने मुनि को कड़ने तुम्ने का शाक नहराया जो महा सनर्थ का कारण हुआ और नारकी, तिर्यश्च आदि के भनों में उसे सनेक मकार के दुःख उठाने पड़े। सुकुमालिका के भन्न में नियाणा किया जिससे द्रौपदी के भन्न में उसको मोक्त की माप्ति नहीं हुई। इसलिए साधु साध्नी को किसी मकार का नियाणा नहीं करना चाहिये।

## (१७) ऋश्वों का दृष्टान्त

सतरहवाँ 'अश्वज्ञात' अध्ययन— इन्द्रियों को वश में न करने से अनर्थ की प्राप्ति होती है। यह वतलाने के लिए इस अध्ययन में अश्वों का दृष्टान्त दिया गया है।

हस्तिशीर्षनाम के नगर में कनककेतु नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में बहुत से ज्यापारी रहते थे। एक समय जहाज में माल भर कर वे समुद्र में यात्रा कर रहे थे। दिशा की भूल हो जाने से वे कालिक नाम के द्वीप में पहुँच गए। वहाँ मुवर्ण और रत्नों की खानें थीं और चत्तम जाति के अनेक प्रकार के विचित्र घोड़े थे। वे मनुष्यों की गन्ध सहन नहीं कर सकते थे इसिलए उन ज्यापारियों को देखते ही वे वहुत द्र भाग गए। सोने और रत्नों से जहाज को भर कर वे ज्यापारी वापिस अपने नगर में आगए।

वहाँ के राजा कनक केतु के पूछने पर उन न्यापारियों ने आश्चर्य-कारक उन घोड़ों की हकी कत कही। राजा ने उन घोड़ों को अपने यहाँ मंगाने की इच्छा से उन न्यापारियों के साथ अपने नौकरों को भेजा। वे नौकर अपने साथ वहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ लेते गए और घोड़ों के रहने के स्थान पर उन सुगन्धित चीजों को विखेर दिया और स्वयं खिप कर एकान्त में नैंड गए। इसके बाद घूमते फिरते वे घोड़े वहाँ भाए। उनमें से कितनेक घोड़े उन सुगन्धित पदार्थों में आसक्त हो गए और कितनेक घोड़े उनमें आसक्त न होते हुए द्र चले गए। जो घोड़े उन सुगन्धित पदार्थों में आसक्त होगए उनको उन नौकरों ने पकड़ लिया और हस्तिशीर्ष नगर में राजा के पास ले आए। राजा ने अश्वशिक्तकों के पास रख कर उन घोड़ों को नाचना कूदना आदि सिखा कर विनीत वनाया। यह दृष्टान्त देकर साधु साध्वयों को उपदेश दिया गया है कि जो इन्द्रियों के विषय में आसक्त होकर रस लोलुप वन जायेंगे वे उन आसक्त घोड़ों की तरह दुखी होंगे और पराधीनपने से दुःख भोगेंगे। जो घोड़े उन पदार्थों में आसक्त नहीं हुए वे स्वतन्त्रता पूर्वक जंगल में आनन्द से रहे। इसी प्रकार जो साधु साध्वी इन्द्रियों के विषय में आसक्त नहीं होते वे इस लोक में सुखी होते हैं और अन्त में मोक्त सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिये इन्द्रियों के विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए।

## (१८) सुंसुमा श्रोर चिलातीपुत्र की कथा

श्रवारहवाँ सुंसमा ज्ञात श्रध्ययन— लोभ से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसके लिए इस अध्ययन में सुंसुमा का दृष्टान्त दिया है।

राजगृह नगर में धन्ना नाम का एक सार्थवाह रहता था। उसके भद्रा नाम की भार्या थी जिससे पाँच पुत्र और छुंग्रमा नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। चिलात नाम का दासपुत्र उस लद्की को खेलाया करता था। किन्तु साथ खेलने वाले द्सरे बच्चों को वह अनेक मकार से दुःख देता था। वे अपने माता पिता से इसकी शिकायत करते थे। इन वातों को जान कर भन्ना सार्थवाह ने उसे अपने घर से निकाल दिया। स्वज्छन्द वन कर वह चिलात सातों व्यसनों में आसक्त होगया। नगरजनों से तिरस्कृत होकर वह सिंह गुफा नाम की चोर पल्ली में चोर सेनापित विजय की शरण में चला गया। उसके पास से सारी चोर विद्याएं सीख खीं और पाप कार्य में अति निपुण होगया। कुछ समय पश्चात् विजय चोर की मृत्यु होगई। उसके स्थान में चिलात को चोर सेनापित नियुक्त किया।

एक समय उस चिलात चोर सेनापित ने अपने पॉच सौ चोरों से फश कि चलो- राजगृह नगर में चल कर धन्ना सार्थवाह के घर को लूटें। लूट में जो धन आवे वह सब तुम रख लेना श्रीर सेट की पुत्री संसुमा वालिका को मैं रखूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने धन्ना सार्थताह के घर डाका ढाला। बहुत सा धन और संसुमा वालिका को लेकर वे चोर भाग गये। अपने पाँच पुत्रों को तथा कोटवाल और राजसेवकों को साथ लेकर पन्ना सार्थताह ने चोरों का पीछा किया। चोरों से धन लेकर राजसेवक तो वापिस लौट गये किन्तु धन्ना छौर उसके पाँचों पुत्रों ने संसुमा को लेने के लिए चिलात का पीछा किया। उनको पीछे आता देख कर चिलात थक गया और संसुमा को लेकर भागने में असमर्थ होगया। इस लिए तलवार से संसुमा को लेकर भागने में असमर्थ होगया। इस लिए तलवार से संसुमा का सिर काट कर घड़ को वहीं छोड़ दिया और सिर हाथ में लेकर भाग गया। जंगल में दौड़ते दौड़ते उसे बड़े जोर से प्यास लगी। पानी न मिलने से उसकी मृत्यु होगई।

भन्ना सार्थवाह और उसके पाँचों पुत्र चिलात चोर के पीछे दौढ़ते दौड़ते थक गए छौर भूख प्यास से व्याकुल होकर वापिस लौटे। रास्ते में पडे हुए सुंसुमा के मृत शरीर को देख कर वे म्रत्यन्त शोक करने लगे। वे सब लोग भूख और प्यास से घबराने लगे तब धन्ना सार्थवाह ने अपने पाँचों पुत्रों से कहा कि मुक्ते मार हालो और मेरे मांस से भूख को और खुन से तृषा को शान्त कर राजगृह नगर में पहुँच जाओ। यह वात उन पुत्रों ने स्वीकार नहीं की। वे कहने लगे— आप हमारे पिता हैं। हम आपको कैसे मार सकते हैं? तब कोई दूसरा उपाय न देख कर पिता ने कहा कि सुंसुमा तो मर चुकी है। अपने को इसके मांस और रुधिर से भूख और प्यास बुक्ता कर राजगृह नगर में पहुँच जाना चाहिए। इस बात को सब ने स्वीकार किया और वैसा ही करके वे राजगृह नगर में पहुँच गये। अ

क्ष इस कथन से गई प्रकट होता है कि घना सार्थवाह जैन नहीं था किन्तु मजैन था । भगवान महावीर के धर्मोपदेश से जैन साधु वन कर सुगति को प्राप्त हुया।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में पथारे। धर्मोपदेश सुन कर उसे वैराग्य उत्पन्न होगया। भगवान् के पास दीला ग्रहण की। कई वर्षों तक संयम का पालन कर सौधर्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगा।

जिस प्रकार धन्ना सार्थवाह ने वर्ण गन्ध रस रूप आदि के लिए नहीं किन्तु केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए भीर राज-गृह नगरी में पहुँचने के लिए ही संसुमा बालिका के मांस और रुधिर का सेवन किया था। इसी प्रकार साधु साध्वयों को भी इस अशुचिरूप औदारिक शरीर की पृष्टि एवं रूप आदि के लिए नहीं किन्तु केवल सिद्धगति को माप्त करने के लिए ही आहार प्रादि करना चाहिए। ऐसे आत्मार्थी साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका इस लोक में भी पूज्य होते हैं और क्रमशः मोच सुख को प्राप्त करते हैं।

### (१६) पुगडरीक ऋौर कुगडरीक की कथा

चनीसवां 'पुण्डरीक ज्ञात' अध्ययन—जो वहुत समय तक संयम का पालन कर पीछे संयम को छोड़ दे भीर सांसारिक पदार्थों में विशेष भासक्त हो जाय तो उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। यदि उत्कृष्ट भाव से शुद्ध संयम का पालन थोड़े समय तक भी किया जाय तो भात्मा का कल्याण हो सकता है। इस वात को वर्ताने के लिए इस अध्ययन में पुंडरीक और कुंडरीक का दृष्टान्त दिया गया है।

पूर्व महाविदेह के पुष्कतावती विजय में पुण्डरीकियी नाम की नगरी थी। उसमें महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुण्डरीक और कुण्डरीक दो पुत्र थे। कुछ समय पश्चात् राजा महापद्म ने अपने ज्येष्ठपुत्र पुण्डरीक को राजगद्दी पर विठा कर तथा

कुण्डरीक को युवराज बना कर धर्मघोष स्थविर के पास दीचा ले ली। बहुत वर्षों तक संयम का पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त किया। एक समय फिर वे ही स्थविर मुनि पुण्डरी कियी नगरी के निलनी-वन चद्यान में पथारे। धर्मोपदेश स्नुन कर राजा पुण्डरीक ने तो श्रावक व्रत अङ्गीकार किये श्रीर कुण्डरीक ने दीचा ग्रहण की ! इसके वाद वे जनपद में विहार करने लगे। अन्तपान्त आहार करने से उनके शरीर में दाइच्वर की वीमारी उत्पन्न होगई। ग्रामा-नुग्राम विहार करते हुए एक समय वे पुण्डरीकियाी नगरी में पधारे। स्थविर मुनि को पूछ कर कुण्डरीक मुनि पुण्डरीक राजा की यान-शाला में उहरे। राजा ने मुनि के योग्य चिकित्सा करवाई जिससे वे थोड़े ही समय में स्वस्थ होगए। उनके साथ वाले मुनि विहार कर गये किन्तु कुण्डरीक भुनि ने विहार नहीं किया भीर साधु के आचार में भी शिथिलता करने लगे।तब पुण्डरीक राजा ने उन्हें समभाया। पुराहरीक के समभाने पर कुण्डरीक मुनि विहार कर गये। कुछ समय तक स्थविर मुनि के साथ उग्र विहार करते रहे किन्तु फिर शिचि-लाचारी बन कर वे अकेले ही पुण्डरीकिणी नगरी में आगये। कुण्ड-रीक मुनि को इस प्रकार शियिलाचारी देख कर पुण्डरीक राजा ने उन्हें बहुत समभाया किन्तु वे समभे नहीं, प्रत्युत राजगदी लेकर भोग भोगने की इच्छा करने लगे।

पुण्डरीक राजा ने उनके भावों को जान कर उन्हें राजगद्दी पर स्थापित किया और स्वयमेव पंचम्रष्टि लोच करके प्रवच्या अङ्गी-कार की। 'स्थविर भगवान को वन्दना करने के पश्चात् मुक्ते भाहार करना योग्य हैं' ऐसा अभिग्रह करके उन्होंने पुण्डरी किसी नगरी से विहार कर दिया। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वे स्थविर भम-वान की सेवा में उपस्थित हुए। सुक के मुख से महाव्रत अंगी-कार किये। तत्पश्चात् स्वाध्यादि करके सुक की आहा लेकर भिन्ना के लिये गये। भित्ता में आये हुए अन्तर्भान्त एवं रुत्त अशनादि का आहार करने से उनके शरीर में दाइज्वर की बीमारी होगई। अर्थ रात्रि के समय शरीर में तीत्र वेदना उत्पन्न हुई। आलोचना एवं प्रतिक्रमण करके संलेखना संथारा किया। शुभ ध्यान पूर्वक अरण प्राप्त कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धपद को प्राप्त करेंगे।

डधर राजगद्दी पर बैठ कर कुण्डरीक कामभोगों में आसक्त होकर वहुत पृष्टिकारक और कामोत्तेजक पदार्थों का अतिमात्रा में सेवन करने लगा। वह आहार उसे पचा नहीं, जिससे अर्थ रात्रि के समय उसके शरीर में अत्यन्त तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। आर्च, रौद्रध्यान ध्याता हुआ कुण्डरीक मर कर सातवीं नरक में गया।

इस दृष्टान्त से शास्त्रकारों ने यह उपदेश दिया कि जो साधु, साध्वी चारित्र ग्रहण करके शुद्ध आवरण करते हैं वे थोड़े समय में ही आत्मा का कल्याण कर जाते हैं जैसा कि पुण्डरीक मुनि स्वल्प काल में ही शुद्ध आचरण द्वारा मुक्ति माप्त कर लोंगे। जो साधु,साध्वी संयम लेकर पिड़वाई होजाते हैं अर्थात् संयम से पितत होजाते हैं और कामभोगों में आसक्त हो जाते हैं वे कुण्डरीक की तरह दु:ख पाते हैं और मर कर दुर्गति में जाते हैं। श्वतः लिये हुए वत, मत्याख्यानों का भली महार पालन करना चाहिए।

संख्याकेशवनारदेन्दु गणिते वर्षे शुभे वैक्रमे ॥ मासे श्रावणके शनैश्चरदिने शुक्ले तृतीया तिथौ । श्राशीर्भिः व्रतिनां सतां च सुधियां मोक्षेकनिष्ठावताम् । भागः पञ्चम एष बोलजलधेः यातः समासि सुदा ॥

## परिशिष्ट

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह में दिये गए गाथाश्रों के भावार्थ का मूल पाठ

'श्री जैन सिद्धान्त वोल संग्रह' के कई बोलों में सूत्र की गायाश्रों का भावार्थ दिया गया है। श्रस्वाध्याय काल में बाँचने से होने वाली सूत्रों की श्राशासना से बचने के लिए वहाँ मूल गाथाएं नहीं दी गईं। यहाँ उन सब गाथाश्रों को दिया जाता है। पाठकों को चाहिए कि उन्हें श्रस्वाध्याय के समय को टाल कर पढ़ें। श्रस्वाध्यायों के ज्ञान के लिए नीचे सबैये दिए जाते हैं।

> तारो हूटे, राति दिशा, अकाले मेह गाजे, बीज कड़के अपार, भूमिकंप भारी है। बाल चन्द्र, जिख चेन, आकाशे अगन काय, काली घोली घूँघ और रजोघात न्यारी है।।१॥ हाड़, मंस, लोही, राध, ठंडले मसाण वले, चन्द्र सूर्य ग्रहण और राज मृत्यु टाली है। यानक में मर्यो पड़यो, पंचेन्द्रिय कलेवर, प बीस बोल टाल कर ज्ञानी आज्ञा पाली है।।२॥ आषाढ़, भादों, आसु, काती और चैती पूनम जाण, इस्स थी लगती टालिप पड़वा पॉच बखाण। पड़वा पाँच बखाण, संभ्य सबेर मध्य न भणिये, आधी रात दोष हर, सब मिल चौंतीस गिणिप। चौतीस असभाई टाल के, सूत्र भणसी सोय।

## दशवैकालिक सूत्र अध्ययन ६ उद्देशा ३

(बोल न॰ ८४३)

भायरित्रं भागिपवाहित्रागी, सुस्सूसमाणो पढिजागरिजा। भालोइयं इंगिधमेन नचा, जो बंदमाराइयई स पुक्लो॥१॥ आयारमहा विणयं पडंजे, सुस्म्रसमाणो परिगिज्म बक्कं। जहोबर्हं अभिकंखमाणो, गुरुं तु नासाययई स पुज्जो॥२॥ रायिणप्रमु विखयं पडंजे, दहराबि भ जे परिभायिजहा। नीमत्तरों बद्दा सचवाई, स्वायवं वककरे स पुरुतो ॥ ३॥ अनायउंछं परई विद्वदं, भवणहया समुद्राणं च निच्चं। असाबुळां नो परिदेबहज्जा, साबुं न विकत्थई सा पुण्नो ॥ ४ ॥ संयारसिज्जासराभत्तपारो, मप्पिच्छपा भइलाभेऽवि संते । जो प्रमप्पाणमभितोसइज्जा, संतोसपारत्ररए स पुण्जो ॥ ५ ॥ सका सहेवं आसाइ कंटया, अभोषया वच्छरया नरेएां। अणासप जो प सहिज्ज फंटप, वईमप कमसरे स पुज्जो ॥ ६ ॥ मुहुत्तदुक्ला व इवंति फंटया, अओमया तेऽवि तथा मुबद्धरा। वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुवंधीणि मान्भयाणि ॥ ७॥ समावयंता वयणाभिघाया, कन्नं गया दुम्मणिमं जर्णति। थम्मुत्ति किचा परमग्गसूरे, जिइंदिए जो संदर्भ स पुज्जो ॥ = ॥ श्रवण्णवायं च परम्मुहस्स, पश्चनस्तओ पहिस्मीमं च भासं। श्रोहारिणि अप्पिथकारिणि च,भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो।ह। श्रलोलुए अक्कुहए अमाई, अपिसुर्गो आवि अदीगावित्ती । नो भावए नोऽवि श्र भावियप्पा,भको उहल्ले श्र सया स पुन्जो ॥१ • गुर्णेहि साहू अगुर्णेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहू गुणमुं र असाहू। विद्याणिद्या अप्पर्गमप्पएएं, जो रागदोसेहिं समो स पुँज्जो॥११॥ तहेव दहरं च महल्लगं वा, इत्थीं पुमं पन्वर्झं गिहिं वा ।

नो हीलए नोऽवि श्र खिंसइज्जा,थंभं च कोहं च चए स पुज्जो।।१२॥ जे माणिआ सययं माणयंति, जत्ते ए कन्नं व निवेसयंति। ते मारणए मारणरिहे तवस्त्री, जिइंदिए सच्चरए स पुज्जो ॥१३॥ तेसिं गुरूएां गुणसायराएां, सुचाएा मेहावि सुभासिआई । चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउकसायावगए स पुज्जो॥ १४॥ गुरुषिह सययं पहित्रहिअ मुणी, जिणमयनिष्णे अभिगम कुसले। घुँणिञ्च रयमलं पुरेकडं, भासूरमध्लं गई वइ ॥ १५ ॥

# उत्तराध्ययत सूत्र अध्ययन २० (बोल नम्बर ८४४)

इमा हु अन्नावि अणाह्या निवा, तामेगचित्तो निहुओ सुऐहि मे । नियंठघम्मं लहियाणवी जहा, सीयंति एगे बहुकायरा नरा॥ १॥ जे पव्यक्षताण महव्वयाई, सम्मं च नो फासपई पमाया। अणिग्गहप्पाय रसेसु गिद्धे, न मुख्यो छिंदइ वंधणं से॥२॥ आउत्तया जस्स य नित्थ कावि, इरियाइ भासाइ तहेसणाए ! श्चायाणनिक्खेवदुगुंछणाप्, न वीरजायं श्चगुजाइ मग्गं ॥ ३ ॥ चिरंपि से मुंडरूई भवित्ता, अथिरव्वए तवनियमेहिं भट्टे। चिरंपि ऋष्पाण किलेसइत्ता, न पार**ए** होइ हु संपरा**ए**॥ ४ ॥ पुन्लेव युद्दी जह से असारे, अयंतिते क्रडकहावणेय। राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ **हु** जाण**एस्र**॥५॥ कुसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्भयं जीविय बूहइत्ता । असंजए संजय लप्पमाणे, विणिघायमागच्छइ से चिरंपि॥६॥ विसं तु पीयं जह कालकूडं, हणाइ सत्थं जह कुग्गहीश्रं। एसेव धम्मो विसभोववन्नो, इणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥ ७॥ जो लक्षवणं सुविणं पउंजमाणो, निमित्तकोऊहलसंपगाढे । कुद्देडविज्जासवदारजीवी, न गच्छई सरएां तंमि काले ॥ ⊏॥

तमंतमेणेव उ से असीले, सया दुही विष्पिरयासुवेह ।
संधावई नरगितिरिक्त जोणी, मोणं विराहित्त असाहुरूवे ॥६॥
उद्देशियं कीयगढं नियागं, न सुचई किंचि अणेसिणिज्जं।
अग्गीविवा सन्वभक्ती भवित्ता,इओ चुओ गच्छ कट्ट पावं॥१०॥
न तं छरी कंठ छिता करेई, जं से करे अष्पिणया दुर्णा ।
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाखातावेण दयाविहूणो॥११॥
निरत्थया नग्गरुई उ तस्स, जे उत्तमद्दे विवयासमेह ।
इमेवि से नित्थपरेवि लोए,दुह्ओऽिव से भिज्भइ तत्थ लोए॥१२॥
एमेवऽहाछंदकुसीलक्षे, मग्गं विराहित्तु जिखुत्तमाणां ।
कुररी विवा मोगरसाखुगिद्धा, निरदृसोया परितावसेइ॥१३॥
मुचाण मेहावि सुभासियं इमं, अखुसासणं नाखगुणोववेयं।
मग्गं कुसीलाण जहाय सन्वं, महानियंठाण वए पहेणां॥१४॥
चिरत्तमायारगुणित्रण तओ, अखुत्तरं संजम पालिया गां।
निरासवे संखिवया ण कम्मं, उवेइ ठाणं विज्ञुत्तमं धुवं॥१५॥

## दशवैकालिक सूत्र चूलिका २

(बोल नम्बर ८६१)

चूलियं तु पवक्लामि, सुत्रं केवलिभासियं । जं सुणित्तु सुपुण्णाणं, धर्मे उप्पज्जए मई ॥१॥ अणुसोअपिटअवहुजणंमि, पिंडसोअलद्धलक्लेणं। पिंडसोअमेव अप्पा, दायव्वो होउ कामेणं॥ २॥ यणुसोय सुहो लोओ, पिंडसोब्यो श्रासवो सुविहित्राणं। यणुसोओ संसारो, पिंडसोब्यो तस्त उत्तारो ॥३॥ तम्हा त्रायारपरक्कमेणं, संवर समाहिबहुलेणं। चिर्या गुणा म नियमा अ, हुंति साहूण दहव्वा॥ ४॥ अनिएअवासो समुद्याण चिर्या, अन्नायचंछं पहरिक्कया अ।

अप्पोवही कलार विवज्जणा ऋ, विहारचरिशा इसिएां पसत्था॥५ ॥ माणविवज्जणा थ, ओसन्नदिहाहरभत्तपाणे । संसद्दक्षेण चरिज्न भिक्खू,तज्जायसंसद्द जई जइन्जा ॥ ६॥ अमन्जमंसासि अमन्छरीआ, अभिक्लएां निन्विगईं गया य । अभिक्लएां कारस्सग्गकारी, सन्भायजोगे पयच्यो हविन्जा ॥७॥ ण पहिन्नविज्ञा सयणासणाई,सिज्नं निसिज्नं तह भत्तपाणं। गामे कुले वा नगरे व देसे, यमत्तभावं न कहिंपि कुज्जा ॥ = ॥ गिहिणो वेश्राविदयं न कुज्जा, स्रभिवायण वंदण पूअएां वा । श्रसंकितिहेहिं समं विसक्जा, मुणी चिरत्तस्स जओ न हाणी॥६॥ ण या लभेजना निष्यां सहायं, गुणाहियां वा गुणाओ समं वा। इक्कोवि पावाई विवज्जयंनो,विहरिज्ज कामेसु ग्रसज्जमाणो॥ १०॥ संवच्छरं वावि परं पमाणं, वीत्रं च वासं न तहिं वसिन्जा। सुत्तस्स मग्गेण चरिजन भिक्खू,सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ॥११॥ पुब्बरत्तावरत्तकाले, संपेहण श्रप्णगमप्पण्णं । किं भे कडं किं च ये किथारेसं, किं सकिणाज्जं न समायरामि ॥१२॥ किं में परो पासइकि च अप्पा, किं वाऽहं खिल्छं न विवज्लयामि। इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पहिवंध कुन्ना।।१३॥ जत्थेव पासे केइ दुप्पढत्तं, काएण वाया अदु माणसेणां तत्थेव धीरो पहिसाहरिज्जा,आइन्नचो खिप्पमिव क्ललीएां ॥१४॥ जस्सेरिसा जोग जिइंदि अस्स, धिईमश्रो सप्परिसस्स निच्चं । तपाहु लोए पहिवुद्धजीवी, सो जीश्रइ संजयजीविएएं ॥ १५ ॥ अप्पा खलु सययं रिक्लयन्नो, सन्विदिएहिं सुसमाहिएहिं **अर**क्षियो जाइपहं खवेइ, सुरिक्ष्य श्रो सन्वदुहाण सुचइ॥ १६ ॥

#### उत्तराध्ययन अध्ययन १५

(बोल नम्बर ८६२)

मोणं चरिस्सामि समिच धम्मं, सहिए उज्जुकडे नियाणि छन्ने। संथवं जहिज्ज अकामकामे, ऋत्वायएसी परिव्वए स भिक्खू॥ १॥ राद्योवरयं चरिज्ज लाढे, विरए वेदवियाऽऽयरिक्खए । पन्ने अभिभूग सन्वदंसी, जे कम्इिव न मुच्छिए सभिक्ख्॥२॥ अकोसवहं विदित्तु धीरे, मुणी चरे लाढे निचमायगुर्ते। अव्वग्गमणे असंपहिद्दे, जो कसिएां ऋहिआसए स भिक्खू॥ ३॥ पंतं सयणासणं भइता, सीचण्हं विविहं च दंसमसगं। अन्वरगमणे असंपहिंहे, जो कसिणं अहित्रासप स भिक्ख्॥४॥ नो सिक्कयमिन्छई न पूछां, नोवि य वंद्रणगं कुछो पसंसं। से संजप सुन्वए तवस्ती, सहिए आयगवेसए स भिक्खु॥५॥ जेण पुणो नहाइ जीवियं, मोहं वा कसिणं नियच्छई। नरनारिं पयहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उवेइ स भिक्खु॥ ६॥ छिन्नं सरं भोमं अंतलिक्खं, ध्रुविएां लक्खएां दंड वत्थुविज्जं। अङ्गविगारं सरस्सविजयं,जो विज्जाहिं न जीवई स भिक्खू ॥७॥ मंतं मूलं विविदं विज्जितं, वमणविरेयणधूमनित्तिसणाणं । आइरे सरणं तिगिच्छियं च,तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्ख्यादा। खत्तियगणाउग्गरायशुत्ता, माहणभोई य विविहा य सिष्पिणो। नो तेसि वयइ सिलोगपूत्रं, तं परित्राय परिव्वए स भिक्खू॥६॥ गिहिएगो जे पन्वरूपएए दिहा, प्यन्वअपरएइ व संथुया हविज्जा। तेसिं इहलोयफलदयाए, जो संथवं न करेइ स भिन्ख् ॥१०॥ सयणासणपाणभोयणं, विविदं खाइमसाइमं परेसि। **अ**दए पडिसेहिए नियंटे, जे तत्थ ए पओसई स भिक्ख् ॥११॥

जं किं चाहारपाएगं बिविहं, खाइमसाइमं परेसिं लाखुं। जो तं तिविद्देश नासुकंपे, मणवयकायस्रुसंबुडे जे स भिक्खू ॥१२॥ आयामगं चेव जवोद्गां च, सीयं सोवीरजवोद्गं च। नो हीलए पिंड नीरसं तु, पंतकुलाणि परिव्वए स भिवखु ॥१३॥ सद्दा विविद्दा भवंति लोए, दिन्वा माग्रुसया तहा तिरिच्छा। भीमा भयभेरवा चराला, जो सुचा ण विहिज्जई स भिक्खू॥१४॥ वायं विविद्दं समिच लोएं, सिंहए खेयाणुगए अ कोविषेषा । पन्ने अभिभूष सन्वदंसी, उवसंते अविहेडए स भिक्खु ॥१४॥ असिष्पजीवी अगिहे अमिनो, जिइंदिओ सव्वस्रो विष्पमुक्के । अशुक्तसाई लहु अप्पभनखी, चिचा गिहं एगचरे स भिन्खू ॥१६॥

# त्राचारांग श्रुतस्कंध १ अ०६ उद्देशा २ (बोल नम्बर ५०४)

चरियासणाइं सिज्जाओ एगइयाओ जास्रो बुइयास्रो। आइक्ख ताई सयणासणाई जाई सेवित्था से महावीरे ॥१॥ त्र्यावेसण**स**भापनाम् पणियसालासु एगया वासो । त्रदुवा पितयठाणेसु पतालपुञ्जेसु एगया वासो ॥२॥ श्रागन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगणा बासो । मुसारो सुण्णगारे वा रुक्लमूले व एगया वासो ॥ ३॥ एएहिं मुणी सयरोहिं समर्णे आसि पतेरसवासे । राइं दिवंपि जयमारों अपमत्ते समाहिए भाइ ॥ ४॥ णिदंपि नो पगामाए, सेवइ भगवं उहाए । जग्गावइ य ऋषाएां ईसिं साई य ऋपिडने ॥ ४॥ संबुज्भमारो पुणरवि आसिंसु भगवं उद्दाए निक्तम्म एगया रात्र्यो वहि चंकिपया ग्रुहुत्तागं॥ ६॥ सयऐहिं तत्थुवसग्गा भीमा त्रासी त्रएंगरूवा य ।

संसप्पगा य जे पाणा अदुवा'पिक्दणो उवचरन्ति ॥ ७ ॥ श्रदु कुचरा चवचरन्ति गामरक्वा य सत्तिहत्था य । श्रदु गामिया उवसग्गा इत्थी एगइया पुरिसा य ।। ⊏ ॥ इहलोइयाइं परलोइयाइं भीषाइं ऋणेगरूवाइं । अवि सुव्भिदुव्भिगन्धाई सद्दाई अलेगरूवाई ॥ ६ ॥ -अहियासए सया समिए फासाई विरूवरूवाई । अरइं रइं अभिभूय रीयइ माहणे अषहुवाई ॥ १० ॥ स जरोहिं तत्थ पुच्छिस् एगचरावि एगया रास्रो । अन्वाहिए कसाइत्था पेहमाणे समाहिं अपिडेने ॥ ११ ॥ श्चयमंतरंति को इत्थ ? ऋहभंसित्ति भिक्खु श्चाइट्ट् । ध्ययमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए भाइ॥ १२॥ जंखिष्पेगे पवयन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते । तंसि प्पेगे अणगारा हिमवाए निवायमेसन्ति ॥ १३ संघाडीत्रो पवेसिस्सामो एहा य समादहमाणा पिहिया व सक्लामो अइदुक्खं हिमग्संफासा ॥ १४ भगवं अपिडन्ने अहे विगडे अहियासए । द्विए निक्खम्म एगया रात्रो चाएति भगवं समियाए ॥१४॥ एस विही भागुकन्तो माहणेण मईमया वहुसो अपडिएऐए। भगवया एवं रीयन्ति ॥१६ ॥

### द्शवैकालिक अध्ययन ६ उद्देशा १

(बोल नम्बर ८७७)

थंभा व कोहा व मयप्पमायां, गुरुस्सगासं विणयं न सिक्खे । सो चेव उ तस्स अभूइभावो, फलं व कीअस्स वहायहोइ ॥ १ ॥ जे आवि मंदित्ति गुरुं विइत्ता, हहरे इमे अप्पसुभत्ति नचा । हीलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा, करंति आसायण ते गुरूणं॥२॥

पगईइ मंदावि भवंति एगे, डहरावि अ जे सुअबुद्धोववेत्रा । आयारमंता गुण सुद्दिअप्पा,जे हीलिच्चा सिहिरिव भास कुज्जा॥३॥ जे स्थावि नागं दहरंति नचा, स्थासायए से अहिस्राय होइ पत्रायरियंपि हु हीलयंतो, निभच्छई जाइपहं खु मंदो ॥ ४॥ श्रासीविसो वावि परं सुरुद्दो, किं जीवनासाउ परं तु कुज्जा । त्रायरित्रपाया पूरा अप्पसन्ना,अबोहिआसायरा नत्थि मुक्लो॥४॥ जो पावगं जलियमवक्तमिज्जा, त्रासीविसं वावि हु कोवइज्जा। जो वा विसं खायइ जीविश्रही, एसोवयासायणया गुरूएां॥ ६॥ सिआ हु से पावय नो हिहजा, श्रासीविसो वा कुवियो न भक्खे। सित्राविसं हालहलं न यारे, न भावि प्रुक्तो गुरुहीलणाए॥ ७॥ जो पव्वयं सिरसा भित्तु मिच्छे, सुत्तं व सीहं पिडवोहइज्जा । जो वा दए सत्तित्रमंगे पहारं, एसोवमाऽऽसायणया गुरू एां ॥ = ॥ सित्रा हु सीसेण गिरिं पि भिंदे,सिष्या हु सीहो कुवित्रो न भक्खे। सिञ्चा न भिदिष्ज व सत्तिश्चरगं,न ञ्चावि मुक्लो गुरुहीलणाए॥६॥ त्रायरिश्रपाया पुरा अप्पसना, अवोहि आसायरा नित्य मोक्लो। तम्हा अणावाहसुहाभिकंखी,गुरुपसायाभिम्रहो रिपज्जा॥१०॥ नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं । जहाहिअग्गी जलएां एवायरिस्रं उवचिद्वइज्जा, ऋणंतनाणोवगश्रो वि संतो॥ ११॥ जस्संतिए धम्मपयाई सिक्खे, तस्संतिए वेणाइयं पडंजे सकारए सिरसा पंजलीओ,कायग्गिरा भो मणसा अ निच्चं ॥१२॥ लज्जा दया संजम बंभचेरं, कल्लाणभागिस्स विसोहिटाएां। जे मे गुरू सययमणुसासयंति, तेऽहं गुरू सययं पूत्रयामि॥ १३॥ जहा निसंते तवणचिमाली, पभासइ केवल भारहं तु । एवायरिओ सुअसीलवुद्धिए, विरायई सुरमज्मेव इंदो ॥ १४ ॥ जहा ससी कोग्रइजोगजुत्तो, नक्खत्ततारागणपरिवृद्धपा । खे सोहई विमले अन्मग्रुक्फे, एवं गणी सोहइ भिक्खुमज्फे ॥१५॥

महागरा आयरिया महेसी, समाहिजोगेसुअसीलबुद्धिए । संपाविड कामे अणुत्तराई, आराहए तोसई धम्मकामी॥ १६॥ मुचारा मेहावि सुभासिआई, सुस्सूसए आयरिभपपमतो । आराहइत्ताण गुर्णे अर्णेगे, से पानई सिद्धिमणुत्तरं ॥ १७॥

## श्राचारांग श्रुतस्कन्ध १ श्र० ६ उ० ४ (बोल नम्बर ८७-)

श्रोमोयरियं चाएइ अपुद्देऽवि भगवं रोगेहिं । पुट्टे वा ऋपुट्टे वा, नो से साइज्जई तेइच्छं ॥ १॥ संसोहणं च वमणं च गायब्भंगणं च सिणाणं च । संवाइएां च न से कप्पे दन्तपक्तवालएां च परिन्नाए॥२॥ विरए गामधम्मेहिं रीयइ माहरो श्रबहुवाई। सिसिरंमि एगया भगवं छायाए भाइ आसीय ॥ ३॥ आयावइ य गिम्हाएां अच्छइ उनकुडुए भ्रमितावे । श्रदु जावइत्थ लूहेगां श्रोयणमंथुकुम्मासेगां ॥ ४॥ एचाणि तिन्नि पहिसेवे अह मासे अ जावयं भगवं । श्रवि इत्थ एगया भगवं ऋद्भासं ऋदुवा मासंपि ॥ ५॥ अवि साहिए दुवे मासे छप्पि मासे ख्रदुवा विहरित्था । राओवरायं अपिडन्ने अन्नगिलायमेगया मुंजे ॥ ६॥ छहेण एगया भंजे ऋदुवा ऋहमेण दसमेणं । द्वालसमेरा एगया भुंजे पेहमाणा समाहि अप्पिटन्ने ॥ ७॥ णचा एां से महावीरे नोऽवि य पावगं सयमकासी । अन्नेहिं वा ए। कारित्था कीरंतंपि नागुजाणित्था ॥ = ॥ गामं पविस्स एागरं वा घासमेसे कडं परद्वाए मुविमुद्धमेसिया भगवं श्रायतजोगयाए सेवित्था ॥ ६ ॥ अद् वायसा दिगिच्छत्ता जे अन्ने रसेसिणो सत्ता ।

घासेसणाए चिद्वन्ति सययं निवइए य पेहाए॥ १०॥ अदुवा माइएां च समएां वा गामपिण्डोलगं च अतिहिं वा । सोचागमृसियारिं वा कुक्करं वावि विद्यियं पुरस्रो ॥ ११ ॥ वित्तिच्छेयं वज्जन्तो तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो। मन्दं परिक्कमे भगवं अहिंसमाणो घासमेसित्था ॥ १२ ॥ श्रवि सुइयं वा सुक्कं वा सीयं पिंडं पुराणकुम्मासं। अदु बुकसं पुलागं वा लखे पिंडे अलखे दिवए ॥ १३ ॥ श्रवि भाई से महावीरे आसएात्थे श्रकुक्कुए भागों । चड्ढं ऋहे तिरियं च पेहमारो समाहिमपहिन्ने ॥ १४ ॥ अकसाई विगयगेही य सदरूवेम्र समुच्छिए साई । छउमत्थोऽवि परकममाणो न पमायं सईपि कुव्वित्था ॥१५॥ सयसेव अभिसमागम्म आयतजोगमायसोहीए। अभिनिन्बुडे अमाइन्ले स्रावकहं भगवं समियासी ॥ १६ ॥ एस तिही अगुक्तंतो माहगोण मईमया। बहुसो ऋपडिन्नेएां भगवया एवं रीयंति॥ १७॥

#### उत्तराध्ययन अध्ययन ६

(वोल नम्बर ⊏६७)

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सन्वे ते दुक्लसंभवा। लुप्पंति वहुसो मृदा, संसारंगि अर्णतए॥१॥ समिक्ल पंडिए तम्हा, पास जाइपहे बहु । अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मित्तिं भूएहिं कप्पए ॥ २ ॥ माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा । नालं ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ३ ॥ एयमई सपेहाए, पासे समिय दंसणे। छिंद गेहिं सिर्णेहं च, रा कंखे पुन्वसंथवं ॥ ४ ॥ गवासं मिणकंडलं, पसवी दासपीरुसं । सन्वरेयं चइसाँ र्णं, कामरूवी भविस्ससि ॥ ५ ॥ थाबरं जंगमं चेव, धर्णा धराणं उवस्वरं पञ्चमाणस्स कम्मेहिं, नालं दुक्लाउ मायरो ॥ ६ ॥ अव्भत्थं सन्वत्रो सन्वं, दिस्स पार्गे पियायए। न हुए। पाणिणो पाएं।, भयवेराओ उवरए ॥ ७ ॥ आयाणं नरयं दिस्स, नायइज्ज तणापवि । दोगुंछी अप्पणो पाए, दिन्नं मुंजेज्ज भोयएां ॥ = ॥ इहमेगे उ मन्नंति, अप्यश्वक्वाय पावगं । श्रायरियं विदित्ता एां, सन्वदुक्ता विम्रुच्छ ॥ ६ ॥ भणंता श्रकरिंता य, बंधमोक्खपइण्णिणो । वायाविरियमेर्नेणं, समासासेंति अध्यगं ॥ १० ॥ न चित्ता तायए भासा, कुत्रो विज्जासुसासर्गं । विसप्णा पावकम्देहि, वाला पंडियमाणियो ॥ ११ ॥ जे केइ सरीरे सत्ता, वरुणे रुवे य सद्वसो । मणसा कायवनकेणं, सन्वे ते दुमखसंभवा॥ १२ ॥ वावण्णा दीहमद्धार्णं, संसारंमि अर्णंतए। नम्हा सन्वदिसं पस्सं, अप्पमतो परिन्वए ॥ १३ ॥ वहिया उडुमादाय, नावकंखे कयाइ वि । पुन्वकम्मक्खयहाए, इमं देहमुदाहरे ॥ १४ ॥ विविच कम्मुणो हेउं, कालकंखी परिव्यए। मायं पिण्डस्स पाणस्स, कडं लाख्या भक्खए ॥ १५

सिन्निहं च न कुन्विज्जा, लेवमायाय संजए ।
पक्ति पत्तं समादाय, निरवेक्त्वो परिन्वए ॥ १६ ॥
एसणासमिओ लज्जू, गामे अनियद्यो चरे ।
अष्पमत्तो पमत्तेहिं, पिंडवातं गवेसए ॥ १७ ॥
एवंसे उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी,अणुत्तरनाणदंसणधरे ।
अरहा णायपुत्ते भयवं वेसालीए वियाहिए ॥ १८ ॥

### दशवैकालिक प्रथम चूलिका

(बोज नम्बर ८६८)

इह खलु भो ! पन्नइएएं च्रूप्त दुक्तेणं संजमे अरइसमा-वचित्तेणं ओहाणुप्पेहिए। अणोहाइएएं चेन हयरिसगयंकुस-पोभ्रपहागाभूआई इमाई अहारस ठाणाई सम्मं संपिढलेहिश्चन्नाई भनंति तंजहा— हंभो ! (१) दुस्तमाए दुप्पजीनी (२) लहुसगा इत्तरिआ गिहीएं कामभोगा (३) अन्जो अ साइबहुला म्र स्सा (४) इमे अ से दुक्ले न चिरकालोग्डाई भनिस्सई (५) ओम-जणपुरक्कारे (६) वंतस्स य पिडआयणं (७) अहरगड्नासोब-संपया (८) दुल्लहे खलु भो ! गिहीएं धम्मे गिह्नासमन्भे वसंताणं (६) आयंके से वहाय होई (१०) संकष्पे से वहाय होई (११) सोनक्केसे गिह्नासे निरुवक्केसे पिरआए (१२) वंने गिह्नासे सुक्ले पिरआए (१३) सानन्जे गिह्नासे अणवन्जे परिआए (१४) बहुसाहारणा गिहीएं कामभोगा (१५) पत्ते अं पुण्णपानं (१६) अणिच्चे खलु भो मणुआए जीनिए कुसग्य-नलिंदुचंचले (१७) वहुं च खलु भो ! पानं कम्मं पगडं (१८) पानाणं च खलु भो कढाणं कम्माणं पुन्नि दुच्निकाणं दुप्पिड- कंताएां वेइत्ता मुक्खो, नित्थ अवेइत्ता तवसा वा भोसइत्ता। श्रद्वारसमं पर्यं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो-जया य चयई धम्मं, श्रणज्जो भोगकारणा। से तत्थ मुच्छिए वाले, श्रायई नावबुज्भइ॥१॥ जया श्रोहाविश्रो होइ, इंदो वा पडिओ छमं। सव्वधम्मपरिब्भहो, स पच्छा परितप्पइ ॥ २॥ जया अ वंदिमो होइ, पच्छा होइ अवंदिमो। देवया व चुञा ठाणा, स पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥ जया अ पूर्मो होइ, पच्छा होइ अपूर्मो । राया व रज्जपञ्भहो, स पच्छा परितप्पइ॥ ४॥ जया य माखिमो होइ, पच्छा शोइ अमाखिमो । सिट्टिव्व कव्वडे छूढो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ५ ॥ जया अ थेरस्रो होइ, समइक्कंत जुन्वणो। मच्छु व्व गलं गिलित्ता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६ ॥ जया अ कुकुडुंबस्स, कुतत्तीहिं विहम्मइ । हत्थी व वंधर्णे बद्धो, स पच्छा परितप्पइ॥ ७॥ पुत्तदारपरिकिएणो, मोइसंताणसंतत्र्यो। पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पइ॥ = ॥ श्रज्ज श्रहं गणी हुंतो, भाविश्रपा बहुस्मुश्रो। जइऽहं रमंतो परिश्राप, सामएएो जिएादेसिए॥ ६॥ देवलोगसमाणो अ, परिश्राभो महेसिएां।

व्यमरोबमं जाणिञ सुक्खमुत्तमं, रयाण परिञाइ तहाऽर्याणं। निरञोवमं जाणिश्र दुक्खमुत्तमं, रिमज्ज तम्हा परिञाइ पंडिए॥११॥

रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥ १०॥

धम्मा च भदं सिरिओ अवेयं, जन्निगिविज्भासिविज्पतेश्रं। हीखंति एं दुव्विहिश्रं कुसीला,दाढुिंद् इं घोरिवसं व नागं।।१२॥ इहेवऽधम्मो अपसो अिकत्ती, दुनामिष्ड च पिहु ज्नणिम्म। चुअस्स भम्माच अहम्मसेविणो,संभिन्नवित्तस्स य हिंद शो गई।१३। मुं जित्तु भोगाई पसज्भचेश्रसा, तहाबिहं फट्टु असंजमं बहुं। गई प गच्छे अण्मिष्ठिभश्रं दुहं,वोही असे नो सुलहा पुणो पुणो।१४ इमस्स ता नेरइ अस्स जंतुणो, दुहोवणीअस्स किलेसवित्तणो। पित्र शोवमं भिष्ठभइ सागरोवमं,िकमंग पुण मङ्भइमं मणो दुहं।१५ न मे चिरं दु स्विमिणं भविस्सइ, असासया भोगिषवास जंतुणो। न चे सरीरेण इमेणऽविस्सइ, अविस्सई जीविष्यप्ड जवेण मे॥१६॥ जस्सेवमणा च हविज्ञ निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धैम्मसासणं। तंतारिसं नो पइलंति इंदिआ, उर्वितवाया व सुदंसणं गिरिं॥१७॥

इच्चेब संपिस्सिध बुद्धिमं नरो, श्रायं दवायं विविद्दं विभाणिश्रा। काएण वाया अदु माणसेखं, तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिटिज्जासि॥१८॥



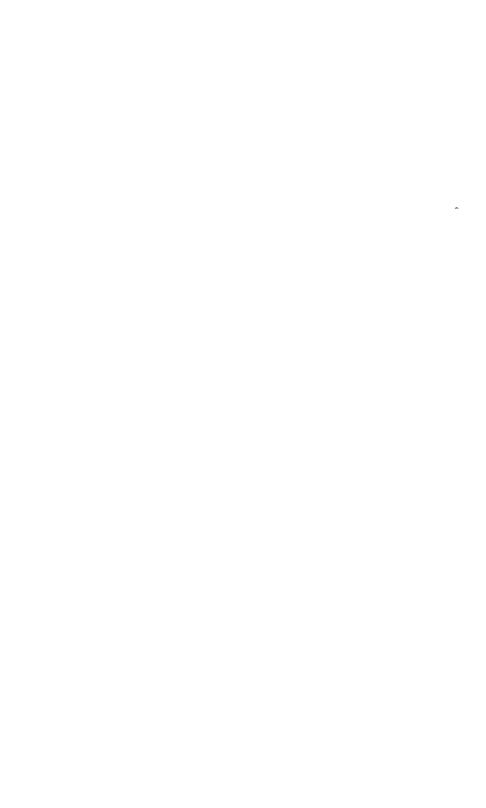